# भक्तिरस-विमर्शः





डॉ० कपिलदेव ब्रह्मचारी

RAMAKRISHNA

SR

LIBRARY

Shivalya, Karan Nagar, SRINAGAR.

Class No. 294.54

Book No. Bak V / Kap

*, 로, 과 주) (로, 과 ) 로, 과 (로, ) (로, ) 수* 

Accession No. 2067

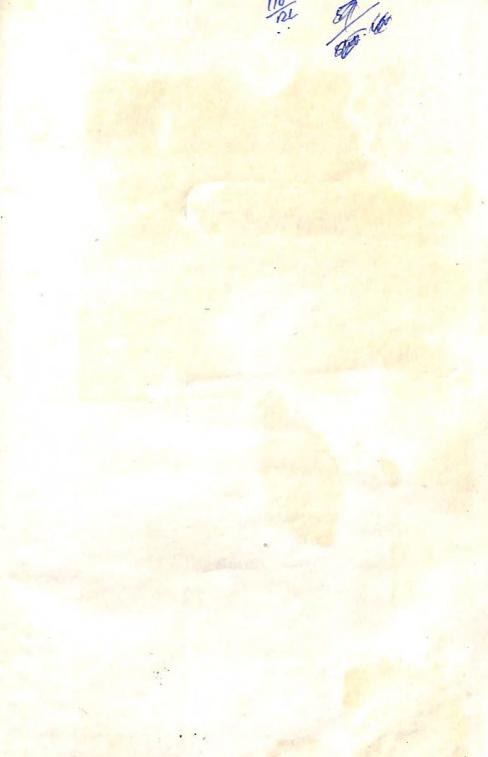

THE SUBSTIMENTS

### भक्तिरस-विमर्शः

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA SIVALAYA KAHAR NAGAR, SRINAGAR, SASHMIR,

डॉ॰ कपिलदेव व्यक्तचारी
प्राध्यापकः
श्रीरामानन्दपीठसंस्कृतमहाविद्यालय
कर्णघण्टा, वाराणसी

सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयीय-"विद्यावारिधिः" (Ph. D.) इत्युपावये स्वीकृतगवेषगाप्रबन्धः

> पुस्तकप्राप्तिस्थानम्-सी॰ २२/३७ कवीरचौरा, वाराणसी-२२१ ०१ (उ.प्र.)

प्रथमाबृत्तिः १०००

लेखकाधीनं पुनमु द्रणम्

मूल्यम् -- एड रे

प्रकाशकः श्राचाय-महन्त-श्रीविद्यानन्ददाससाहब आचार्यगद्दी, फतुहा, पटना, बिहार

> मुद्रकः—मास्टर प्रिण्टिङ्ग प्र`स, बुलानाला, वाराणसी

सर्वशास्त्रावताराणां विद्वद्वरेण्यानां प्रखरवेदुष्यापसारितवादि-निवहानां सम्पूर्णानन्द संस्कृतिविश्वविद्यालये दर्शनसंकायाध्यक्ष-पद्विभूषितवेदान्तविभागाध्याक्षाणां श्रीमतां डॉ॰ देवस्वरूपिभश-महाभागानां ग्रुभसम्मतिः।

श्रीमता शिष्टशिरोमणिना तीव्रमतिना प्रसादिताचार्येण विदुषा डाँ० क पलदेव बहाचारिणा रिचतो मिक्तपर परो प्रत्थो दृष्टः पिठतोऽनुमतश्च मया । प्रत्थमेनं दृष्ट्वा परं मोदमातोऽह्मनातानुकृत्वादस्य प्रत्थस्य प्रामाण्यमनुभवामि, भवामि च व्यापृतोऽत्र किञ्चित्रवेदियद्वम् । "भिक्तरसिवमर्शं" इत्यभिधाने स्वरचिते मिहिम्न प्रत्थेऽस्मिन् लेखकेन महानुभावेन स्वानुभवानुसारेण युक्तया प्रमाणकदम्बेन च भक्तरेव मुख्यरसत्वं निरूपितम् । सतां ह्येष स्वमावो यद्यथानुभव मेव भाषन्ते । अत एव तद्वचो वहति प्रमाण्यशिरोभागत्वम् । प्राहुश्च पूर्वाचार्याः—"आतवाक्यं प्रमाणम् । आतस्तु यथार्थवक्ता रागादिवशादि नान्यथावादी" इति । अत एव कवीश्वरेण भवभूतिना स्वानुभवो व्यक्तीकृतः—"एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्" इत्यादिना । तेन न्यायेनात्र प्रत्येविवधशास्त्रानुशीलनजनितप्रकर्षशेमुषीकेण विदुषा डाँ० किपलदेव ब्रह्मचारिणा स्वानुभविविवधशास्त्रानुशीलनजनितप्रकर्षशेमुषीकेण विदुषा डाँ० किपलदेव ब्रह्मचारिणा स्वानुभविविवधशास्त्रानुशीलनजनितप्रकर्षशेमुषीकेण विदुषा डाँ० किपलदेव ब्रह्मचारिणा स्वानुभविविवधशास्त्रानुशीलनजनितप्रकर्षशेमुषीकेण विदुषा डाँ० किपलदेव ब्रह्मचारिणा स्वानुभवसाक्षकं शास्त्रप्रमाण्यसाहायकं भक्तरितररसानुप्राणकत्त्वं मुख्यरसत्वञ्च परिदर्शितम् ।

मन्ये प्रत्थस्यास्य पठनेन पाठनेन प्रचारेण च भक्तेः सेव्यता प्रस्ता भ वष्यति । प्रत्यकर्तुः कीर्तिश्च धार्मिकत्वप्रयुक्तोत्कृष्टत्वप्रकारकनानादिग्देशीयलोकसमवेतज्ञान-विषयतालक्षणा विलक्षणा स्थिरा यथानामगुणा परिलक्षयिष्यते । शब्दस्य च प्रामाण्य-मत एव शिष्टेरनुमन्यते, यतो हि प्रमाणप्रकारेषु मूर्धन्यं प्रमाणं शब्दः, "उत्तरोत्तरं गुदः" हत्युक्तेः । शब्दप्रमाणं हि स्वजन्यज्ञानद्वारासमुपजातां विप्रतिपत्तिं संशयं भ्रमञ्च निवर्त-यति । अत एव तस्य प्रमाणस्य महत्वम् । भक्ती रसो नवेति चिरात्प्रवृत्ता विप्रतिपत्तिः, तत्र न केवलं भक्ते रसत्वमेव लेखकेन विदुषा प्रसाधितम् , किन्तु सकलप्रसिद्धरस-मूलत्वे सितरसत्वम् । अतोऽस्य लोकोत्तरं प्रतिभानं, स्वसिद्धान्तिन्हपणे नैपुण्यञ्चाविद्यय मोदमानं मामकीनं मनोऽस्य लोकोत्तरयशसे दीर्घायुष्याय नैरोग्यलोकोत्तराभ्यदयादि-कल्याणाय परमेश्वरं भवानीजानिमनुस्मरति । स सर्वं पुरियष्वतीति श्रुभाशिषा संयोजयन्नहं विरमामि ।

डॉ० श्री देवस्वरूपमिश्रः

वेदान्तविभागाध्यक्षः, संकायाध्यक्षश्च संम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये वाराणस्याम् प्राचीनभारतीयशास्त्रज्ञानां प्राच्यप्रतीच्योभयदर्शनतत्त्वज्ञानां शोध—लेखन—पाठनादिकर्माण परमद्शाणां परमसहद्यानां जम्मू-स्थकेन्द्रीयरणधीरसंस्कृतविद्यापीठप्राचार्यपद्मलंकुर्वतां श्रीमतां डॉ॰ स्रलीधरपाण्डेयमहोद्यानां शुभाशंसनम् ।

परमित्रयेण श्रीकिपिलदेवब्रह्मचारिणा विद्यावारिध्युपाधये रचितोऽयं प्रवन्धो नितरां भिक्तरसरिकाणां विदुषां महामोदाय भविष्यतीति दृढं विश्वसीमि । ब्रह्मचारिकरोऽयं महान् विचारकः सत्यसन्धां दृढाध्यवसायश्चास्तीति विज्ञायाहं भृशं संतुष्यामि । यथावसरं मयाऽप्यस्मिन् शोधग्रन्थे ब्रह्मचारिणः सहयोगो व्यधायीति कृत्यन्नानेन भगवतः काऽपि सेवैव कतेति मन्ये ।

प्रवन्धोऽयं स्विस्मन् भिक्तरसमयान् बहून् विषयान् समावेश्य भिक्तरसस्य सर्वविधपरिचयप्रदाने समर्थो हश्यते । सूक्ष्ममितिना रचित्रा बहूनि शास्त्राणि समान् लोड्य "नातिन्यासन्यतिकरवती नातिसङ्कोच खेदा" रचना प्रस्तुता । नाद्याविध केनापि रचनैतद्विधा विहितेति परमोपयोगश्चास्य लोके सुतरां सिद्धः । प्राचीन- शास्त्रीयविषयान् नवीनमनोविज्ञानादिविषयाश्च यथायथं सङ्कलय्य निष्पक्षमावेन तत्- तत्तिद्धान्ताँश्च समाठोच्य काचन नवीना दिशा गवेषकानां कृते दिश्ता परमविद्धा लेखकेन ब्रह्मचारिवरेण।

अद्यत्वे नवीनविषयस्यापि संस्कृतशोधनिवन्वेषु निवेशो नाम परमावश्यकं वस्तु, यतो हि कर्मणैतेन नवीनशानविज्ञानयोः श्रद्धातिशयसम्पन्ना अपि नूनं प्रवृत्ता अत्र भविष्यन्ति । सर्वकालेष्विप तत्सामयिकनृतनिव वारधारायाः प्राचीनविचारकलापेन सहैकत्र संकलनं दृष्टचरमुपयुक्तञ्चेत्यत्र नास्ति सन्देहलेशः । प्राचीनतापश्चपातिनोऽपि वर्त्तमानं सर्वथोपेक्षित्रं नोत्सहन्ते । "तदात्वे नृतनं सर्वभायत्याञ्च पुरातन" मिति रीत्या प्राह्मत्वाप्राह्मत्वयोन् तनताप्राचीनतयोः प्रयोजकता नैव वक्तं शक्या । तस्मात् दोषं गुणञ्चालोच्य त्याग उपादानं वा कर्त्तव्यं न तु नृतनत्वेन प्राचीनत्वेन वेति फलितम् । उक्तं च "पुराणमित्येव न साधुसर्वम्" इत्यादि ।

एवञ्च शोधोऽयमवश्यं विद्रन्मनोमोदियता भिक्तविषयकजिज्ञासान्वितानामुप-कारकश्च भविष्यतीति समाशासे । शोधकर्त्ता महोदयश्च स्वकर्मणि सफलः प्रवन्धमेनं प्रकाश्य स्वयमि प्रकाशितो भवतु इति मे शुभाशंसा ।

डॉ॰ मुरलीधरपाण्डेय:।

प्राचार्यः केन्द्रौयरणघीरसंस्कृतविद्यापीठे जम्मू तवी, कश्मीरे

### समर्पणम्

अनन्तश्रीविभृपितानां निगमागमसकलसच्छास्त्रपारदृश्वनां
वेदान्तविद्याचिन्तनतत्पराणां लोककल्याणकपरायणानां त्यागतपोवैराग्यनिष्ठानां
सदाचारपूतान्तःकरणानां परमाराध्यश्रीगुरुचरणानां स्वामिरामलखनदेवश्रसचारिगुरुवर्याणां चरणकमलयोः समर्प्यमाणः
पद्यप्रस्नाञ्जलिः

3

अन्यायादिपराङ्गमुखो मृदुतरो दानी दयावान् बुधो
निन्दन्नात्मसुखेन योगनिरतः सद्ब्रह्मचर्ये रतः।
तित्वान्वेषणचारुचिन्तनपरो रामेऽनुरक्तः परे
श्रीमद्ब्रह्मणि सचिदात्मनि सुदा नित्यान्वितः पुण्यवान्॥
र

विश्वाराधनतो यशोभिरतुलैः सम्पूरितः सद्गुरू ।
रागी सम्प्रथिते कवीरकलिते मार्गे गरिष्ठो मुनिः।
जि॰ णुदु ष्टदलस्य पीडितजनोद्धारे प्रवीणः सदा
तःमे ज्ञानिवराय दिव्यवपुषे देवाय नित्यं नमः॥

प्राचीनभारतीयशास्त्रज्ञानां प्राच्यप्रतीच्योभयदर्शनतत्त्वज्ञानां शोध—लेखन—पाठनादिकर्मणि परमदश्वाणां परमसहदयानां जम्मू-स्थकेन्द्रीयरणधीरसंस्कृतविद्यापीठप्राचार्यपद्मलंकुर्वतां श्रीमतां डॉ० मुरलीधरपाण्डेयमहोदयानां शुभाशंसनम् ।

परमिययेण श्रीकृषिलदेवब्रह्मचारिणा विद्यावारिध्युपाधये रचितोऽयं प्रवन्धो नितरां मिक्तरसरिकाणां विद्यां महामोदाय भविष्यतीति हढं विश्वसीमि । ब्रहाचारिवरोऽयं महान् विचारकः सत्यसन्धां हढाध्यवसायश्चास्तीति विज्ञायाहं भृशं संतुष्यामि । यथावसरं मयाऽप्यरिमन् शोधग्रन्थे ब्रह्मचारिणः सहयोगो व्यधायीति कृत्येन्नानेन मगवतः काऽपि सेवैव कतेति मन्ये ।

प्रवन्घोऽयं स्विस्मन् भिक्तरसमयान् बहून् विषयान् समावेश्य भिक्तरसस्य सर्वविधपरिचयपदाने समर्थो दृश्यते । सृक्ष्ममितना रचित्रा बहूनि शास्त्राणि समान् लोड्य "नातिव्यासव्यतिकरवती नातिसङ्कोच खेदा" रचना प्रस्तुता । नाद्याविध केनापि रचनैतद्विधा विहितेति परमोपयोगश्चास्य लोके सुतरां सिद्धः । प्राचीन- शास्त्रीयविषयान् नवीनमनोविज्ञानादिविषयाश्च यथायथं सङ्गलय्य निष्पक्षमावेन तत्- तत्सिद्धान्ताँश्च समाठोच्य काचन नवीना दिशा गवेषकानां कृते दिशता परमविद्धा लोखकेन ब्रह्मचारिवरेण ।

अद्यत्वे नवीनविषयस्यापि संस्कृतशोधनिबन्धेषु निवेशो नाम परमावश्यकं वस्तु, यतो हि कर्मणैतेन नवीनज्ञानविज्ञानयोः श्रद्धातिशयसम्पन्ना अपि नूनं प्रवृत्ता अत्र भविष्यन्ति । सर्वकालेष्वपि तत्सामयिकन्तनिव वारधारायाः प्राचीनविचारकलापेन सहैकत्र संकलनं दृष्टचरमुपयुक्तञ्चेत्यत्र नास्ति सन्देहलेशः । प्राचीनतापक्षपातिनोऽपि वर्त्तमानं सर्वथोपेक्षितुं नोत्सहन्ते । "तदात्वे नृतनं सर्वभायत्याञ्च पुरातन" मिति रीत्या ग्राह्मत्वाग्राह्मत्वयोन् तनताप्राचीनतयोः प्रयोजकता नैव वक्तं शक्या । तस्मात् दोषं गुणञ्चालोच्य त्याग उपादानं वा कर्त्तन्यं न तु नृतनत्वेन प्राचीनत्वेन वेति फलितम् । उक्तं च "पुराणिमत्येव न साधुसर्वम्" इत्यादि ।

एवञ्च शोधोऽयमवश्यं विद्वन्मनोमोदयिता भिक्तविषयकिजज्ञासान्वितानामुप-कारकश्च भविष्यतीति समाशासे । शोधकर्त्ता महोदयश्च स्वकर्मणि सफलः प्रवन्धमेनं प्रकाश्य स्वयमि प्रकाशितो भवतु इति मे शुभाशंसा ।

डॉ॰ मुरलीधरपाण्डेय:।

प्राचार्यः केन्द्रौयरणघीरसंस्कृतविद्यापीठे जम्मू तवी, कश्मीरे

### समर्पणम्

अनन्तश्रीविभ्पितानां निगमागमसकलसच्छास्त्रपारदृश्वनां
वेदान्तविद्याचिन्तनतत्पराणां लोककल्याणैकपरायणानां त्यागतपोवैराग्यनिष्ठानां
सदाचारपूतान्तःकरणानां परमाराध्यश्रीगुरुचरणानां स्वामिरामलखनदेवश्रवचारिगुरुवर्याणां चरणकमलयोः समर्प्यमाणः
पद्यप्रस्नाञ्जलिः

अत्याय।दिवराङ्गमुखो मृदुतरो दानी दयावान् बुधो
निन्दन्नात्मसुखेन योगनिरतः सद्ब्रह्मचर्ये रतः।
तिस्वान्वेषणचारुचिन्तनपरो रामेऽनुरक्तः परे
श्रीमद्ब्रह्मणि सच्चिदात्मनि मुदा नित्यान्वितः पुण्यवान्॥

विश्वाराधनतो यशोभिरतुलैः सम्पूरितः सद्गुरू रागी सम्प्रथिते कवीरकलिते मार्गे गरिष्ठो मुनिः। जिञ्जुदु ष्टदलस्य पीडितजनोद्धारे प्रवीणः सदा तःमै ज्ञानिवराय दिव्यवपुषे देवाय नित्यं नमः॥ 41

स्वामी धर्मविचारकार्यनिरतः प्रोदीसकी त्युँ ज्वलो र्शिर्जानचयस्य धर्मनिरतो मान्यो वदान्यः सुधीः । मृत्या निर्मेलया विनाशितमहामोहान्धकारावितः लक्ष्म्या मास्वरया सदा विलसितः सोऽयं प्रभावी गुरुः ।।

X

सुड्गो यो ऽस्ति सदा कुभाविवटिषप्रच्छेदने साम्प्रतं नत्या मे भवतीह सोऽद्यविषयः प्राणायितः सद्गुहः। देवोऽसौ शुभरामलक्ष्मणिनभस्तन्नामवेयस्सदा हिन्द्यस्सद्गुणवारिधिर्मम धनं जीयादसौ भूतले।।

પ્

त्रक्षच्यानपरायणः परतरो वेदान्तकल्पद्रुमः
चाणक्येन समो नये गुणवतां विद्यावताद्वाश्रयः ।
रीतिः स्वच्छतमा प्रभावभरिता यस्येष्ट संराजते
नीयाद् यः सुख्यान्तिकामवरदः कारुण्यवारांनिधिः ॥

Ę

सर्ववेदान्तविद्याानामधीशस्य गुरोर्मम । प्रवन्घोऽयं पदाम्भोजे पुष्पबुद्धया समर्प्यते ॥

#### प्राक्तथनम्

8

भिक्तर्नाम सुधास्ति लोकविदिता स्वाभाविकानन्ददा विष्णोः प्रीतिकरी जगद्धितकरी लोकोत्तरा शान्तिदा। पीत्वा सौक्यमयीमिमां बुधजनाः सम्पादयध्वं निजं मोक्षं लोकमुखं यशश्च विमलं लोके सुखेनाचिरात्॥

२

मन्येऽस्मिन् विधिना मया बहुविधा वादाः समालोचिता भक्ते रूपमनुत्तमं प्रकथितं भेदाश्च संदर्शिताः । तस्याः पूर्णरसत्वमत्र विविधेर्वाक्येश्च संसाधितं प्राधान्यञ्च रसेषु तस्य कथितं प्रत्यर्थिनः खण्डिताः ॥

Ę

वेदेष्वागमसत्पुराणभगवच्छास्त्रेषु रामायणे प्राच्यार्वाच्यमते जये च भगवद्भक्तेः स्थितिर्वर्णिता । भक्ताचार्यमतानि भक्तिविषये संक्षिप्य प्रोक्तानि वे प्रेम्णः सम्पुरुषार्थता प्रकटिता वाक्यार्थसंशीलनैः ॥

8

अध्याये प्रथमे विचार्य विषयान् प्रोक्तान् कमात् तत्परेऽ-ध्याये भक्तिरसस्य मानसविदां दृष्ट्या विचारः कृतः । पाक्षात्त्यैरधुनातनैर्मनित याः संवर्णिता वृत्तय-स्तासां भक्तिरसप्रवेशविषये चर्चा विशिष्टा ह्यमृत् ।।

y

कः कामः, सुरतिश्च का, गुणवती कि प्रेम भिक्तश्च का भेदश्चेषु परस्परं कथमभूत् प्रेमैव कामोऽस्ति किम्। इत्याद्या विषया यथामति मया दृष्टा विचारैः सतां विज्ञाने मनसञ्च भिक्तदिवता संस्थापिता साहसात् ॥

Ę

अध्यायेषु तृतीयके बहुविधं सद्दर्शनानां मतं मक्तो दर्शितमत्र सेन्यविदुषां सन्तोषवृद्ध्यैः पुनः । अद्वैते गुणवर्जितेऽपि विविधा मिकश्च संदर्शिता श्रीमच्छक्करपाददर्शितदिशा तस्याः फलं चिन्तितम् ॥

وا

भग्ने तत्र विचारितं गुणयुतं ब्रह्मस्वरूपं परं श्रीरामानुजसम्प्रदायविधिना भिक्तस्ततिश्चिन्तिता। भेदः साधनसाध्ययोश्च भगवद्भक्तयोः पुनर्वर्णितः रामानन्दमतञ्च तत्परमयो संक्षिप्य प्रोक्तं कमात्॥

5

श्रीमन्मध्वमतं विविच्य परतो निम्बार्कदृष्टं मतं विष्णुस्वामिमतञ्ज प्रोच्य श्रुभदा पुष्टिः समालोचिता । श्रीमद्वल्लभदेववर्णितदिशा चैतन्यदेवस्य च भेदामेदमचिन्त्यरूपमतुलं दृष्टं मया ह्यादरात् ॥

E

सांस्ये भिक्तरसं विचार्य परतस्तद्दर्शनं वर्णितं योगाल्यं सुमतं विविच्य बहुधा योगस्य भेदाः कृताः । शैवं दर्शनमत्र चर्चितमयो भेदान्वितं भिक्तदं शाक्तं चापि मतं शिवान्वितमहो संवर्ण्यं तन्त्रान्वितम् ॥

90

अध्यायेषु चतुर्थंके तु शुभसाहित्येषु भिक्तः परा भोक्ता मूलरसत्वमत्र भगवत्येग्णीति संस्थापितम् । शृंगारादिषु नास्ति मिक्तरसता पार्थंक्यसद्भावत इत्यांचा विषया विचारमहिताः सम्पादिता यत्नतः ।।

9 9

भेदा भिक्तरसस्य शान्तप्रमुखाः पञ्चेव संवर्णिताः भावाः स्थायमुखाश्च तस्य बहवः संदर्शिता भिक्ततः। गौणा भिक्तरसाश्च हास्यप्रमुखाः सतेव प्रोक्ताः कमात् ब्रन्बेऽस्मिन् दिशयानया हि विषयाः प्रासंगिका वर्णिताः॥

#### उपोद्घातः

rpis to a second

nevert or other first

अयैतस्य मदीयानुसन्धानप्रबन्धस्य ''मिक्तरस-विमर्शः'' इति नाम्नः परिचयार्थ-मुपोद्धातरूपेण संक्षिप्तमिदं विवेचनमुपस्थाप्यते—

तत्र भिक्ततत्त्वस्य नानाविधसम्प्रदायभेदात् शास्त्रकाराणां सिद्धान्तभेदाच विवेचनस्यापि भेदाः स्वामाविका एव भवन्ति । ततो कस्याप्येकस्य दृष्ट्या सिद्धान्तपितपदनं
दुष्करभेव, तथापि मया प्रमुखतया ये भक्तेः रसत्वमङ्गीकुर्वन्ति, तेषामेव दृष्टिः मुख्यत्वेन व्यवस्थापिता । तदनुसङ्गगेन च विभिन्ना विचाराः प्रतिपादयाञ्चिकरे ।

तत्र प्रथमाध्याये तावत् भिनतस्त्रं भिनतशास्त्रं वा समालोक्य ऐतिहासिकविवेचनेन सार्थं भनतेः स्वरूपमुपवर्णितम् । क्रमेण च वेदेषु आगमेषु रामायणमहाभारतयारन्थेषु पुराणेषु भिनतधारा कथं प्रवर्तितेति उपदर्शितम् । तद्ये भिनतस्वरूपस्यान्वेषणं विधाय विभिन्नाचार्याणां मते भक्तेः प्रभेदाः प्रदर्शिताः । एवमग्रे माध्वचैतन्यादिमतानुसारेषः प्रमेणः परमपुरुषार्थत्वं दर्शितम् ।

दितीयाध्याये आधुनिकमानसशास्त्रम ( मनोविज्ञानम् ) वलम्बय भक्तिरसस्योपिर करचन प्रकाशो निक्षितः । आधुनिकमनोविज्ञानदृष्ट्या मानवस्य एकािकताया अतृति-तायाश्च निराकरणाय भक्तेरावश्यकत्वं प्रत्यपादि । पाश्चात्यमतखण्डनपूर्वकं मिलन-कामस्य शोधनेन भिक्तप्रेमरूपेण तत्प्रणत्या उज्जवलं स्वरूपं च निर्णितम् ।

तृतीयाध्याये दार्शनिकदृष्ट्या मिनतरसस्य विवेचने यत्नः कृतः । तत्र विभिन्नदार्शनिकदृष्ट्या भिनतरसस्य समन्वयः कृतः । यद्यपि मारतीयवाङ् मये आस्तिकनास्तिकादिभेदोपभेदेन सह न्यायः, वैशेषिकः, सांख्यम्, योगः, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा
(वेदान्तः) चेमानि षड्वेदसापेक्षाणि तथा चार्वाकः, माध्यमिकः, योगचारः सौत्रान्तिको
वैभाषिकः, आईतमिति च षड्वेदनिरपेक्षाणि दर्शनानि सन्ति , किन्तु सर्वं विहान

१, नास्ति वेदोदितो लोक इति येषां मितः स्थिरा ।
नास्तिकास्ते तथास्तीति मितियेषां त आस्तिकाः ॥
अवैदिकप्रमाणानां सिद्धान्तानां प्रदर्शकाः ः
चार्वाकाद्याः षड्विधास्ते ख्याता लोकेषु नास्तिकाः ॥
वेदप्रमाणकानीह प्रोचुर्यं दर्शनानि षट् ।
न्यायवैशेषिकादीनि स्मृतास्ते आस्तिकाभिधाः ॥

केवलं भिनतरसस्वरूपिविचने येषां दर्शनानां साक्षात् परम्परया वा महत्त्वं वर्तते तेषां दर्शनानां दृष्ट्यैव भिनतरसो निष्पादितः । दार्शनिकदृष्ट्या भिनतरसस्य स्वरूपिनरूपणे आस्तिकदर्शनिष्वन्यापेक्षया वेदान्तदर्शनस्य, तत्रापि वैष्णवदर्शनस्य महत्त्वपूर्णं योग-दानं परिलक्ष्यते, तेनैव सह सांख्य-योग-शैव-शाक्त तत्त्रदर्शनानामिष योगदानं नाति-

अत एव तत्राद्वैत-विशिष्टाद्वैत-द्वैत द्वैताद्वैत-शुद्धाद्वैताचिन्त्यमेदाभेद-सांख्य योगशैव शाक्त-तन्त्रदर्शनानां संक्षिप्तदार्शनिकसिद्धान्तनिरूपणपुरःसरं भिक्तरसस्य स्वरूपं
प्रतिपादितम् । भिक्तपपत्योश्च स्वरूपनिर्शनपूर्वकं तयोश्च भेदोऽपि निरूपितः ।
भिक्तसाधनायां दाम्पत्यादिनानाविधानां भावानां वैशिष्ट् यमुपयोगित्वं च
व्यावर्णितम् । भक्तर्थं भगवतः स्वरूपकल्पनाविषयेऽपि शास्त्रीयविचारः प्रदर्शितः ।
एवं च तत्तदर्शनदृष्ट् या यथाययं साक्षात्परम्परया वा भिक्तरसस्य स्वरूपमुयोगित्वं
च निरूपितम् ।

चतुर्थाध्याये भरतस्य नाट्यशास्त्रमनुसृत्य तद्व्याख्याकाराणां भट्टलोल्लद्दाद्यभिनवगुतपर्यन्ता व्याख्यामेदाः प्रदर्शिताः । प्राक्तनरसशास्त्राद् भिन्तरसशास्त्रस्य मेददर्शनपूर्वकं
भिन्तरसस्वरूपं तदीयस्थायिभावादिकं च निरूष्य मिन्तरसस्य न केवलं शान्तरसाद् अपि
द्व सर्वेभ्यो रसेभ्यो मेदोऽपि व्यवस्थापितः। प्रसङ्गगेन वैदिकवाङ्गमयमारम्य लौकिकसाहित्य
पर्यन्तं भिन्तरसस्य स्थितिः प्रदर्शिता । मुख्यगौणभेदेन मिन्तरसस्य द्वादशभेदाः
दर्शिताः। एकरसवादोऽनेकरसवादश्चापि निरूपितः । स्वतन्त्रस्य भिन्तरस्य स्थापने विदुषां
विचारा अपि उपन्यस्ताः । भिन्तरसस्वीकारे पूर्वपरम्पराभङ्गगोऽपिन भवतीति दर्शितम्।
भन्ते भावभात्रसस्य कियादीनत्वस्यासार्वजनीनत्वस्य निराशः कृतः । भन्तिरसस्य सकलसामाजिकप्रियत्वं सर्वेषां रसानां मूलत्वं चापि व्यवस्थापितम् । एवं तत्तद्रसेभ्यो भन्तिरसस्य भेदः सम्यक् प्रदर्शितः । भक्तेः पञ्चमपुरुषार्थत्वभिष शास्त्रहृष्ट्या निर्णितम् ।

यद्यपि भक्तिरसशास्त्रदृष्टया भारतीयवाङ्गमये आलम्बनरूपेण श्रीकृष्णस्य प्राधान्य-मवलोक्यते किन्द्र श्रीराम-शिव-शक्त्यादिनामपि तत्तद्भिक्तरसे आलम्बनत्वमस्येव । प्रस्तुतिन्वन्वे श्रीकृष्णस्याऽऽलम्बनत्वेन तत्र तत्रोपवर्णनं तत्तद्भिक्तरसप्रसङ्गे तत्तद्दे-वाक्राप्रकक्षणमित्येवावधेयम् ।

#### कृतज्ञता-ज्ञापनम्

8

गुरुमें कबीरो विचारे प्रवीरः, सुशोधोऽयमद्य प्रकाशीकरोति। निमित्तं विधत्ते मनो मे सुतुरुछं, दयालुर्मदीयां प्रवृत्तिं विलोक्य ॥ २

न में कोऽपि यत्नः सुप्रत्नस्य तस्य दया ह्यत्र कार्यं विधत्तेऽभिलाषः । मदीयः सुपूणः प्रसन्नोऽहमद्य, कृतार्थोऽस्मि धन्यान् गुरून् स्तौमि नित्यम् ॥

कृपाभिर्यदीयाभिरद्यास्य कार्यं सुसम्पन्नमेषोऽस्ति तेषु प्रणामः । सदा देयदृष्टिर्भवेयं तथाऽहं महासज्जनानां सुविद्यायुतानाम् ॥

8

न दोषे गुणे वा ममात्रास्ति भारो गुरूकानुकारे सदा तत्परस्य। कदाचित् भ्रमः स्यात् तदुक्तानुकारे, ततस्ते निवेद्याः क्षमार्थं मयाञ्च॥

वाचिकं कायिकं मानसं चापि यत्, सज्जनस्यास्ति सत्पुस्तके मत्कृते । यत्नदानं परं ते समे साधवी, वन्दनीया मया सर्वदा सादरम् ।।

8

द्याच्छात्रवर्गे ऽपवर्गे त्रिवर्गे विचारः प्रचारः सुशास्त्रस्य यस्य । तदाचार्यरत्नं मदीयं पवित्रं सुपाण्डेयवंश्यं सदा संस्मरामि ॥

यदाज्ञानुसारं विमृष्टा सुभिक्त र्यदायत्त बुद्धि स्त्वहं सर्वशास्त्रे । गुणी सर्वशास्त्रान्वितो यो वदान्यो गुरोमें ऽस्तु तस्याधमर्णत्वमेव ॥

5

पाण्डेयान्वयदीपसद्गुणगणालंकारविद्वन्मणिः शास्त्राभ्यास-प्रचार-पाठन-महादीक्षान्वितो वन्दितः। श्रीमत्सन्मुरलीघराह्नयबुधो विद्यासु वाचस्पतिः साचार्यो मम शोधलेखनविधौ सद्बुद्धिदः स्मर्यते॥

निर्देशने व्यरचि यस्य मया प्रबन्धः सोऽयं गुरुर्गुणयुतोऽप्यथ निर्गुणाख्यः । साहित्यशास्त्ररिको विबुधां वरिष्ठो श्रीमद्द्विजेन्द्रविबुधोऽस्तु हशोर्ममाञ्चे ॥

शास्त्रदः सद्गुदः पूजनीयः स मे, माधवाचार्यनामा बुधः साधुभिः। बन्दितो नन्दितो रामसंसेवनात्ः भक्तरत्नं सदा संस्मरेयं मुहुः।

### निवेदनीयं किञ्चित

AND THE

। क्षेत्र कमप्याद्यं गुरुं वन्दे सर्वलोकहितावहम् । । अस्ति । यत्राभेदेन तिष्ठन्ति जातयश्च मातानि च ॥

नाहं कामपि विशिष्टां वैदुषीमात्मिन वह। मि । न च संस्कृतवाङ्मये मम तावन् परिचयो येन च मिक्तिमिमां विवेचियतं सरलतानुभूयते । न चाहं ताहशमिक्तसम्पन्नो येन स्रदिसिविवत् स्वतीऽलौकिकीहिष्टमें स्यात्, तथापि "अतिशय रंगड़ करे जो कोई—" इति तौलिसकन्यायेन तत्र तत्राटित्वा सोत्साहं परिश्रम्य गुरुन् परिश्राम्य च कृतिमिमां प्रस्तुवन् अस्मि सचेतसां विदुषां समक्षम् ।

बाल्यादेव "भिक्तिविषये" किमिष लिखितुमासीन्मे मनः । भक्ता रिक्कि भवन्ति । तां भक्तिमनुस्य मातृ पितृ सुतकलत्र।दीन् परित्यज्य सकलसुखसाधनानि धनानि सपरिजन्तानि भवनानि च विहाय बनानि वृण्वन्ति, यदि भक्तौ रसत्वं न स्यात्तदा कथञ्चैतत् सर्वं स्यात्, तस्मादस्ति भक्ती रस इत्यपि मम चेतिस हदः प्रत्ययो गच्छता कालेनोद्भृतः ।

यदाऽऽचार्यकसादी मया साहित्यस्य लक्षणग्रन्थादी शृंगारादीनामेव रसानां विचारणा, भिक्तरसस्य प्रारम्भकालादेवीपेक्षा च 'समालोचिता, तदाऽभूनमे मनसि महाश्चर्यं लक्षणकाराणां विषये कश्चनाश्रद्धाङ्करलेशश्च ।

ाविषयेऽस्मिन जाता मे कमशोऽनुसन्दिधित्सा, ततश्चाइमाचार्यपरीक्षोत्तीर्णोऽस्मिन्नेव विषये लिखितुं प्रवृत्तः । प्रवृत्तिश्चेयं वाराणसेयैर्विद्वद्भिः सर्वेरिष प्रशासितेति ततोऽिष द्विगुणितोत्साहः शोधप्रबन्धमिमं विरचिषतुं पूर्णतया संलग्नः ।

परमेशकृपया निर्देशकताप्यस्य ममैव गुरोः श्री द्विजेन्द्रनाथमिश्रस्याऽभूत् । यथा-वसरं काशीस्थैः सर्वेरिप विद्वद्भिर्विहितसहाय्योऽहं विशेषतः श्रीमुरलीधरपाण्डेयगुरुवर द्वारा समुपकृतः । येषामन्येषाञ्च विशिष्टसहयोगोऽभृत्, तेऽत्र सबहुमानं स्मर्यन्ते ।

मयात्र सर्वेषां मक्तिरससम्बन्धिमतानां समावेशाय प्रयासो विद्याः । वस्तुतस्तु सर्वसम्प्रदायेष्विप भक्तिभावनाया महात्म्यमिषकतया वर्त्तते । न केवलं भारतीयसाहित्ये धर्मे, दर्शने कालायामेव भक्तिभावो हर्यते, किन्तु वैदेशिकसाहित्यादावप्ययं हर्यते । वैदेशिकसाहित्यादी मक्तिरसप्रवेशं दर्शयितुं मयात्र नावसरोऽप्रापि, तथापि यत्र कुत्रचित प्रसंगत इदमपि स्चितमेव ।

भिक्तिनीम तादृशं तत्त्वमस्ति मद्विचारे यया विना राष्ट्रस्य समाजस्य विश्वस्य च स्थितिरिप न सम्भवति । "महनीयविषये प्रीतिभिक्तिरित्युक्तम्" सा च महत्सु पूर्वजेषु नायकेषु रक्षकेषु वा श्रद्धा कदा नावश्यकी, क्षणं विचार्यताचाम देशरक्षाये नियुक्ताः सैनिकाः स्वनायकेऽश्रद्धालवो यदा भवन्ति तदा कि देशस्य सुरक्षा संभवति । जनेषु अयमस्माकं पूर्वजानां देशः सोऽयमस्माभी रक्षणीय इत्येषा भावना यदा न स्याचदा का वा दशा स्याद् देशस्य, मातृवाक्ये श्रद्ध्या एव पितरि विश्वाक्षः, 'पिताऽयमेव मे' इति श्रद्धायाः प्रीतेश्चावश्यकता सर्वत्रेव सर्वदैव भवतीति निश्चितम् ।

निखिल जगद धिष्ठानेश्वरप्रीतिरिप वस्तुतः चेतनाचेतनात्मकजगित पर्यवस्यति । तच्चेत्थम् न खलु ईश्वरो दूरदेशस्थतयाऽदृश्यतया वा भिक्तिविषयीभवित, अपितु सर्वव्यापकतया निखिलचेतनाचेतनात्मकतया च तस्योपासना परमोत्तमा गण्यते । उक्तं च गीतायाम् — 'यो मां पश्यित सर्वत्र सर्वं च मिष्य पश्यित । स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्मकृत् —" इति । सर्वे प्राणिनः सित्तसमुद्रादयश्चेश्वरशारीरभूता इति । सर्वेत्र प्रणामो युक्तः इति भागवते प्रोक्तम् । एवज्जादृश्येश्वरभक्तया देशस्य को लाम इत्यादिकुतकाः प्रध्वस्ता वेदितव्याः । निद्द भक्तः शिलादिक्तपा मूर्त्तिं प्रीतिविषयां करोति किन्तु सकलचेतनाचेतनात्मकं निखिलाधारं परमात्मानं तत्र भजते । अत एव भक्ता वदन्ति "सीया राम मय सव जगजानी, करौ प्रणाम जोरी जुगपानी" इत्यादि । तस्मात् परमेश्वरभक्तौ देशभिक्तः समाजभिक्त नैतावदेव समस्तिवश्वभिक्तरिप समा- पति । तदिदं चिन्तितमग्रवेऽपि मक्तेः परमावश्यकता लोकोपकारकता च ।

तत्तादाचार्येण स्त्रानुभवानुसारेण स्वोपास्यानुकूल्येन च भक्तेर्भेदा छक्षणानि च यानि प्रदर्शितानि तेषां सर्वेषां तत्कालोपयोगित्वमहं स्त्रीकरोमि । तस्मात् तानि मतानि यथाशस्त्रं तथैव निवेदितानि, तेषु न्यूनत्वश्रेष्ठत्वप्रदर्शनचेष्टापि नावश्यकीति मया नाकारि ।

ये भारतीयसम्प्रदायेषु दीक्षामवाप्य भिक्तरसरिका भवन्ति, ते जनसेवातो विमुखीभूय जडमूत्तेरेव सेवां कुर्वन्तः समाजशिक्तं निर्धयन्तीति इदानीन्तनजनानां कुतकेषु
नाहं श्रद्धधे, यतोहि अहं प्रत्यक्षं जनसेवासु संलग्नान् दीनजनभरणपरायणान् भक्तान्
पश्यामि । पुराकालादेव महाराणाप्रताप-शिवाजीप्रभृतिभिरास्तिकैभेनतैदेवाराधकैश्चेयं
भारतभूर्मुहुर्मुहू रिक्षता । अस्मिन् युगेऽपि महात्मगान्धिनामकमहापुरुषेण भक्तवरेणैव
वैदेशिकायत्तेयं भूः स्वायत्तीकृता । तस्मात् मिक्तसाहित्यस्य विकासः, संरक्षणं संशीलनञ्च
परमःवश्यकमित्यितरोहितं भवति ।

हैंश्वणानि कि चित्र तर्वत्र मकोः रसत्वस्थापन एव प्रयासो नास्ति, किन्तु कि चित् मक्ते-हैंश्वणानि कि चित्र तद्भेदाः कुत्रचित् प्रसंगतो विविधमतानुशीलनादिकञ्चास्ति । सस्मात् प्रवन्धस्यैतस्य "मिक्तिविमर्शाः" इत्येव नामास्तु इत्यिप मतं केषाञ्चन मित्राणाम-मृत्, तत्र ते मयैवं प्रत्युक्ता मक्तेः रसत्वस्थापने प्रयत्नोऽस्तु वा मास्तु, मिक्तस्तु स्वत एव रसस्पेति मिक्तिविमर्श एव "मिक्तिरसविमर्शता"मेतीति । इयाँस्तु विशेषः-अद्याविद्यः साहित्यिकैर्ज्युगप्रन्थेषु मकोः रसत्वं स्पष्टतया नाङ्गीकारि, अत्र तु महतोल्लासेन तस्या-स्तत्ताङ्गीकृतेति ।

द्वितीयाध्याये आधुनिकमनोविज्ञानशास्त्रानुसारेण भिक्तरालोचितास्ति । मनो-वैश्वानिकैः खलु मानवानां प्रवृत्तिः प्रयोजनभेदेन षड्धा विभक्ता । ईश्वरादिविषयकभक्तौ प्रवर्ताने किं वा प्रयोजनं संभवेत् मानवानामिति जिज्ञासामुत्राच सर्वाधिकाऽऽनन्द-प्राप्त्यमिलाषेवात्र मुख्यतः प्रवर्त्त्यतीति निर्णयोऽकरि । एतत् प्रसंगे पारिभाषिकशञ्दानां मंस्कृतानुवादे काठिन्यमभूत्तस्मात् यत्र तत्र स्लालित्यमपि जातमेव स्यादिति मन्ये ।

भारतीयदर्शनानां विविधक्तत्वाच तृतीयो दर्शनाध्यायो तृनं प्रवृद्धः । भारतीयाऽऽभारतीयदर्शनानां विविधक्तत्वाच तृतीयो दर्शनाध्यायो तृनं प्रवृद्धः । भारतीयाऽऽस्तिकदर्शनेषु कचिन्त्यूनतया कुत्रचिचाधिकतया भिक्तिस्थितिरस्त्येवेत्यत्र नास्ति सन्देहसत्कदर्शनेषु कचिन्त्यूनतया कुत्रचिचाधिकतया भिक्तिस्थितिरस्त्येवेत्यत्र नास्ति सन्देहसन्देश । वेष्णवदर्शनानि तु भिक्तगंगाया हिमालयायमानानि सन्तीति विषये न कोऽिष
विवदते । अध्यायेऽस्मिन् शङ्कराचार्यादिमते भक्तः स्वरूपं प्रदर्शयता मया तत्त्वदाचार्यसिद्धान्तानां प्रदर्शनचेष्टापि यथावसरं कृतास्ति । यतो हि तदभावे तदीयभिक्तिस्व । एवमेव
दुर्विज्ञेयत्वप्रसंगात् । शांकरमठेऽपि मोक्षकारणसामग्रीषु भिक्तः स्वीकृतेव । एवमेव
दुर्विज्ञेयत्वप्रसंगात् । शांकरमठेऽपि मोक्षकारणसामग्रीषु भिक्तः साधिता, तत्रापि भिक्तः
श्रीव-शाक्तः तन्त्र-सांख्ययोगादावि यथाकथिन्यत् मारतीयाऽऽस्ति । स्वर्द्धान्यां भिक्तिः स्वीकर्तांवेति न विवादावकाशः । इत्थञ्च भारतीयाऽऽस्ति । सक्तः यत् किञ्चित्
स्वीकर्णव्यति न विवादावकाशः । इत्थञ्च भारतीयाऽस्ति भक्तः यत् किञ्चित्
स्वीकर्णव्यति व विवादावकाशः । विचारणीयमासीत् किन्तु ग्रन्थविस्तारभयाद् न तत्र
प्रतीक्रयूजनादिकमस्तीति तदिप विचारणीयमासीत् किन्तु ग्रन्थविस्तारभयाद् न तत्र
स्वीक्ती प्रवर्तिता ।

प्रसंगतः यवन (इस्लाम) दर्शनानुसारेणापि तत् सिद्धान्तनिरूपणपुरःसरं भिन्तरसो निरूपितः ।

वस्तुस्तु चतुर्याध्याय एव भक्तौ रसत्वं साधियतुं यत्नो विहितः । न केवलं भक्ती रस्तवं साधियतुं यत्नो विहितः । न केवलं भक्ती रस्तवं साधित्य । तत्र खलु मया कुत्र एवं सिति विचार्यं भक्तेरेव मूलरस्तवं साधितमस्ति । नायं भक्तिरसोऽन्यरसेष्वन्त-मूलरस्तवं सिति विचार्यं भक्तेरेव मूलरस्तवं साधितमस्ति । नायं भक्तिरसोऽन्यरसेष्वन्त-मूलरस्तवं सिति । किन्तु स्वस्मिनन्यानेवान्तर्भावयतीति तद्ध्यायस्य सारार्थः ।

भवाप श्रीमद्भिः स्वनामद्यन्यैः कवीरसाहवैः सामान्यतया सर्वमानवानां निरपेक्षभावेन श्रीमद्भिः स्वनामद्यन्यैः कृतः । सर्वान्तर्यामिपरमात्मनः सेवायाम् आदराति-

शयस्तैः प्रदर्शितः । तेवां मतेऽपि अहिंसा नामानिवार्यं वस्तु । कस्यापि प्राणिनो मनसा बाचा कर्मणा दुःखाप्रदाने श्रीकवीरसाह्बस्य महानामहोऽभृदिति, ते अन्तर्यामिस्वरूप-परमात्मनो भक्ता हति, तन्मतेऽपि आत्मकल्याणाय भक्तिः स्वीकृतेति तन्मताविलिम्बिना मया भक्तिरतो विमुष्टः । धर्मं सम्प्रदायं वा निमित्तीकृत्य कलहायमानान् मानवान् भत्तियित्व। सन्मार्गं दर्शयित्वा च तैः यथार्थमानवधर्मस्य प्रचारः कृतः, तत्प्रयासेन साम्प्रदायिकविद्वेषो मनाक् शान्त इव संवृत्तः ।

प्रबन्धस्यास्य विरचने सहयोगिनः श्रीमतः सुहद्वरस्य मनुदेवभद्वाचार्यस्य परमोपकारं स्मारं एतावदेव वक्षुं पारयामि—

पाटवं वाचि शास्त्रेषु पाण्डित्यं दृदि स्वच्छता । वैयाकरणमूर्धन्यो भद्दाचार्यो मवेत् सुखी ।।

सम्पूर्णानिद्संस्कृतिवश्वविद्यालये नैपालीप्राध्यापकश्रीजगन्नाथशम्मंकण्डेल महानुभावस्य सीहार्दभवाष्येवेयं कृतिः पूर्णतामानीतेति तदुपकारस्य प्रतिविधाने सर्वथा स्वासामध्यं प्रकटयतैवमुच्यते—

> येषां सहाय्यपातिमें जाता नौरिव सागरे । कण्डेलोपाह्मयान् श्रीमज्जगन्नाथान् स्मराम्यहम् ॥ वेदान्तादिषु निष्णाताः सर्वशास्त्रे कृतश्रमाः । अपूर्वप्रतिभावन्तः ७ सन्तस्ते सन्तु पूजिताः ॥

यदा यदा मम बहुकार व्याप्तत्तया शोधकार्ये ऽरुचि रिवोत्पन्ना तदा तदोत्साहप्रदाने-नान्यविधसहयोगेन च येनोपकृतं तं श्रीवल्लभदासशाहमहोदयं प्रति—

> वाचि सत्यं सदा यस्य दृदि चैव दयानुता। विद्यानु दियुतो मित्रं चिरं जीवतु शाह जी।।

मम विविधकार्यपारवश्यात् मुद्राराक्षसकृतया च यत्र कुत्रचित् स्खालित्यं भवेदे-विति संशोध्य पठनाय संसूच्य पुनर्मुद्रणे साहाय्यदानाय च मृशमभ्यर्थयामि, यतो हि-

गच्छतः स्खलनं क्वापि, भवत्येव प्रमादतः । हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादघति साघवः॥

> विदुषां वशंवदः डॉ॰ कपिलदेव कसचारी

### विषयानुक्रमणिका

### भक्तिसूत्रदृष्ट्या भक्तिरसविवेचनात्मकः

| of -1.46                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| विषयाः पृष्ठाङ्काः                                                                                                                                                                       | विषया:                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| र मगलाचरणम् १                                                                                                                                                                            | १० भक्तयुपासनाशब्दयोरैकार्थ्यम्                                                                                                                                                                 | २३                                                       |
| १ मंगलाचरणम् १<br>२ मक्तेवैदिकत्वम् ३                                                                                                                                                    | ११ महोरधिकारिप्रयोजने                                                                                                                                                                           | २६                                                       |
| रै आगमेषु भिक्ततत्त्वम् विश्व                                                                                                                                                            | १२ आचार्यभेदेन भक्तेः स्वरूपभेदा                                                                                                                                                                | : 38                                                     |
| ४ मिक्तिविषये पाश्चात्यानामभिमतम् ११<br>५ मिक्तिविषये प्राच्यानां विदुषा-<br>मिमनत्तम् १५<br>६ रामायणे मिक्तितत्त्वम् १६<br>७ महाभारते मिक्तितत्त्वम् १५<br>५ पुरायोषु मिक्तितत्त्वम् १५ | १३ साधनमेदेन भक्तेः स्वरूपम् १४ रागात्मिका भिक्तः १५ साध्यमेदेन भक्तेः स्वरूपम् १६ उपास्यस्वरूपज्ञानमेदेन भक्तेः स्वरूपम् ७ आचार्याणां मते भक्तेः प्रभेदाः १८ भिक्तयोगः १६ प्रेमा पुमर्थो महान् | ३ ३ ३ ४ ४ <b>४ १</b> ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ |
| मानसंशास्त्रदृष्ट्या भ                                                                                                                                                                   | क्तिरसविवेचनात्मको<br>-                                                                                                                                                                         |                                                          |
| द्वितीय                                                                                                                                                                                  | ोऽब्यायः ५५                                                                                                                                                                                     | -७२                                                      |
| रै. मिक्तरसदृष्ट्या मानसशास्त्रविषये                                                                                                                                                     | रक्षणस्य प्रवृत्तिः (च) अपूर्ण-                                                                                                                                                                 |                                                          |
| विदुषां विचारः ५७                                                                                                                                                                        | वासनायाः प्रवृत्तिः                                                                                                                                                                             |                                                          |
| रे. मानसशास्त्रहष्ट्या भक्तेः प्रवृत्ति                                                                                                                                                  | ३, भिक्तविषये पाश्चात्यमानसतस्व-                                                                                                                                                                | દ્ય                                                      |
| प्रयोजनम् ५६                                                                                                                                                                             | ज्ञानां मतम्<br>४. भक्ति कामयोर्भेदः                                                                                                                                                            | ६६                                                       |
| (क) कामप्रवृत्तिः (ख) परमानन्द-                                                                                                                                                          | ५. मक्तिसाधनायां दाम्पत्यप्रेम-                                                                                                                                                                 |                                                          |
| माप्तिप्रवृत्तिः (ग) एकत्व-                                                                                                                                                              | प्रयोजनम्                                                                                                                                                                                       | 44                                                       |
| स्थापनस्य प्रवृत्तिः (घ) आदर्श-                                                                                                                                                          | ६. प्रेम्णो भिनतरूपतावातिः                                                                                                                                                                      | <b>\$</b> 5                                              |
| वादस्य प्रवृत्तिः (ङ) आत्म-                                                                                                                                                              | ७. कामस्य भक्तिरूपत्वलाभः                                                                                                                                                                       | ६६                                                       |

#### दर्शनशास्त्रदृष्ट्यां भक्तिरसविवेचनात्मकः

तृतीयोऽध्यायः विषयाः विषयाः ७३-१८३ विष्ठाङ्कः १. अद्वेतदर्शने भक्तिरसस्वरूपम् (क) श्रीमध्वाचार्यस्य सिद्धान्तः ७५ (द्वैतवादः) (क) सर्वाधिष्ठातृनिरूपणम् 64 ४. सनकादिसम्प्रदाये भक्तिरस-(ख) निर्गुणब्रह्मस्वरूपम् 99 280 स्वरूपम् (ग) श्रीशंकराचार्यस्य सिद्धान्तः ७६ (क) श्रीनिम्बार्काच। यस्य (प) शंकरमते भक्तेः प्रयोजनं सिद्धान्तः 880 स्वरूपं च = 2 ( द्वैताद्वैतवादो, मेदांमेद-(ङ) सगुणब्रद्यणः स्वरूपम् 53 वादो वा ) 288 088 २. श्रीसम्प्रदाये भक्तिरसस्वरूपम् **5** (ल चिद्, अचिद्, ब्रह्म, (क) श्रीरामानुजाचार्यस्य सिद्धान्तः (ग) युगलोपासना 285 (विशिष्टाद्वैतवादः) **5** ५. इद्रसम्प्रदाये भक्तिरसस्वरूपम ब्रह्म, ब्यूइ!, विभवः, अन्त-क) श्रीविष्णुस्वामिनः सिद्धान्तः र्यामी, अर्चावतारः चिद्, ( शुद्धाद्वैतवादः ) अचिद् 53.02 (ख जगत्संसारयोर्भेदः (ख) विशिष्टाद्वैतमते मक्तेः (ग) ब्रह्म, जीवः, जगत् ११५-११७ स्वरूपम् £3 (ग) विशिष्टाद्वैतमते प्रपत्तेः (घ) श्रीवल्लभाचार्यस्य पुष्टिमार्गः ११८ स्वरूपम् 84 (ङ) पृष्टिभक्तिभेदः (ब) भक्तिप्रपरेयोर्भेदः 03 ६ श्रीमहाप्रभुचैतन्यदेवस्य सिद्धान्तः (ङ) अद्वैतविशिष्टाद्वैतयोर्भेदः (अचिन्त्यभेदाभेदवादः) 33 (च) भक्तिसाधनायां दाम्पत्य-(क) अचिन्त्यभेदाभेदवास्य भावस्य वैशिष्ट्यम् 200 स्वरूपम् **१**२१

808

(ख श्रीकृष्णतत्त्वम

मुक्तेषपायः

(ग) ब्रह्म, ब्रह्मणः शक्तिः,

888

(इ) श्रीरामानन्दाच।र्यस्य

३. ब्रज्जसम्बदाये भक्तिरसंस्वरूपम्

सिद्धान्तः

पृष्ठङ्काः विषयाः विषया: पृष्ठाङ्काः (ख ) योगस्य प्रभेदाः, राजयोगः (ख) पदार्थंः, ईश्वरः, जीवः, लययोगः, मन्त्रयोगः, इट-ंं 🦪 जगत् च 105 योगः, भक्तियोगः १४६-१५० (घ) पञ्चतत्त्वानि, जीवरूपम्, (ग) नाड़ीविज्ञानम्, षट्चकविज्ञा-जगत्स्वरूपम् 0 59-355 नम्, षट्चक्र-स्वरूपम् १५०-१५२ (क) साधकस्य हि सिद्धचर्यं (ध) कुण्डलिनीविज्ञानम्, ब्रह्मणी रूपकल्पनम् १३१ १५३-१५४ नादविज्ञानम् (च) भगवतो नामरूपयोख्यो-(ङ) सांख्ययोगयोश्च परस्परं पासना -233 भेदाभेदः १५६ (छ) मनोमयविग्रहः 838 (ज) भगवतः प्रतीकमयं ६, शैवदर्शने भितरसस्वरूपम् 858 साकाररूपम् (क) कापालिकसाधनाः कालदमन-(स) भगवतो भावनाविनिर्मित-पाशुपतसाधना, साधना, स्वरूपम् १३५ शैवसाधनाः (अ) भक्त्यर्थं कल्पितं द्वेतम् १३७ १५७-१५६ दर्शनम् (ख) काश्मीरशैवमतेश्वरा-१३८ ७. सांख्यदर्शने मक्तिरसस्वरूपम् 260 द्वयवादः (क) सांख्यदर्शनस्य परिचयः 235 (ग) स्पन्दशास्त्रस्य दार्शनिक-(स) सांख्यसृष्टिक्रमः 35 } 140 सिद्धान्तः (ग) सांख्यदर्शनस्य पुरुषः 880 (घ) प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य सिद्धान्तः १६१ (घ) प्रकृतिः, जगत्स्वरूपम् 880 (स) काश्मीरशैवमते योग-ज्ञान-(ङ) सांख्यशास्त्रं निरीश्वरं १६३ भक्तीनां समन्वयः सेश्वरं वा १४२ (च) वीरशैवसिद्धान्ते भक्ति-(च) निरीश्वरं सांख्यम्, 888 रसस्वरूपम् सेश्वरं सांख्यम् 883 १०. शाक्तदर्शने भक्तिरसस्वरूम् द. योगदर्शने भक्तिरसस्वरूपम् 888 (क) शक्तितत्त्वम्, शिवतत्त्वम् .१६५ (क) योगशब्दार्थः, समाधेः (ख) क्रियामेदेन शक्तेः रूपद्रयम् १६७ 888

स्वरूपम्

| विषयाः पृष्ठाङ्गाः                                                                                                                                               | विषयाः प्रवास                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ग) शिवशक्तयोश्च सम्बन्धः १६७<br>(ष) शिवशक्तयोश्च सामरस्यम् १६६<br>११. तन्त्रदर्शने भिक्तरसम्बरूपम् १७०<br>(क) तन्त्रशब्दार्थः, तान्त्रिकाः<br>द्वैतवादः १७०-१७३ | ्खाङ्काः<br>(ख) स्फिसाधना, तरीकतः<br>मारिफतः इकीकतः १७८<br>(ग) इसलामधर्मे उपासनायाः<br>स्वरूपम् १८०           |
| (ख) तन्त्रसाधनायां सप्ताचारः १७३<br>(ग) मण्डलचक्रम्, बीजाक्षरम् १७५<br>१२. इसलामदर्शने भिक्तरसस्वरूपम् १७६<br>(के स्फिसाधकानां प्रेमरूपी-<br>पासना १७७           | (घ) स्फिदार्शनिकानाम-<br>द्वैतवादः १८१<br>(ङ) स्फिदर्शनेऽल्लाइस्वरूपम् १८१<br>(च) स्फिदर्शने जगत्स्वरूपम् १८२ |

| •                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| साहित्यशास्त्र                                                                                                                                                                        | दृष्ट्या                                 | भक्तिरसविवेचनात्मकः                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                       | चतुः                                     | र्योऽध्यायः                                                                                                                                                      | १८६               |
| १. भिक्तरसस्य वैदिकत्वम् २. भागमेषु भिक्तरसः २. रामायणे भिक्तरसः ४. महाभारते मिक्तरसः ५. पुराणेषु भिक्तरसः ६. काव्यशास्त्रे रसोन्मेषक्रमः ७. रसस्वरूपविचारः ८. विभिन्नरसस्य परिकल्पना | \$ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | (च) भिक्तरस एव मूलरसः ११. काव्यशास्त्रे भिक्तरसस्य विकासकमः १२. भिक्तिरसस्वरूपम् १३. भिक्तरसस्यापनस्याऽऽवश्यकता १४. प्राक्तनरसशास्त्रभिक्तरस- शास्त्रयोभेंदाभेदः | २१५<br>२१५<br>२१६ |
| €· शान्तरसः, वात्सल्यरसः.                                                                                                                                                             | -२ ७<br>२११                              | १५. भिकरसस्य लक्ष्यम्<br>१६ प्राक्तनरस्सिद्धान्तात् भिक्तरसस्य                                                                                                   | २२५               |
| (क) शान्तरस एव मूळरसः<br>(ख) श्रंगाररस एव मूळरसः<br>(ग) अद्भुतरस एव मूळरसः                                                                                                            | २१२<br>२१२<br>२१३                        | पार्थक्यम्<br>१७. स्वतन्त्रभिक्तरसस्य स्थापना<br>१८. भिक्तरसविरोधस्य कारणानि तेर                                                                                 |                   |
| (घ) करूणस्य एव मूळस्यः<br>(क) प्रेमेव मूळस्यः                                                                                                                                         | २१४<br>२१४                               | (क) भिक्तरसस्वीकारे परम्परा-                                                                                                                                     | २३२<br>१३३        |

| विषया: 📳                      | विश्वाञ्चाः | विषयाः                       | वृष्टाङ्काः " |  |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|--|
| (ख) भिक्ता केवलं भावमात्रमे   | वि          | (क) हास्यभिकत्तरसः           |               |  |
| त्यस्यः निरीसः                | २३४         | (ख)अद्भुतभिक्तरसः,           |               |  |
| (ग) मित्रम् छमावो नास्तीत्य   | स्य:        | (ग) वीरभिकरसः                |               |  |
| ् खण्डनम्                     | २३८         | (घ) करुणभिक्तरसः             |               |  |
| (घ भक्तेर्निष्क्रयत्वनिरासः   | २४१         | (ङ) रौद्रभक्तिरसः            |               |  |
| (ङ) महोः सार्वजनीनत्वम्       | २४३         | (च) भयानकभक्तिरसः            |               |  |
| ं अ) शान्तरसे भिक्तरसर        | 1           | छ) वीभत्सभक्तिरसः            |               |  |
| नान्तभीवः                     | ३४८         | ६६ भक्तिरसस्य स्थायिभावः     | २८८           |  |
| (आ) शृंगाररसे भिक्तरसर        | य           | (क) मुख्यरतिः                |               |  |
| नान्तर्भावः                   | २५२         |                              | १६२-२६३       |  |
| (इ) अद्गुतरसे भिक्तस्य        | રપૂપ્ર      | २७ स्थायिभावस्य मनोवैज्ञ     |               |  |
| नान्तर्भावः                   |             | विवेचनम्                     | 888           |  |
| (ई) वीरकचगरौद्रभयानकवी        |             | २८ मक्तिरसस्य विभावाः        | રદ્ય          |  |
| रसेषु भिक्तरसस्य नान्तर्भा    | - 1         | २६ भक्तिरसस्य विषयालम्बन     |               |  |
| १६ भिक्तः पञ्चमपुरुषार्थः     | २५७         | विभावाः                      | ₹€७.          |  |
| २० भिकतसस्य प्रमेदाः (मुख्यभा |             | ३० भक्तिरसस्याऽऽश्रयालम्बन   |               |  |
| रसाः)                         | २५६         | विभावाः                      | ₹85           |  |
| (क) शान्तभिकत्तः              |             | ३१ भक्तिरसस्योद्दीपनविभावा   | ,,,           |  |
| (ख) प्रीतिमिक्तरसः,           | :           | ३२ भक्तिरसस्यानुभावाः        | 300           |  |
| (ग) प्रेयोभिक्तारस            |             | ३३ भक्तिरसस्य सास्त्विकमाव   | 7° \$08       |  |
| (ङ) मधुरमितरसः                | _           | ३४ भक्तिरसस्य सञ्जारिभावा    | -             |  |
| २१ मधुररसस्य स्थायिमावाः      | २७१         | ३५ स्थायिभावानामपि सञ्जारि   |               |  |
| २२ विप्रलम्ममधुररसः           | २७५         |                              | •             |  |
| २३ संभोगमधुरासः               | २७=         | ३६ भक्तिरसानां परस्परं मित्र |               |  |
| २४ परकीयोपासनाया दार्शनिकं    |             | যসুবেশ্ব                     | 388           |  |
| विवेचनम्                      | 305         | ३७ उपसंहारः                  | ३१३           |  |
| २५ गौणभिक्तरसस्य विवेचनम      | १८१-२८=     | ३८ सहायकप्रन्थानां सूची      | ३१७           |  |

श्रीसद्गुरवे नमः

### भिवतरस-विमर्शे

## भक्तिसूत्रहष्ट्या भक्तिरसविवेचनात्मकः प्रथमोऽध्यायः

सर्विष्महरं देवं सर्वसम्पत्करं परम्।
 रञ्जकं सर्वलोकानां श्रीरामं प्रणमाम्यहम्॥१॥
 अखण्डं सिञ्चदानन्दं पूर्णं चिदिचिदात्मकम्।
 येन तद्बोधितं तत्त्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः॥२॥
 सुकर्म-ज्ञानान्दितकक्ति-योगाः समन्दिता येन विना विरोधम्।
 तं सद्गुरुं सर्वहिते प्रदृत्तं वन्दे नवीरं कविलोकनाथम् ॥३॥
 अशेष-जन्मार्जित-पापहारिणी

समस्त-शास्त्रोदित-सारघारिणी । नौकेव संसारसमुद्र-तारिणी

भक्तिभवेद भूजनभद्रकारिणी ॥ ४॥

प्रपञ्च-प्रस्तार-प्रशमनपटुर्मोहदलनी
सदामन्दानन्दाम्बुधिसमुदये पूरणतिथिः।
मनोवाप्यां प्रेमाम्बुरुहिनचयोल्लासलसिता
सिता भक्तिर्नित्यं परमरसङ्गा विजयते॥ ५॥

प्रभावोऽयं भक्तेर्विलसति सदैव क्षितितले

समे भक्ता मुक्ताः श्वपच-पशु-नीचप्रभृतयः।

पुनश्राद्यत्वे वा विविघविधिहीनाः खलु जनाः

कथं न स्वीकुर्युः सकलहितदां भक्तिसरणिम् ॥ ६ ॥

सदालम्बो यस्या हरिरिह सदालम्बनमयो

वनी सा वृन्दाया विलसति रसोद्दीपनपरा।

उदचद्-रोमाश्वाश्वित - तनुरहो कोऽपि रसिको

भवेद् यस्यामेषा जयित हृदि भक्ती रसमयी।। ७॥

संसाररोगेण चिरं सुतप्ताः कुतोऽपि शान्तिं न परां प्रपन्नाः ।

श्रुत्यिब्विनिर्मन्यनुरुब्बसारं सन्तः सदा भक्तिरसं पिवन्तु ॥ ८ ॥

अयं ग्रन्थो भक्तेर्विषयमिखलं तत्त्रसिहतं

सचेतश्चेतःसु स्फुटयति मुहुः सारवचनैः।

चतुर्भिः संयुक्तो निरुपमविचारैः प्रकरणै

म्चतुर्दिक्षु स्वीयोऽमलपरिमलोऽस्य प्रसरतु ॥ ९ ॥

किं दानेन सुरार्चया सुरधुनीस्नानेन वाऽनेन किम्?

किं वा क्लिष्टतपस्ययाऽनुदिनमभ्यस्तेन शास्त्रेण किम्?।

हे घीराः श्रुगुतास्मदीयवचनं चेदिच्छथ स्वं हितम्

हित्वा मोहपरम्परां हि भगवद्भक्तिः सदाऽऽश्रीयताम् ॥ १० ॥

#### भक्तेवदिकत्वम्

अथ सम्पूर्णभारतीयमौलिकविचारधार।णां निधिवैदिकवाङ्मय एवास्ति। तत एव मौलिकविचारधारा बीजरूपेण प्रत्नाऽपि समये समये देशकालादिभेदेन परिच्छिन्ना सती नृतनरूपेण निःसरति । यथा वैदिकवाङ्मयः कर्मज्ञानयोश्चोद्गम-भूमिस्तथैव स भक्तेरिप उत्सभूमिः। एवं सत्यिप केचन वेदेषु स्नेहाधिक्यावेदक-भिक्तशब्दस्याभावं वदन्तः ऋचि प्रयुक्तस्य "भक्तये," इति चतुर्थ्यन्तभिक्तशब्दस्य तु "भक्तये = सम्भजनाय लाभाय" इति वेदमाष्यानुसारं विभागजनितलाभार्थकत्वात् स्नेहाधिक्यार्थकत्वं न प्रतीयते । एवमेक ऐतरेयब्राह्मणे के दैवतब्राह्मणे के निरुक्ते प च विभागार्थ एव भिक्तशब्दो दृश्यते । तस्मादुपास्यविषयकपीत्यतिशयस्चको भिक्त-शब्दो वेदेषु नास्त्येवेति वदन्ति, नैतत् युक्तिसहम्, भगवद्विषयकप्रीतिस्चकभिक-शब्दस्यापि श्रुतौ श्रूयमाणत्वात् । तथाहि-''तस्य ते भक्तिवांसः स्याम'' इति मन्त्रे भक्ति-शब्दो भगवद्विषयकप्रीतिवाचक एव । "महस्ते विष्णोः सुमति भजामहे" इत्यत्रापि भक्तीत्यानुपूर्व्यभावेऽपि स्नेहातिशयरूपोऽर्थप्रतीयत एव । एवञ्च शब्दतोऽर्थत्रच भक्ति-वेंदे वर्तत एवेति निश्चितम्। एवमेव सामवेदे प्रतिपादितं यत् —भनत्या परमात्मान-माश्रित्य मर्त्याः सर्ववन्धनेभ्यो मुच्यन्ते इति । इत्यञ्च परिज्ञायते वैदिकवाङ्मयेऽपि भक्ताचार्यैः प्रयुक्तेऽप्यर्थे भक्तिशब्दो लभ्यते, एतत् सर्वे भक्तिरसस्य वैदिकत्वमिति प्रकरणे विवेचिषयते।

अभ्युपगमवादेन साक्षात् भगवत्-प्रीत्यर्थेक-भिक्तशब्दस्य वेदे प्रयोगाभावे स्वीकृतेऽपि तत्र भिक्तभावनाप्राचुर्यात् भक्तरवैदिकत्वं नाग्रङ्कनीयम् । वैदिकमन्त्रेषु

१. ऋग्वेदसंहितायाम् ८।२७।११।

२. ऐतरेयब्राह्मणे ३।२० तथा ७।४ सातवलेकर-सम्पादिते - पृ. ४६५

३. दैवतब्राह्मणे ३।२२

४. तिस्र एव देवता इत्युक्तं पुरस्तात् तासां मिकिसाहचर्य — व्याख्यास्यामः । अथैतानि अग्निभक्तीनि, अयं लोकः, प्रातः सवनम्, वसन्तः, गायत्री ।

प् अथर्ववेदे ६।७६।३।

६. ऋग्वेदे १।१५६।३। पृ. ११८

७. 'उपास्यतां श्रियमञ्यक्तसंज्ञां भक्त्या मत्यों मुच्यते सर्वबन्धनः ।' सामवेदे अग्निवेश्यशाखायाम् । पृः १३१

8

देवानां विषयेऽतीवरमणीया द्वदयस्पर्श्वनी स्तुतिर्विद्यते,यया स्तुत्या अनायासेन तत्र स्तुति-कारकाणां हृदयेऽनुरागातिशयोऽवश्यमेव विज्ञायते, यतो हि चेतसि भवत्यभावे ताहशानां मधुरभावपरिपूर्णानां स्तुतीनां बन्ध्यापुत्राणामिव दुर्लभत्वं स्यात् । वेदेषु प्रार्थनाकाले साघकर्षिः परमात्मना सह जन्य-जनक-रक्ष्य-रक्षक-सेव्य-सेवक-भृतः-भार्यादि-विविध-सम्बन्धं स्थापयति । यथा ''जाया पतिमालिङ्गति तथैव मम बुद्धिरिन्द्रनामधयं देवमालिङ्गिति" इत्यर्थके मन्त्रे दे दाम्पत्यविषयक-शृङ्गाररयुक्तभावना दश्यते। ' वु ह-स्तिद् दोषा"3 - इति मन्त्रे काक्षीवतीघोषानामर्षि अश्वनीकुमारौ पृच्छति-"भो अश्वनीकुमारौ ! युवां रात्रौ कुत्र निवसतः, यथा विधवा स्वदेवरं स्ववशे करोति तथैक युनां कस्याः प्रेमपाशेन बद्धौ स्तः" इति । सर्वोऽप्ययं प्रसंगो भक्तवैदिकत्वसाधकः ।

यशेषु प्रधानदेवता अग्निर्भवति, तेनैव यशस्य सम्पादनं जायते । अग्निर्न केवल भयाद् रक्षकरूपेणैव वेदे वर्णितोऽस्ति अपि तु स माता-पित्रादिरूपेणापि वर्णितोऽस्ति । एवमेवेन्द्रोऽपि मातापितृरूपेण वर्णितः । पुनरग्रे इन्द्रः पितृष्वपि श्रेष्ठः प्रति-पादितः । एवं च तत्र वैदिकवाङ्मये मधवा महाविष्ठिः परमैश्वर्यसम्पन्नः शत्रुविनाशकः आयोगां संरक्षकः सर्वप्रधानदेवोऽस्ति । स दस्युदमनाय आयोगां सततं साहाय्यं करोति। अहरतेन सह अलौकिन दृष्टिमं हर्षिः प्रोक्तं मधुरानुरागसम्बन्धं स्थापयति। तत्र केवलं मिकरिव कारणम् । ये साधका अग्निमिन्द्रं च मातापित्रादिरूपेण स्वीकुर्वन्तिः तेषां हृदये भक्तिरवश्यमेव भवितव्या।

एवमेव वरुणविषयकस्तुतिष्वपि भक्तेः प्राधान्यं वर्तते । देवेषु वरुणदेवस्यः माहात्म्यं बाहुल्येन विणितमस्ति । वेदे सोऽकारणवरुणावरुणालयः परमद्यालुः निष्पक्षोः नियन्ता स्तरम संचालको जनकश्च वर्णितः । प्रार्थियता ऋषिरपराधानां क्षमार्थः कल्याणार्थं च तं प्रार्थयते । स ऋषिभ्यः शिवं प्रयच्छति । इत्थञ्च दश्यते वेषुचित् मन्त्रेषु गृदतया अन्येषु च स्वष्टतया भिक्तभावो वर्णितः ।

शाण्डिल्यमिक्तसूत्रे "मिक्तः प्रमेया श्रुतिभ्यः" इति सूत्रमस्ति । अस्य अतितो भिक्त-र्शतन्ये"त्यर्थो भवति । श्रुतौ भक्तरभावे सूत्रमिदं व्यर्थमेव स्यात् । एतद्पि भक्तवेदि-

१. पुराणविमर्शे पृ. ४३१ तथा भागवतसम्प्रदाये पृ. ६४

र. ऋग्वेदलंहितायाम् १०।४३।१, पृ. ६६२।

३. ऋग्वेदसंहितायाम्— १०।४०।२, पृ. ६६०।

४. ऋग्वेदसंहितायाम् ६।१।५

५. ऋग्वेदसंहितायाम् ८१६८।११।

६. ऋ वेदसंहितायाम् १४।१७।१७।

७. शा<sup>णिडल्य</sup>भ कसूत्रे—१।२।६

कत्वे स्वष्टं मानम् । एतत् स्वस्य व्याख्यानावसरे टीकाकारनारायणतीर्थंभागवतप्रतिपादितश्रवणादिभिक्तप्रकाराणां समर्थका मन्त्रा उदाहृताः प्रसंगवशात् । एतदनुसारं वेदे न केवलं भिक्तपान्यस्य, अपि तु भिक्तिविशेषभूतश्रवणादीनामप्युल्लेखोऽस्तीति तत्र भक्त्यभावो न भावनीयः । प्रसंगादत्रापि नारायणतीर्थोद्धृतास्तत्तद्भिक्तिप्रकारनिरूपकवेदमन्त्रा उद्भीयन्ते—

तत्रादौ भिनतसामान्याभिषायकत्वेन 'तमु स्तोतारः वृद्यं—'' इत्यादिको मन्त्र उदाहृतः । अस्य च मन्त्रस्य भिनतपरकता वस्तुतो वर्त्तत एव । तैश्च टीकाकारैः समी-चीनया रीत्या मन्त्रममुं व्याख्याय भिक्तपरकतास्य निर्णीता । अस्य टीकाकारसम्मतो चास्तविकश्चायमर्थः—''(हे जनाः) जगरकारणस्य वेदान्तवेद्यस्य परमारमनो यथामित स्तुति कुक्त, तेन च जन्मसमाप्तिरूपं फलं भविष्यति । पुनरिष जननं पुनरिष मरणिमत्यादिरूपं भवदुःखं न भविष्यतीत्याशयः। स्तुतौ सामर्थ्याभावेऽि तस्य नामेव गीयताम् । हे विष्णो ! वयं तु सचिदानन्दयनविष्रहस्य तव प्रेमलक्षणां सेवां कुर्मः'' इति । अग्रे टीकाकारः स्वग्रन्थे लिखति 'अत्र च तमु स्तोतारः'— इत्युपक्रमात् 'भजामहे' इत्युपसंहाराच्च द्वादशविधायाः फलभक्तेर्नविधायाः साधनभक्तेश्च कर्त्तव्यत्यमवगतिमिति । सम्यगेवैतत् । एवं समासतो वेदे भिनतसामान्यप्रतिपादनमभिधाय श्रीनारायणतीर्थः श्रवणादीन् पार्थक्येनाभिदधती श्रुतिह्रपस्थापयति । तथाहि—मन्तः ''यः पूर्व्याय वेधसे'' इत्यादि । अस्यायमर्थः—जगत्कारणभूत-नित्यन्तन सर्वश्रेष्ठ-श्रीपति—विष्णवे यो भक्तः स्वकीयं सर्वं वस्तु समर्पयित, तन्नामनः श्रवणं कीर्तनं वा करोति सोऽवश्यं परमात्मानं प्राप्तुयादिति । एवञ्च मन्त्रोऽयं श्रवण-कीर्त्तनस्वकीयसर्वंसमर्पणरूपभितन्ति भेदित्रतयप्रतिपादकः ।

एवमेव "विचक्रमे पृथिवीमेष एता" मित्यादिमन्त्रे स्मरणकीर्त्त नयोः प्रतिपादनमस्ति । अस्य मन्त्रस्थापि टीकाकारसम्मतो यथार्थोऽयमर्थः – "यो विष्णुः स्वमननशीलदेशणाय तदीयं निवासस्थानं स्वर्गमपुरेम्यः प्रतिदातुकामः त्रिविक्रमरूपं धृत्वा वामनावतारे दैत्येभ्य आच्छिद्य स्वर्गसाम्राज्यं देवेभ्यः प्रायच्छत् । कृष्णावतारे च यः कीर्त्तनकारकान् पार्थादिभक्तान् विस्तृतराज्यप्रदानेन तोषयामास" इति । एवमत्र मन्त्रे भगवतो
भक्तवात्सल्यमपि स्व्यते ।

तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन । आस्य जानन्तो नामचिद् विवक्तनमहस्ते विष्णो सुमितं भजामहे ।। ऋग्वेदसंहितायाम् १।१५६।३, पृ. ११८

२. ऋग्वेदसंहितायाम् १।१५६।२

३. ऋग्वेदसंहितायाम् ७।१००।४

एवमेव पाद्येवनरूपभिन्तप्रतिपादनमपि "यस्य त्री पूर्णा—" इत्यादिके मन्त्रे-ऽस्ति । यतो हि तत्र "त्रिविक्रमस्य विष्णोस्त्रिषु स्थानेषु क्षिप्तत्वेन त्रित्वयुक्ताः पादाः स्वाभितान् सर्वेषलप्रदानेन इर्षयन्ति" इति भगवत्पादवर्णनमस्ति । एवं पाद्येशिष्टय-वर्णनं तत्सेवार्थमेवेत्ययं मन्त्रः पाद्येवनप्रतिपादक इति सिद्धम् ।

विष्णूदेश्यकदाने, तत्यूजने,तत्परिचर्यायाञ्च "नू मतो दयते सनिष्यन्—" इत्यादि-श्रुतिः प्रामाण्यमावहति । अस्यार्थः—यो मानवो बहुभिः कीर्त्यमानं विष्णुमुद्दिश्य ददाति सम्मना त यजते परिचरति च सः सर्वं फलमवाप्नोतीति ।

दास्येऽपि 'त्रिदेवः पृथिवीमेष एता' मित्यादिश्रुतिमू लिभूता वर्तते । अत्र स्वामित्वेन विष्णोः प्रार्थनं स्वस्य दासत्वाभ्यर्थने पर्यवस्यतीति दास्यरूपा भिवतरिष वेदे प्रोक्तेव ।

नैताबदेव विष्णुचरणोद कग्रहणादाविष श्रुतेः प्रामाण्यमुदाहृतं नारायणतीर्थः तत्र "तदस्य प्रियमिपाथा—" इत्यादि-श्रुतिकदाहृता । इयञ्च श्रुतिः पादोदकप्रहृणो सख्ये च मूलमृतांऽस्ति । रुच्यं तज्जलमहं पिवेयम् , यत् पानेन भगवन्तं प्राप्तुमिच्छुन्तो नरा हं र्षिता भवन्ति, एवं भगवच्चरणजलपाता पुरुषो भगवतो वन्धुभविति" इत्यस्यार्थः । रुवेतारुवेतरोपनिषदि "यो ब्रह्माणं विद्यति पूर्वं—" इत्यादिमन्त्रे आत्मनिवेदनरूषा रारणागतिमित्रतः स्पष्टमुक्तेति उदाहरता नारायणतीर्थेन भक्तेर्वास्त-विकं वैदिकत्वं संसाधितम् । यद्यपि मन्त्राणामेषां व्याख्यान्तरमपि सम्भवित तथापि नैतावता भक्तिपरकव्याख्यानस्यानौचित्यं भवति । तत्र शब्दानां ताहशार्थप्रतिपादने नितरां समर्थत्वात् । प्रोक्तमन्त्राणां प्रतिपदं व्याख्यानं तु शाण्डिल्यभक्तिस्त्रस्य मक्तिचन्द्रिकातो ज्ञेयमिति ।

यद्यपि ब्राह्मणभागस्य कर्म एव मुख्यो विषयस्तथापि यत्र तत्र भिक्तप्रतिपादन-मस्त्येव तत्रापि । यज्ञादिकर्मस्वपि श्रद्धा विधीयते । "श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परि-चस्यते" इत्यादिसमृत्या च कर्मसु श्रद्धाऽऽवश्यकी । तया विना कृतं कर्मादृष्टमुत्पादियतुं न प्रभवति । श्रद्धा च भिक्तरूपैव भवति ।

वस्तुतस्तु वैदिककर्मापि परमात्माराधनरूपमेव । स्वेष्टदेवस्याराधनरूपतायामेव यज्ञादिकर्ममु श्रद्धोत्पत्तिसंभवः । श्रीरामानुजाचार्यस्वामिभिस्तु ब्रह्मसूत्रभाष्ये सर्वकर्मारा-

१. ऋग्वेदसंहितायाम् १।१५४।४

२. ऋग्वेदसंहितायाम् ७।१००।१

३. ऋग्वेदसंहितायाम् ७।१००।२

४. गीतायाम् १७।१३

ध्यत्वं भगवतो नारायणस्यैवेति सोपष्टम्भमुपपादितम् । सकलजगन्नियन्तारं जगद्व्यापिनं परमेश्वरं स्वकर्मणाभ्यच्येंव मानवः सिद्धिमाप्नोति । भगवानेव सर्वयज्ञानां भोक्ता प्रमु: 3 । विष्णुपुरागोऽपि ''यज्ञैस्त्वमिज्यसे नाथ सर्वदेवमयाच्युत । इन्यकन्यभुगेकस्त्वं पितृदेवस्वरूपपृक्'' इत्युक्त्या एकस्यैव परमात्मनः सर्वकर्माराध्यत्वमभिहितम् । ""'यज्ञमुगि"'ति विष्णोरेव नाम । श्रीभागवते च-"तज्जन्म तानि कर्माण तदा-युस्तन्मनो वचः। नृणां येनेह विश्वात्मा सेन्यते हरिरीश्वरः॥" भगवत्सेवनरूपकर्मणामेव वास्तविककर्मत्वमुक्तम् । ईश्वरसेवनबुद्धया पालनरूपेण यज्ञादिनित्य-नैमित्तककर्माणि कर्त्तव्यानि तत्र फलयाचना कर्त्त्वाभि-मानश्च त्याच्यः । सम्यगनुष्ठितकर्मणां सिद्धिर्भगवति प्रसन्ने सत्येव मन्तव्यः । ''कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा" इत्यादि च प्रसिद्धमेव ।

''मत्कर्मकृन्मत्परमः,'' ''ब्रह्मण्याघाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः'', ' यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः,'' "मिय सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य-" इत्यादिगीता-वाक्यान्यपि कर्मणामीश्वरार्पणरूपतामापादयन्ति । कि बहुना कृष्णस्तु लौकिककर्मणा-मिष "यत्करोषि यदश्नासी" त्यादिना भगवदर्पणं संवनुते । भागवतगीतयोरयं भावो विशदतयोपपादितः।

ईश्वरसेवनथुद्धया कर्मसु शास्त्रीयेषु विहितेषु तैः परमात्मा तुष्यति । ईश्वर-भावरहितशुष्ककर्ममात्र। नुष्ठाने तु क्षणिकानां दानादिकर्मणां फलप्रदानकालेऽसत्त्रात् कथं ततो फललाभः । ततोऽदृष्टोत्पत्त्यभ्युपगमेऽि तस्यापि जडत्वेन व्यवस्थितया फलप्रदा-नासंभगः। श्रुतिस्मृत्युदितसत्कर्मभिः परमेश्वरः प्रीयत इत्यभ्युपगम एव सर्वापि व्यवस्था साधूपपद्यते । तस्मात् ''वेदे कर्मणां प्राधान्यमस्ती''ति कथनस्य यथार्थत्वेऽपि तत्र भक्ते-रप्राधान्यसभावो वा नैव सिध्यति । अतः परमेश्वराराधनरूपत्वेन लब्धसत्ताककर्मप्रति-पादकभागस्यापि भक्तिप्रतिपादकत्वस्थाव्याहतत्वमेव । "यज्ञेन" यज्ञमयजन्त देवाः" इत्यादिमन्त्रेऽपि द्वितीययज्ञशब्दः परमात्मपरो वर्तते । देवा यज्ञेन कर्मणा परमात्मा-राधनरूपेण यज्ञमीश्वरमयजन्तेत्यस्यार्थः । एवञ्च वेदे कर्मप्रतिपादकस्थलेऽि भिक्तरस्त्येवेति तत्र भिक्तप्रतिपादनाभावप्रतिपादनं स्ववेदानभिङ्ख्य इ.५ क.भिति नाधिकं तन्यते ।

१. ब्र. सू. भा राशी , अ.२, अधि १, सू.१

२. गीतायाम् १८।४३

प्. विष्णुसहस्रनाम्नि (महाभारते )

३. गीतायाम् ६।२४

६. भागवते ४।३१।—६

४. विष्णुपुराणे ५।२०१६७

७. पुरुषसूक्तमन्त्रः १६

वेदे ैपूर्वकाण्डेनेश्वराराधनरूपो धमों वर्णितः । उत्तरब्रह्मकाण्डेन च पूर्वकाण्डोक्ता-राधनरूपधर्माराध्यं ब्रह्मामिधीयते । अत एव वेदस्य पूर्वाररभागयोः संगतिः । पूर्वभागस्य ब्रह्मसम्बन्धरितं कर्मेव प्रविपाद्यमुत्तरभागस्य तु कर्माविषयव्रह्मै वेति कथने भागद्वयस्य परस्परं विरोधादन्यतरस्यापि प्रामाण्यं न स्यात् । तस्मात् वेदोक्तकर्माणि परमेश्वरा-राधनरूपतयैव लब्धसत्ताकानीति सिद्धचिति । एवञ्च कर्मप्रतिपादकवेदव।क्येषु परमःस्मविश्यिणी भक्तिर्निगृदास्तीति स्वतः सिद्धं वस्तु न निगृहनीयम् ।

अपि च यो ह्याचारो धर्ममोक्षकामैरर्थकामानपेक्षौरपगतमदमानैर्विशिष्टैः शिष्टैराचरितस्तत्रेदानीं स्वष्टवेदप्रमाणस्यानुपलम्भेऽप्यविगीतशिष्टाचारविषयत्वे श्रुति-रतुमेया, श्रुतयो हि बह्व्यः कालदैर्द्यात् विलुप्तेति न विवादास्यदतामाटीकते।

तत्रैव लुनवेदनाक्येषु समृगीतिहासपुराणोक्तस्य शिष्टैरनुष्ठितस्य सदाचारस्य मूलं कल्यते । यथाऽष्टकाश्राद्धादिविषये । इदानीं श्रूयमाणश्रुतिभिः सह विरोधाभावे प्रोक्त-रीत्या वैदिकत्वसिद्धिमंत्रत्याचारादीनाम् । इदञ्ज मीमांसकैरप्यनुमतम् "विरोधे त्वनपेक्षां स्थादसित विरोधे झनुमानम्" इति सूत्रद्धारा । श्रुतिसमृत्योविरोधेऽसित स्मृतिमृलभूत-वेदमागस्यानुमानं भवतीत्यत्राभिहितम् । तस्मादभ्युपगमवादेनेदानीं श्रुतायां श्रुतौ स्मृत्यादिप्रोक्तभिक्तमेदानामभावे स्वीकृतेऽप्येतन्मूलभूतवेदांशस्य कलपयितं युक्तत्वाच्च वैदिकत्वं भक्ते: सुरियत्मेव भातीति ।

वेरे भिन्तर्नास्तिति वदन्तोऽप्याधुनिकास्तत्रार्चनवन्दनादिरूगभिक्तिनिषधं तु न प्रदर्शयितुं श्वमन्ते । निषेधाभावमात्रेण शिष्टाचारानुमितश्रुतिविषयत्वं भक्तेः साधियतुं शक्यते । यथा "समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेदि"ति कार्यादौ मङ्गलस्य कर्त्तन्यतो-पदेशिका श्रुतिः स्पृत्या शिष्टाचारेण चानुमीयते । तस्या रीतेरत्र न दण्डाघातः सर्पमारो वा ।

नैतावदेशिषित वेदस्य कर्मोशसनाज्ञानात्मिका त्रिकाण्डी प्रसिद्धा । तत्रोपासनाकाण्डिमिति काण्डमेकं स्वतन्त्रमिति । तत्र च देवतानामुपासनं विधीयते । उपासिता
देवता उपासकान् तदभीष्टफलैयों जयन्ति । उपासनानामुपास्यविषयेऽत्ययन्तानुरागपूर्णचिन्तनरूपतेत्यत्र न विवादाशसरः । उपास्यश्च महनीयः स्वरूपगुणविभूतिभिः श्रेष्ठ एव
भवति नान्य इत्यत्रापि न विरोधगन्धः । महनीयविषये प्रीतिर्भिक्तिरिति प्रसिद्धमेव ।
एवञ्चोपासनं भक्तिरूपतामेवैति । उपास्योपासकभावः सेव्यसेवकभावाभिन्न एव ।
सेवा-भक्त्युपासनादिशब्दानामविशेषेण तत्र तत्र प्रयोगदर्शनात् । तस्मादुपासनाकाण्डं

१. द्रष्टव्या - वेदान्तदेशिककृता शतदूषणी ऐकशास्त्र्यसमर्थनवादः।

२. द्रष्टव्यम्-श्रीमाष्यम्-अ १, अधि-१

पूर्णरूपेण भक्तिपरकमिति । एवञ्च वेदे भक्तिर्नास्तीति कथनस्य क्वावसरः ! स्वयमेव विभावयन्तु निपुणाः ।

अन्यच्च केचन संहिताब्राह्मणोपनिषत्स्वपि सर्ववेदप्रत्ययन्यायेन भक्तेरेव मोक्षताधनत्वमिति विवेचयन्ति ।

उनिषदि प्रोक्ता मोक्षार्थिका दहरभूमादिद्वात्रिशद्ब्रह्मविद्या सर्वापि भगवदुना-सनारू एव । उपनिषदः प्रायो विद्यानिरूपणे तन्माहात्म्यवर्णने च व्ययीभवन्ति । तस्म दुर्गनिषदि मुख्यतया सेव्यसेवकभावसापेक्षा भगवदुपासनेव वर्णितेति सिद्धौ, ज्ञानकाण्डल्वेन प्रसिद्धोपनिषदाभि भाक्तपरत्त्रमेवान्ततोऽवसीयते । 'स्मृतिलम्भे सर्व-प्रन्थीनां विप्रमोक्षः'' इति श्रुतिः ''भिद्यते हृदयग्रन्थिशिक्च्यन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तिस्मन् हष्टे परावरे" । इत्युक्तदर्शनस्थाने स्मृति स्थापयन्ती, स्मृति-दर्शनयोरभेदम्, स्मृतेरेव सर्वबन्धनिवारकत्त्रञ्च व्यक्षयति । ह्यान्दोग्योपनिषदि ''ब्रह्म-संस्थोऽमृतत्वमेति'' इत्युक्तम् । तदेवादाय च शाण्डिल्यमितस्त्रेण ''तत्तंस्थस्यामृत-त्वोगदेशात्'' इति स्त्रितम् । तत्र संस्थाशब्देन च भिक्तंग्रहीता । सम्यक् स्थितिरेव संस्थेत्युच्यते समीचीना निष्ठेति यावत् । श्रद्धास्पदे विषय एव निष्ठा भविद्यमहैति । श्रद्धया प्रेमपूर्वकमनुचिन्तनमेव भिक्तः । एवं ब्रह्मणि भिक्तयुक्तस्य मुक्तिरित्युक्तं भवित क्रन्दोगानां प्रकृतमन्त्रे ।

कठोपनिषदि मक्तिभावना स्पष्टरूपेणोपलम्यते । तत्राऽऽत्मप्राप्तेरुपायान् दर्शयन्ती श्रुतिः प्रतिपादयित यत् 'अयमात्मा न वेदाध्ययनेन,न वा मेधया,न वा अवणोनापि प्राप्यः, अपि तु सः स्वानुकम्पया भगवान् यं साधकं स्वयमेव स्वीकरोति, तेनैव साधकेन प्राप्यः, तदर्थमेव आत्मा स्वां तनु समर्पयिति रे' इति । सारांशोऽयमयमात्मा परमात्मनैव लम्य इति । अत्र मन्त्रेऽनुग्रहरूपाया भक्तेः स्वरूपमुक्तं वर्तते । अपि च लौकिकालौकिक-सुविषयकभावनारिहतः साधकः जगित्रयन्तुः प्रसादेनानुग्रहेण वा स्वात्मनो वैशिष्ट्यं पश्यति, दुःखादिरहितश्च भवतीत्यथोंऽपि तत्रैव ''अणोरणीयान् महतो महीयान्" इत्या-दिमन्त्रे प्रतिपादितः । भक्तिमार्गे प्रसादस्य महत्त्वमिकं विद्यते । तत्र भगवतोऽनुग्रहेणेव भक्तस्य मनोरथः सिध्यति । ''पोषणं तदनुग्रहः उ—'' इत्यत्र भगवते तत्प्रसादः पोषण-राव्यपर्ययत्नेन निगदितः । अत एव तदाश्चितं श्रीवल्लभाचार्यमतं पृष्टिमतिमत्याख्यातम् ।

१. छान्दोग्योपनिषदि - ६।६६

२· नायमात्मा प्रवानेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृग्रुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृग्रुते तन् स्वाम् ॥ क.उ.१।२।२४

स्थितिर्वे कुण्ठविजयः पोषणं तदनुप्रहः ।
 मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासना ॥ भागवते २।१०।४

रवेतारवेतरोपनिषदि तु ज्ञान-तपस्यादिकं विनाऽपि केवलेनैव भगवदनुम्रहेण सिद्धिं प्राप्नुवन्ति साधका इत्युक्तम् । अस्यामुपनिषदि भक्तेः सर्वातिशायिमहत्त्वं वर्णितम् । अन्यमन्त्रे च तत्रैवोक्तम् "यथा साधकस्य भक्तस्य भगवति पराभिक्तरावश्यकी तथैत्र गुराविष सा भिक्तः कर्त्तव्या" र इति । उभयत्र भक्तौ सत्यामेव वेदोक्तार्थातकाशो भवतीति । श्रीरामानुजाचार्यादिवैष्णवसम्प्रदाये भक्तावसमर्थानां कृते तद्भेदभूत-प्रपत्तिविधेयता वर्णिता । भगवत एवोपायत्वमुपेयत्वञ्चाभ्युपगम्यत इति स्वीक्रियते । तत्र शरणागतं भक्तं स्वयमेव भगवान् मृत्युसंसारसागरात् समुद्धरति । अत्रैव "यो व्रह्माणं विद्धाति पूर्वं—" इत्यादिमन्त्रे "मुमुन्तुर्वे शरणमहं प्रवस्त्रे" इति कथनेन शरणागतेमांत्रसाधनत्वमुद्बोष्यते ।

एवं च सिंच्यानन्दस्य परमानन्दस्वरूपस्य भगवतोऽहैतुक्यानुकम्पया एव भक्ताः संसारसमुद्रात् पारं यान्तीति सिद्धम्। इत्थञ्ज सिध्यति कर्मज्ञानयोरिव भक्तेरपि उद्गम-भृमिवैदिकसंहितैवेति । वेदस्य त्रिपथगाया इव कर्म-ज्ञान-भिक्तरूपं धारात्रयं प्रवहति । वस्तुतः सर्वेषां पुरुषार्थसाधकानां जन्मस्थली वेद एव विद्यत इति नास्ति विचिकित्सा-लेगोऽि ।

पूर्वोक्तविवेचनस्य तात्पर्यमिदं यत् भक्तितत्त्वं न केवलं संहितासु एव प्राप्यते, अपि तु बाह्मणभागेष्वऽपि प्राप्यते ।

#### आगमेषु भक्तितत्वम्

भारतीय-वाङ्भये आगमानामन्यूनं महत्त्वं वर्तते । भिक्तमार्गे पाञ्चरात्रप्रमृत्यागमानां विशिष्टं स्थानं विद्यते । सर्वेऽपि वैष्णवा आगमापरनामधेयपाञ्चरात्रादिसंहितानां
परमप्रामाण्यमङ्गोकुर्वन्ति । आगमेषु भक्तेभेदा विस्तरेण वर्णिताः । तत्र पाञ्चरात्रसंहितायां
ज्ञान-योग-क्रिया-चर्यानां भेदेन चत्वारः पादा विद्यन्ते । तत्र ज्ञानपादे ब्रह्म-जीवजगत्सम्बन्धिदार्शनिकसिद्धान्ताः, योगपादे यौगिकसिद्धान्ताः, क्रियापादे मूर्तिभिन्दिरावीनां निर्माणविधिः, चर्यापादे मूर्तिस्थापनं पूजाविधिश्च प्रतिपाद्दितः । किन्तु तत्र
क्रियापादचर्यापादावेव संहितायाः प्रधानविषयौ । यावद्यावधि-वैष्णकसम्प्रदाये महता
प्रयासेन एहीतौ स्तः । वज्जभसम्प्रदाये राधावज्ञभसम्प्रदाये वा पूजायां चर्यापादस्य
प्राधान्यं वर्तते । तत्र केचन विद्वासः पाश्चास्यशिक्षाविष्टबुद्धयस्तु बहुव्ययसाध्यमूर्त्तिनिर्माणे विलासपूर्णपूजनप्रकारे च पाञ्चरात्रोक्ते यवनकालिकवैभवविलासस्य प्रभावोऽस्तीति मन्यन्ते । तत्तु समीचीन नास्ति, यतो हि चर्यापादस्य वैदिकसंहित।यामेक
विश्वदवर्णनं विद्यते । अग्रे च सैव वैदिकी धारा पाञ्चरात्रादिरूपेण प्रवहतिस्म ।

१. श्वेताश्वेतरोपनिषदि—६।२३

२. श्वेताश्वेतरोपनिषदि—६।१८

३. द्रष्टव्यम् —कल्याणपत्रिकायां भक्त्यङ्के पृ∙ ४७,४८, ५२

एवमेत्र जयाख्यसंहितायामपि प्रकारान्तरेण मूर्तिपूजनस्य स्वरूपं समुपलभ्यते । जयाख्यसंहितायाः समाध्युगयः, मन्त्रोपायश्च द्वौ भेदौ, तत्र मन्त्रोपायः समाध्युपायतः श्रेष्ठः, यतो हि स विष्णोः साक्षात् श्रिक्तस्वरूपमेव । तस्य प्रादुर्भावः सर्वप्रथमं नादरूपेण जायते, यः केवलं महायोगिभिरेवानुभूयते । ततः परं स विन्दुरूपेण भवति । नाद-विन्दुभ्यां विष्णोर्नामरूपेऽभिव्यज्येते । तौ च निर्गुणोपासनायामतिशयेन समाद्रियेते । सगुणोपासनायां तु नादस्यैव मन्त्ररूपेण समादरः प्रसंगादिदमुक्तम् । पाञ्चरात्रागमतोऽपि प्रपत्तिरूग भक्तिधारा प्रविहितिति । प्रपत्तिरूगभिक्तस्तु पाञ्चरात्रो विश्वदत्या वर्णिता । प्रात्तिशस्त्रस्य मर्मश्चौ औपगायनकौशिकौ विद्येत इति प्रतिपादितं जयाख्य-संहितायाम् ।

अर्हिनुष्न्यसंहितायां षड्विधा शरणागितः प्रतिपादिता, सैव विशिष्टाद्वैतमते प्रपत्तिरूपेण श्रीवल्लभाचार्यमते च पृष्टिरूपेण प्रतिपादिता । इदमेव माधुर्योपासकानां मधुरभक्तेः पूर्वरूपम् । तत्र प्रभोः शिक्तर्भगवतोऽभिन्नरूपेण स्वीकृता । सा च श्रीलक्ष्मी-कमला-रित-शिवा-नारायणी-विष्णुशक्षयादिनानारूपेण संज्ञिता । पाञ्चरात्रान्त-र्गतज्ञानामृतसंहितायां भगवत्सेवारूपेण स्मरणम्, कीर्त्तनम्, प्रणितः, पादवन्दनम्, अर्चनम्, समर्पणादिषड्विधयः प्रतिपादिताः । पाञ्चरात्रसंहितायां भिक्तद्वारा ज्ञान-क्ष्मणः समन्वयो विहितोऽरित । यद्यपि तत्र ज्ञानकर्मणोरुपरि विचारः कृतस्तथापि मुख्योदेश्यं तु तत्र भक्तेर्माहात्म्यप्रतिपादनमेवास्ति । अत एवाहिर्नुष्ट्या-दिसंहिता विशिष्टाद्वैतमते वेदवदेव समाद्वियते ।

वैलानसागमेऽपि नामान्तरेण भिक्तः प्रतिपादितैव । तत्र मरीचिमतानुसारेण जपाग्निहोत्रार्चनध्यानादिरूपेण भिक्तरचतुर्धा वर्णिता । यद्यपि तत्र प्राधान्यं वैदिक-कर्मकाण्डस्यैव दश्यते तथापि वैदिकमर्यादायुक्ता भिक्तरिप निष्पादितेति नात्र सन्देहा-वसरः । एवमेवाभिसहितायां मूर्तामूर्तरूपेण द्विप्रकारिकोपासना निरूपिता । अग्नौ आहुतिप्रदानेन भगवदुपासनममूर्त्तम् , विग्रहादिसेवनं मूर्त्तोपासनमिति । इमा पूजापद्धितं केचन द्राविडपद्धतिम् , अपरे भागवतसम्प्रदायपद्धतिमिति मन्यन्ते ।

## भक्तिविषये पारवात्यानामभिमतम्

पाश्चात्याः केचन भिक्तिमिमां निगमागमितिहासपुराणप्रथितां भारते प्राचीनकाले नासीदित्याक्षिपन्ति । तेषां मते भिक्तः ईसाईधर्मतो गृहीता । तेषां मते काइष्टतः पश्चात्

१. यतीन्द्रमतदीपिकायाम्

२. जयाख्यसंहितायाम्- १।१०६

रै. अहिब्<sup>९</sup>ध्न्यसंहितायाम् ३७।२८, २६, भा० सं० १।१७, १८

४. द्रष्टव्यम्-डा॰ मुंशीराम शर्मा विरचिते-भक्तिका विकास, पृ. २५

श्रीकृष्णः प्रादुरभृत्। सामान्यतः स एव भारतीयभिक्तरसभाराया आधारः, काइए-शब्द एव कालान्तरे कृष्ण इति रूपं लेमे। शर्मण्यदेशीयेन विदुषा वेवरमतानुसारेण "कालविपर्ययेन" काइष्टशब्द एव फ्रेञ्च नाषायां "क्रीष्ट" रूपेण, ततः संस्कृतभाषायां कृष्णशब्दरूपेण परिवर्तितः। तिमन्त्रभाषायां कृष्णशब्दोऽधुनापि "किट्ट" इति तथा वंगमाषायां "कृष्टो" इति समुच्चार्यते। इत्थञ्च ईसामहोदयात् पश्चात् कृष्णस्य भिक्त-तत्त्वस्य च प्रादुर्भावो वभूव इति प्रतिपादितम्।

नेदं सामीचीन्यमावहति, यतो हि क्राइष्ट-कृष्णशब्दयोः साम्यात् ईसाईधर्मात् समुद्भृता मिन्तः भारतीयवाङ्मये गृहीता इति प्रवादो नोचितः । क्राइष्टतः पूर्वं कृष्णः प्रादुभृतः, न तु तत्पश्चात् । यतो हि ईसातः पूर्वं चतुर्थशताब्द्यां लिखिते पालि-साहित्ये "निदेश"प्रन्थे वासुदेवस्य बलदेवस्य च वर्णनं लभ्यते । ईसातः पूर्वंमतीव-प्रान्तने प्रायः ईसातः पूर्वंमष्टमशताब्द्यां पाणिनीयस्त्रेऽपि वासुदेवः, अर्जुनश्च वर्णितौ । चन्द्रगुप्तस्य (ईसातः पूर्वंम ३२५) राजसभायां स्थितराजदूतेन मेगास्थनीजेन स्वयात्रा-वर्णनप्रसंगे "हरक्यूल" इत्यस्य पूजा वर्णिता । एवं च ज्ञायते ईसातः पूर्वमेव भिनत-मारते प्रादुभ्तित ।

डा॰ शीलमहोदयो लिखति नारायणस्यैकेश्वरत्वं यत् महाभारते उक्तं तत् ईसाईधर्मात् मिश्रप्रभृतिदेशेषु भ्रमणशीलैह दारबुद्धिभिः साधकैः संग्रहीतम् । तैः साधकैः बुद्ध
दव ईसामहोदयोऽपि परमात्मरूपेण नारायणस्यावतारेषु परिगणित इति । वेबरमहोदयस्यापीयमेव सम्मितः । लेशनमहोदयो 'भारतीय-वैष्णवैः स्वमातृभूमेः पश्चिमोत्तरप्रदेशात् सम्भवतः ''पार्थियादेशात्'' (यत्र टामसमहोदयेन ईसाईधार्मिकसन्देशः
प्रचारितः ) ईसाईसिद्धान्तो भिक्तः (एकेश्वरवादः ) ग्रहीत अः ''इति भणन् भिक्तः
ईसाईधर्मतः, भारते समागता इति वदित ।

किन्तु प्रोक्ता कल्पना समीचीना नास्ति, यतो हि विश्वस्य प्राचीनतमे वैदिकवाङ्मये भिक्तिविद्योक्यते। अत एव नायं सिद्धान्तः ईसाईधर्मतो ग्रहीतः, अपि तु यदा सम्पूर्णे विश्वस्मिन् वेदस्य प्रचार आसीत् तदा एव ईसामहोदयेन वेदादेव सिद्धान्तोऽयं ग्रहीत इत्यनुमातुं सुशकम्। एवञ्च प्रतीयते भारतीयवाङ्मये न कोऽपि विषयोऽस्ति यो आरतीय-धार्मिकविचाराद् सर्वथा भिन्नो भवेदिति। वस्तुतो भक्तितत्त्वं वैदिकवाङ्म-

१. वैष्णविष्म एण्ड क्रियश्चिनिटी-पृ. ३०

२. इण्डियन एण्टीक्वेरी १८७४ ''कृष्णजन्माष्टमी पूर्व के प्रारम्भ के विषय में अन्वेषण" ।

३. डा॰ राधाकृष्णन् लिखिते भारतीयदर्शने ।

मय। देव ईसाईधमें ग्रहीतिमत्येव साधु । वैदेशिकोऽपि गार्बनामा वश्चन विद्वान् प्राचीन-भारतीयज्ञनजीवने भिक्तिसिद्धान्तः पूर्णतया प्राप्यत इत्याह । भिक्तः ईसाईधर्मात् संग्रहीता इति विषये तु अद्याविधः किमपि प्रवलं प्रमाणं न प्राप्तम् । भिक्तशब्देन या धार्मिकता बोध्यते सा केवलम् ईसाईधर्मे एव प्राप्यते इति तु कथनं समीचीनं नास्ति । किन्तु भारते भिक्तिविषयकं विपुलं वाङ्मयं शिलालेखश्च विद्यते, येन वक्तुं पारया-महे भिक्तः भारतस्यैव निधिरिति । एतत्तु बार्थमहोदयेनापि स्वीकृतम् ।

ऋग्वेदादारभ्य आधुनिककालपर्यन्तं सर्वदैव अविच्छिन्नतयां भारतीयधार्मिकवाङ्मये भिक्ततत्त्रत्यसम्बन्धितविचारधारा प्रचलिता । प्राचीनभारतीयजीवनदर्शनस्य देवी शक्तरन्वेपणं महत्त्वपूर्णमङ्गमासीत् । वैदिकवाङ्मयविलोकनेन परिज्ञायते ''तदानीं भारतीयजनजीवने देवसनेहस्य भक्तितत्त्वस्य च प्रचार आसीत्" इति ।

ईसाईधर्मस्तु भारते ईश्वीयद्वितीय-तृतीयशताब्द्यां प्रविष्टः । ततः पूर्वं तस्यास्तित्त्वमिप भारते नासीत् । न केवलं भारत एव, अपि तु ईसामहोदयस्य जन्मतः प्राक् तस्य
धर्मस्य संसारेऽिप अस्तित्त्वं नासीत् । किन्तु भारते वेदादिशास्त्रेषु भक्तित्त्त्वस्य न केवलं
वर्णनमेवास्तीति, अपितु ईसामहोदयात् प्राक्कालादेव भक्तित्त्त्वस्य प्राचारोऽप्यासीत् ।
अत्र बहूनि प्रमाणानि सन्ति । भिक्तवादस्य प्रधानदेववासुदेवस्य नाम पाणिनीयव्याकरणे
प्राप्यते । यदि पाणिनेः पूर्वं वासुदेवधर्मां (एकेश्वरवादः) न स्वीक्रियेत, तथापि
ईसार्वं सप्तमशताब्द्यां समुत्पन्नस्य पाणिनेः काले तु अवश्यमेव सः धर्मः प्रचलित
आसीदिति मन्तव्यमिति भाण्डारकर्महोदयोऽप्याह् । पाणिनीयव्याकरणे साक्षादेव भक्तेरिभधानमिप समुपलभ्यते । बौद्धधर्मग्रन्थेष्वि भिक्तिस्प्रदायस्य समुल्लेखो वर्तते ।
सेनार्टमहोदयः "प्राचीनभारतीयधर्माद् वौद्धधर्मो भिक्तं गृहीतवानित्याह । बौद्धधर्मस्य
धरगायाग्रन्थे "भिक्तमान्" "इति शब्दो विलोक्यते, यो प्राचीनभारतीयधर्मतो गृहीतो
भवेदित्यनुमीयते, यतो हि यदि बुद्धात् पूर्वकालादेव कोऽपि धर्मा न प्रचलितो भवेत्,
यत्र योगसिद्धान्तः वैष्णवधर्मसम्बद्धोपाख्यानम्, विष्णुभिक्तः कृष्णभिक्तर्वा, तद्विपयकपूजा वा, समवेतरुपेण न सम्भवेत्ति भारते बौद्धधर्मस्य प्रादुर्भावोऽपि न संभवेत् । अत
एव शायते बौद्धधर्मात् पूर्वत एव भारते भिक्तः प्रादुर्भ्विति "। वार्थमहोदयस्तु नारायणस्य

१. फिलासफी ऑफ एशियेण्ट इण्डिया पृ ८४ गार्व ।

र. डा॰ राधाकृष्णन् लिखिते भारतीयदर्शने-पृ. ४६०

३, अष्टाध्याय्याम्-४।३।६८

४. वाम्बे गजेटियर खण्ड १, भाग २, पृ.१४१-सर आर०जी० भण्डारकर

५. अष्टाध्याय्याम् — पृ. ४।३।६५

६. थे गाथायाम् — पृ. ३७० ७. इण्डियन इण्टरप्रेटर, पृ. १७७,१९१०

देवकीपुत्रश्रीद्धष्पस्य वा पूजाविधायिका भागवत-सात्वत-पाञ्चरात्रादिसम्प्रदायाः जैनधर्मस्य प्रादुर्भावात् पूर्वत एव (८०० ई० पू०) भिक्तसम्प्रदायस्य प्रचारे संलग्नाः सन्तीति लिखति। एवमेवान्येऽपि वैदेशिकविद्वांसः पतञ्जलिमतानुसारं वासुदेवस्योपास्यत्वं सिद्धयतीति प्राहुः ।

भागवतधर्मस्य भिक्तसम्प्रदायस्य वा प्रादुर्भावः ईसाईधर्मात् प्रागेवाभूदित्यस्मिन् विषये वहूनि प्रमाणानि सन्ति पुरातत्त्वसम्बन्धीनि, तथा हि—ईसातो द्वितीयशताब्दि-पूर्वकालिकवेसनगरीयशिलालेखानुसारेण ज्ञायते यद् भागवतधर्मानुयायिहेलियाडोरा-द्वारा वासुदेवस्य पूजार्थं स्थापिते ध्वजदण्डे गरुडस्य मूर्तिरासीदिति । एवमेव घोसुण्डि-स्थानात् प्राप्ते शिलालेखेऽपि भागवत-संकर्षण-वासुदेवादीनां पूजा वर्णिता विद्यते । अपि च ईसापूर्वद्वितीयशताब्द्याः "नानघाटे" प्राप्तशिलालेखेऽपि संवर्षणवासुदेवादीनां पूजाविषेः (भक्तः) वर्णनं प्राप्तम् । इत्थञ्च भिक्तसम्प्रदायः ईसाईप्रभृतिवैदेशिकप्रभावैः सर्वया विनिर्मुक्तः स्वतन्त्रश्चास्तीति तात्कालिकभारतीयजनजीवनस्य स्वाभाविकी विचारधारा भिक्तमार्गे आसीदिति च परिज्ञायते ।

भिक्तमार्गस्य वैदेशिकत्वं सिसाधियषृणां केषाञ्चन वैदेशिकविदुषां मतमेतादृशमस्ति—
पारचात्त्यधमेषु यद्यपि यहूदिधमः कर्मप्रधानस्तथापि ईसाईधमेस्तु भिक्तप्रधान एव ।
तत्र भगवद्भिक्तः प्राधान्येन वर्णिता । ईसाईधमें तद्धमांवल्लिम्बनाम् आध्यात्मिकविवाद्दो
बहुचितोऽस्ति । रिचार्ड आफ सेण्टविक्टरमहोद्येनातिमार्मिकदृष्ट्या माधुर्यभावो
वर्णितः । सेण्टबनार्डमहोद्येन प्रेमपूर्णभिक्तमार्गः स्वीकृतः, तन्मते ईसा ( प्रसः ) न केवलं
पिता एव, अपि तु पतिरपि स वर्तते । सेण्टटेरेमहोद्यः स्ववर्णिते अध्यात्मिकविवादः
प्रसगे स्वयमेव परमात्मनः पत्नीरूपेण स्वीकृतवान् । तस्य समालिङ्गनेन जीवात्मा परमान्मिन विलीयते । प्रोक्तं नानाविधं भगवद्विषयकं मधुरभाव विलोक्य भारतीयोपासनायां
यद् भिक्ततत्त्वं दृश्यते, तस्य स्रोतः प्रोक्ता ईसाईधर्मविषयकभावनैव । एवञ्च ईसाईधर्मादेव
भारते भिक्ततत्त्वं प्रवहितमिति च स्पष्टं वक्तुं शक्यत इति ।

किन्तु मतमेतन्न निर्दुष्टम्, यतो हि ईसाईधर्भप्राद्धर्भावात् पूर्वमेव भारतवसुन्धरायां वैदिकवाङ्मये न केवलं ताहशी एव मधुरभावना विद्यते, अपितु ततः परमपि अतिशय-मधुरभावेन परमात्मना सह जीवस्य नानासम्बन्धो निरूपितः । तत्र परमात्मैव जीवस्य माता, पिता, पितामहः, जननी, ततः परं पतिरपि अस्तीति निरूपितमेव । अपि च

१. इण्डियन एण्टिक्वेरी, पृ. २४८, १८६४

२. जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटि १६१०, पृ. १६८

३. पुराणविभर्शे पृ. ४३० ४. अथर्ववेदे — ६।५।३०

"एकाकी न रमते", "आत्मानं द्वेषा व्यमजत् , पतिश्च पत्नी चामवत्" इत्यादिना भारतीयोपासना न केनापि बाह्यप्रभावेण प्रभाविता, न वा मनागपि संस्पृष्टा, अपि तु सा वैदिकसंहित।त एव समुत्पन्ना इति निर्विवादमेवेति नात्र विचिकित्सालेशोऽपि विदुषां सम्भवति ।

# भक्तिविषये प्राच्यानां विदुषामभिमतम्

पूर्वं तु पाश्चात्त्यानां मतमालोचितम्, इदानीं प्राच्यानां विदुषामिष भवतरभारतीयत्वं साधयतां मतमालोच्यते — डा॰ सम्पूर्णानन्दः "समस्तवैदिकवाङ् मये भिक्तराञ्दो न प्राप्यते भक्ताचार्यप्रयुक्तार्थं, अत एव भिक्तित्त्वं वैदिकवाङ्मये न विद्यते" इत्याह । डा॰ ताराचन्द्रोऽपि "श्रीरामानुजाचार्य-निम्बार्काचार्य-रामानन्दाचार्य-वल्लभाचार्यप्रभृतीनां दक्षिण-देशीयाऽऽज्ञवारभक्तानां वीररोवसम्प्रदायस्य च प्रादुर्भावः इस्लामधर्मप्रभावात् संभूतः । ते सर्वे सम्प्रदायाः इस्लामधर्मात् समुत्रज्ञाः प्रभाविताश्च, यतो हि श्रीविष्णुस्वामि-निम्बार्क-मध्वप्रभृत्याचार्याणां सिद्धान्तः नज्ञाम-अश्वअरी-गज्ञारीप्रभृतीस्लामदार्शनिकसिद्धान्तसदृश्च एव विद्यते । प्रोक्तर्भिक्तप्रतिष्ठापकैः प्रचारिते मार्गे एकेश्वरवादः, विरहाकुलभिक्तभावना, प्रयक्तिः, गुरुभिक्तश्च महता संरम्भेण प्रतिष्ठापिताः । ते सर्वे भावा इस्लामधर्मे प्रधान्येन दृश्यन्ते । अत एव भिक्तः इस्लामधर्मात् समुत्रना प्रभाविता च वर्तते" इत्युल्लिलेख । डा॰ हूमायूँ कवीरस्तु शंकराचार्येणाद्दैतसिद्धान्तः इस्लामधर्मादेव ग्रुरीतो दृश्यत इत्यपि जगाद ।

प्रोक्तविचारसरणिः समीचीना नास्ति, यतो हि भिक्तविचारधारा विश्वदरूपेण समस्तवैदिकवाङ्मये समुपलभ्यते । अतो भिक्तभावना पूर्णतया भारतीयभावनैव विद्यते न तु वैदेशिकी । श्रीसम्पूर्णानन्दस्य कथनमिष समुचितं नास्ति, यतो हि वैदिकवाङ्मयेऽिष भिक्ताचार्यप्रयुक्तर्थेषु भिक्तशृब्दो विलोक्यत इति प्रतिपादिष्यते भिक्तरसस्य वैदिकवाङ्मये भिक्तराब्दा- वैदिकवाङ्मये भिक्तराब्दा- र्थात्वेन प्रयुक्तम् । एवञ्च भक्ताचार्यप्रयुक्तार्थे भिक्तशब्दो वैदिकवाङ्मये नोपलभ्यत इति यत् श्रीसम्पूर्णानन्दीयमतं तदुचितं न प्रतिभाति, यतो हि वैदिकवाङ्मये नोपलभ्यत इति यत् श्रीसम्पूर्णानन्दीयमतं तदुचितं न प्रतिभाति, यतो हि वैदिकवाङ्मयेऽिष भक्ताचार्यप्रयुक्तार्थे भिक्तशब्दः समुपलभ्यते । इत्थञ्च त्रमुखदेऽथववदे छान्दोग्योपनिषदि श्रवेताश्वेतरीय- निषदि च भिक्तशब्दो भगवत्प्रीत्यर्थे दृश्यते । अत एव भिक्तिरियं बाहुल्येन वैदिकवाङ्मये प्राप्यत इत्यत्र न विचिकित्सालेशोऽिष ।

डा॰ ताराचन्द्र-द्वारा समुपस्थापिता युक्तयोऽपि समीचीना न सन्ति, यतो हि इस्लामधर्मात् पूर्वमेव वैदिकवाङ्मये गुरोर्माहात्म्यं भगवत्प्राप्त्यर्थं भक्तस्य विरहाकुलभावना

१. वेदोपनिषदि - २. श्वेताश्वेतरोपनिषदि - ११।५३-५४

प्रपत्तिश्चेति पदे पदे समुग्रहभ्यन्ते । श्रीमद्भगवद्गीतायां भक्तेर्माहात्म्यं प्रतिपादयता श्रीकृष्णेन "भक्त्या मामभिजानाति" इत्युक्तम् । विरहाकुलभावना तु निहेंतुकभिक्तिः रूपेण विष्णुपुराणेऽपि प्रतिपादिता । श्रीरामानु नाचार्याद् पूर्वभि विशिष्टाद्वैतप्रतिपादके वोधायनस्त्रे प्रपत्तिरूपिक्तः प्रतिपादिता । एवञ्च इस्लामधर्मात् प्राचीनतमे विशिष्टा-द्वैतमते प्रपत्तेरतीव महत्त्वं प्रतिपादितं दार्शनिकैः । इत्थञ्चपरिज्ञायते डा॰ ताराचन्द्र-मतमि समीचीनं नास्तीति ।

### रामायणे भक्तितत्त्वम्

संस्कृतमहाकाव्यस्याऽऽदिक्षविना वाल्मीिकना विरचितं ''राम।यणम्'' आदिमहाकाव्यत्वेन परिज्ञायते, यतो हि वैदिकवाङ्मयात् परं सर्वप्रथमं तदेव महाकाव्यं काव्य
गुणोपेतं रचितं महाकविना । तत्रैव लौकिकच्छन्दसा सर्वप्रथमं प्रयोगो दृश्यते । तदेव
लौकिमहाकाव्यानामुपजीव्यम्, आदर्शमूतव्य । वैदिकसंस्कृतेनिधिः वैष्णवसम्प्रदाय
वेदवत्समाहतव्य वर्तते । तत्र महाकविना मर्यादापुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य
चरितं लोकानुकरणीयतया चित्रितम् । तत्र श्रीरामः साक्षात्ररमात्मरूपेण प्रतिपादितः ।
अपि च तत्र श्रीरामः पूर्णब्रह्मपरमात्माऽपि सन् मानृ-पितृगुक-मित्र-भार्या-भ्रातृ-सेवकैः
सह मानवोचितमर्यादया व्यवहरति । मनागपि मर्यादां न मर्दयामास । एवं च सर्वैः
सह यथोचिताया मर्यादायाः परिपालनादेव सः मर्यादापुरुषोत्तमरूपेण परिज्ञायतेऽधुनापि लोके । तस्याचरणमनुकरणीयमेव सर्वैः, अत एव 'रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न
रावणादिवत्" इति प्रसिद्धिरुपगता । वैष्णवाचार्या रामायणं प्राधान्येन रामभिक्तप्रतिपादकं शास्त्रमिति प्रतिपादयन्ति । तत्र

सक्तदेव प्रपन्नाय तव स्मीति च याचते । अभयं सर्वभृतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम<sup>3</sup> ॥

इत्यादिना रंसारवन्धनविमुक्तये परमोपायभूतायाः शरणागतेः भक्त्याः वा स्वरूपं प्रतिपादितम्। श्लोकोऽयं वैष्णवसम्प्रदाचेषु मोक्षस्य साधनभूततायाः भक्तर्भन्त्ररूपेण स्वीकृतो वर्तते।

१. यद्यपि आदिकविना रिचतानि वल्मीिकरामायणम्, आध्यात्मरामायणम्, आनन्दरामायणमित्यादीनि बहूनि रामायणानि श्रूयन्ते लोके, तथापि आदिमहाकाव्यत्वेन मुख्यरामायणत्वेन च वाल्मीिकरामायणमेव परिज्ञायते, अत एवान्यरामायणापेक्षया वाल्मीिकमहर्षेर्नाम्ना प्रथितं श्रीमद्वाल्मीिकयरामायणमेव श्रीमन्मुनिवरवाल्मीिककर्त्युक्ते रामायणपदेन विशेषतो व्यपदिश्यते ।

२. वाल्मीकिरामायणे युद्धकाण्डे ११६।१३, २७-२=, उत्तरकाण्डे ११०।२

३. वालमीकिरामायणे युद्धकाण्डे १८१३३

एवं रामायणान्तरेऽपि भक्तिरुद्गीता । तथा चाध्यात्मरामायगे काकमुशुण्डिना प्रति प्रतिपादितं ये नराः सम्यक्ष्रकारेण इरिं भजन्ति ते दुस्तरं संसारसमुद्रमनायासेन पारं यान्तीति । एवमेव भगवान् सुतीक्ष्णं प्रति प्रतिपादयति 'लोके ये मम मन्त्रोपासकाः, मम शरणं प्राप्ताः, लौकिकविषयं प्रति निरपेक्षाः सन्ति, तेम्योऽहं प्रतिदिनं दर्शनं ददामीति । एवमेव लक्ष्मणं प्रति भगवतापि प्रति । दितं मम भिक्तयुक्ता भक्ता न केवलं ज्ञानं विज्ञानं वैराग्यमेव प्राप्नुवन्ति, अपि द्व मुक्तिमपि अनाय।सेन प्राप्नुवन्ति । अपि च भक्त्या भक्तेर्मम स्वरूपञ्चानुभूयते, येन ते भवबन्धनात् विमुच्यन्त इति । एवमेव रावणं प्रति प्रतिपादितं इनुमता यत् भगवद्भक्त्या आत्मशानं भवति ततः परमात्मतत्त्वमनुभूयत इति । अत एव प्रकृतेः परः पुराणपुरुषो रमापतिः सर्वव्यापकः शरणागतिप्रयः श्रीराम एव सर्वतोभावेन भजनीय इति । एवमेव ब्रह्मस्तुतौ प्रतिपादितं यत् ये भक्ताः सर्वतोभावेन पुरुषोत्तमं श्रीरामं भजन्त त इहलोके परलोके चाप्तकामा भवन्तीति । भक्ति हीनेन कृतं कर्म सम्यक् फलं नोत्पादयतीति चाध्यात्म-रामायग्रेऽन्यत्र प्रतिपादितमिति रामायग्रेषु भिक्तरेव मुख्यतया वर्णितेति सिद्धम् ।

## महाभारते भक्तितस्वम्

भारतस्य निधिवेंदः, वेदस्य चोपनृ इणमितिहासपुराणाभ्यामभूत् । उक्तं च "इतिहासपुराणाम्यां वेदार्थमुपवृं हयेत्" इति। तत्रेतिहासपदेन रामायणमहाभारतावभिप्रेतौ ।

- १. विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ।। अ॰ रामा॰, अर॰ २।३६
- २. मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरणं गताः। निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां दृश्योऽइमन्बइम्।। अ॰ रामा॰ अर॰ २।३७
- ३. अतो मद्भिक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च । अ० रामा॰ अर० ४।५१ वैराग्यं च भवेच्छीघं ततो मुक्तिमवाप्नुयात्।।
- ४. भक्ती संजातमात्रायां मतत्त्वानुभवस्तदा । ममानुभविद्यस्य मुक्तिस्तत्रैव जन्मनि ॥ अ॰ रामा॰ अर॰ १०।२६
- ५. विष्णोर्हि मिकः सुविशोषनं धियस्ततो भवेज्ज्ञानमतीव निर्मेलम्। विशुद्धतत्त्वानुभवो भवेत्ततः सम्यग् विदित्वा परमं पदं वजेत्।। अतो भजस्वाद्य हरिं रमापति रामं पुराणं प्रकृतेः परं विशुम्। विस्रज्य मौर्ख्यं हृदि शत्रुम।वना भजस्व रामं शरणागतप्रियम् ॥ —वा॰ रा॰, सु॰ ४।२२, २३
- ६. ये त्वा देवं भुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्। प्राप्तुवन्ति तथा कामानिइ लोके परत्र च ॥ वा॰ रा॰, सु॰ ११७।३१

अस्मिन् महाभारते सम्पूर्णभारतीयजनजीवनस्य रूपं प्रतिबिम्बितमस्ति । निखिलभारतीय-जनजीवने व्यासप्रणीतस्य लक्षसहस्रात्मकस्य महाभारतस्य प्रभावोऽतीव परिलक्ष्यते । महाभारतिस्य प्रभावोऽतीव परिलक्ष्यते । महाभारतिसदं न केवलं भारतीयसंस्कृतेरेव रत्नभाण्डागारं विद्यते, अपि तु समस्त-लौकिकपारलौकिकशानविज्ञानयोर्निधिर्वर्तते । महाभारतं निख्नलविषयस्य महाकोश इति प्राच्यपारचात्त्यसमस्तविद्वास ऐककण्ट्येन स्वीकुर्वन्ति ।

महाभागते विषयान्तरेण सह भगवद्मिक्तरिप प्राधान्येन प्रतिपादिता, भिक्ति-विद्धान्तस्य प्रतिपादकं मुख्यं शास्त्रं पाञ्चरात्रम् । तस्य पाञ्चरात्रस्यापि मूळं महाभारतिमिति श्रीलोकमान्यतिलकमहोदयेन स्वसम्पादितगीताभूमिकायां लिखितम् । अत्र प्रमाणम्-पनिषद्क्षपा मिक्ततस्वप्रतिपादिका श्रीमद्भगवद्गीता एव विद्यते । यत्र प्राधान्येन मगवद्मिक्करेव निरूपिता बादरायणेन । महाभारतेऽनुशासनपर्वणि निरूपितं 'ये भक्ताः अनन्यभक्त्या सर्वलोकमहेश्वरम् , अनादिनिधनम् , लोकाध्यक्षम् , परमपुरुषोत्तमं सततं भजन्ति, ते दैहिक-दैविक-भौतिकरूपत्रिविषदुःखेभ्यो विमुच्यन्ते । ये भक्ताः जगतः कत्तीरं इत्तीरं मर्तारञ्ज मगवन्तं भजन्ति ते संसारसमुद्रे न पतन्तीति । ।

महामारतांशभूतश्रीमद्भगवद्गीतायां प्राधान्येन भगवद्भिक्तरेव प्रतिपादिता । गीतायां दानाध्ययनयज्ञतपःस्वाध्याय।दीनामपेक्षया निखिलब्रह्माण्डनायको भिक्तिप्रियः परमात्मा केवलं भक्त्यैव शीव्रं प्राप्यते , ये भक्ताः सम्पूर्णेन्द्रियसमूहं लौकिकविषयेभ्यः परावत्यं चिदुन्मुखीभूय मनोवागगोचरं परमात्मानं भजन्ति त एव तं परमात्मानं प्राप्तुव-न्तीति प्रतिपादकेन भक्तेमीक्षोपायत्वं स्पष्टमुपपादितम् । तस्मात् गीता भिक्तशास्त्रमित्यत्र न सन्देहगन्यः। एवञ्च सति महाभारतस्य भिक्तिपीदकत्वं स्वतः सिद्धमिति ।

## पुराणेषु मक्तितस्वम्

संस्कृतवाङ्मये पुराणानामन्यूनं महत्त्वमस्ति । यतो हि पूर्यित वेदार्थमिति ब्युतस्या वेदार्थपरिपूरणमेव पुराणानां चरमं लक्ष्यमिति प्रोच्यते । अत एव पुराणं

रीतमेव चार्चयन्तित्यं भक्त्या पुरुषमन्ययम् । ध्यायन् स्तुवन्त्मस्यश्च यजमानस्तमेव च ॥ अनाविनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् । कोकाध्यक्षं स्तुविन्नत्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ॥ महा०, अनु० १४९।५-६

२. विश्वेरवरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् । मजन्ति ये पुष्कराक्षं नं ते यान्ति पराभवम् ॥

<sup>—</sup>महाभारतेऽनुशासनपर्वणि १४६।१४२

वे. श्रीमद्भगवद्गीतायाम्— = 1२२ ।

वेदस्य व्याख्यानमेव । वैदिकवाङ्मये ये कथाप्रसङ्गाः सिद्धान्ता गृदतस्वानि वा संज्ञेपेण संस्वितानि तान्येव पुरागेषु सरलरीत्या विस्तरेण च प्रतियाद्यन्ते । यथा हि-वैदिकवाङमये काव्यरसो भक्तिरसो वा बीजरूपेण नामान्तरेण वा वर्तते. तस्यैव पल्लवनं प्रागोष कृतम् ।

पुराणेषु भक्तिबंहुबिधा निरूपिता । तत्र पद्मपुराणे लौकिकवैदिकाऽऽध्यात्मिकभेदेन प्रथमं सा त्रिविधा निगदिता । पुनर्च लौकिकमिक्तमेनोवाककायसंभवत्वेन त्रिविधा भवति । तत्र ध्यानधारणाभ्यां वेदार्थान्स्मरणेन, ब्रह्मप्रीतिकरी भक्तिः मानसीभक्तिरित कथ्यते । अग्निश्राद्धादिचिन्तनैर्मन्त्रवेदनमस्कारैर्जाप्यैः स्त्रतिभिश्च भगवत्यीति-वं चिकीम क्रि:, आत्मेन्द्रियनिरोधादिभिश्चान्द्रायणादिव्रतोपवासनियमैश्च कृता ब्रह्मप्रीतिः कायिकी भक्तिराख्याता । एते सर्वेऽपि भक्तिभेदा लौकिकभक्तिशब्देनाभिहिताः । वेदाध्ययनादिभिः ऋग्यज्ञःसामभिर्जाप्यैईविहांमिकयाभिश्च निष्पादिता भिक्रवेदिक-भिक्तिरिति कथ्यते । सांख्ययोगभेदेनाऽऽध्यात्मिकभिक्ति द्विचा, पुनश्च सा सान्त्विक-राजस-तामसभेदेन त्रिविधा भवति । एवमेव स्कन्दपुराणेऽपि प्रतिपादिता सारे। ब्रह्मवैवर्तपुराणे सामान्यतो नवसेदात्मिकेव भिक्तः कथिता । गौतमीयतन्त्रेऽष्टविधा भिक्तः प्रतिपादिता । गर्डपुराणे च सा मिक्तरष्टविधैव प्रोक्ता , तत्र मक्तौ सर्वेषां समाज-रूपेणाधिकारोऽस्ति, मिक्तमान् मनुष्य एव सर्वश्रेष्ठः सर्वोत्तमञ्च भवतीत्यपि प्रति-यादितमस्ति ।

विष्णुमिक्तवत् पुराणेषु शिवभिक्तरपि बाहुल्येन प्राप्यते। शिवभिक्तप्रति-पादनादेव वायुप्राणमपि शैवपुराणत्वेनैव निगद्यते । लिङ्गपुराणे वर्णितं यद भगवतः शिवस्य भक्त्यैव संसारे बद्धा जीवा विमुच्यन्त इति । शिववचनानुसारेण तयैव भक्त्या बन्धनविनिर्मुक्तैर्जीवैः शिवः प्राप्यत इति च । शैवमते सा भक्तिर्भगवत्सेवारूपिणी कथ्यते । सा च भिक्तः कायिक-वाचिक-मानसिकमेदेन त्रिधा १० । कायिक-वाचिक-

१. वद्मपुराणे—४।१५।१६४-१६१। २. स्कन्दपुराणे प्र० ख०१ ७।२-१६

३. ब्रह्मवैवर्तपुराणे प्रकृतिखण्डे ६३।१६-२० तथा श्रीकृष्णजनमखण्डे १।३३-३४

कृष्णः प्रसीदति । गौतमीयतन्त्रे ४, देवतायां च

५. भक्तिरष्टविधा स च पण्डितः ॥ गरुडपुराणे

६. द्रष्टव्यम्-'पुराणों में भिक्त' कल्याण-भिक्त अङ्क, पृ० ५३

७ शिवभिक्तिसमायोगात् शैव तच्चापराख्यया ।। स्कन्दपुरागे रेवाखण्डे १।३३

न भक्तिगम्यस्त्वहम् । सौरपुराणे ११।२३

E. लिङ्गपुराणे शहाश्६-२०

१० लिङ्गपराग्रे २।६।२२ तथा अवन्तीनेत्रमाहात्ये २।७।५।

मानिकोपायैर्भिक्तः साध्या चेति। शिवपुराणे चै भिक्तः सेवारूपैव विद्यते। शैवयोगोऽपि मक्त्यैव प्राप्यते । भक्त्यैव संसार्वन्धनं विनश्यिति । शिवपुराणे सा भिक्तः क्वचित् स्मुणनिगु णभेदेन विविद्य विधी स्वाभाविकीभेदेन, क्वचित् नैष्ठिक्यनैष्ठिकीभेदेन , क्वचिच्च साङ्गनिरङ्गमेदेन च प्रविभक्ता मङ्गलमयशिवस्योपासना सर्वेषां कृते श्रेयस्करी विद्यत इति च प्रतिपादितम् ।

### भक्तित्रवम्

श्रद्धा-विश्वास-प्रेमपरिष्ठावितभक्तद्धदयस्य मधुरमनोराग एव भिक्तः। यया मक्तमगवतोः उपास्योपासकयोवां पारस्परिकतादाल्यसम्बन्धस्य निर्धारणं भवति । सा मक्तस्य विमल्लमानसान्निःस्तस्य दिव्यप्रेमप्रवाहस्य भावधारा एव, यया लौकिक-विषयानन्दः स्वसमस्तकालुष्यं परिक्षाल्यालौकिकब्रह्मानन्दे परिणमति । भक्तानां सैव भिक्त-लौकिकह्ममस्तसन्तापनाश्वकस्य भिक्तरसस्य जननी वर्तते । भिक्ततत्त्वविचार-प्रसक्ते प्रथममुपास्यतत्त्वमुपासकतत्त्वमुपासनातत्त्वञ्चेति त्रीणि तत्त्वानि पार्थक्येन् विचारणीयानि, यतो हि प्रोक्ततत्त्वरेव भक्तभगवतोः पारस्परिकः सम्बन्धो निर्धार्यते ।

यथा मानवजीवनेन सम्बद्ध्या तुध्या, तस्याः तुधायाः परितृष्तिकारकाणां पदार्थानाः सत्ता सिध्यतिः तथैव मनुष्यस्य चित्ते विद्यमाना यस्य कस्याप्युपासनाभावना प्रमाणयित यल्छोके कोऽप्युपास्योऽप्यस्तीति । स एव पास्यश्चराचराखिळब्रह्माण्डं सृजित रक्षति विना-ध्यति च । तस्यैवेङ्गितेन वायुः प्रवहति, सूर्यो भाति, चन्द्रः प्रकासते । स एव महान् , व्यापकः, अखिळब्रह्माण्डनायकः, ब्रह्म, परमात्मा वा विद्यते । एवञ्च तस्येच्छ्यैव निखिळ-ब्रह्माण्डनायकः, ब्रह्म, परमात्मा वा विद्यते । एवञ्च तस्येच्छ्यैव निखिळ-ब्रह्माण्डस्य समस्तिकयाक्षणाः सम्पद्यन्ते । स एव सम्पूर्णविश्वनायक उपास्यो वर्तते । कारणं तु ध्येयमिति सिद्धान्तात् । तस्यैवानुग्रहेणोपासकस्य जीवस्य संसारसागरान्मोक्षो भवति, नान्यया, 'नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय' इति श्रुतेः । तस्योपास्यतत्त्वस्य रानाय धार्मिकमनोवृत्तिर्दार्शनिकमनोवृत्तिश्चिति मार्गद्वयं प्रतिपादितं शास्त्रेषु । तत्र धार्मिकमनोवृत्त्या उपास्यस्य ऐश्वर्यमयं माधुर्यमयञ्च लपमनुभूयते । दार्शनिकमनोवृत्त्याः

१. शिवपुराणे ७।२।७।

२. सीरपुराणे १२।१।

३. शिवपुराणे ४।४१।२।

४. शिवपुरागे शशश्र ।

प्र. शिवपुराणे २।४।४१।

६. शिवपुराणे ७।२।३४ ।

७. द्रष्टव्यम्-'रीवी भिक्तः पौराणिक सन्दर्भ में' डा॰ रामशंकरभट्टाचार्य कृतः निवन्ध ('आज' २१-२-१६७१ )।

च परमात्मतत्त्वस्य जीवात्मतत्त्वस्य च पारस्गरिकसम्बन्धस्य तात्त्विकं परिज्ञानं जायते । आत्मपरमात्मनोः, जीवब्रह्मणोश्च पारस्परिकतात्त्विकसम्बन्ध एव सम्पूर्णभिक्तिवाङ्मयस्य (साहित्यस्य) निधिरस्ति ।

उपासकस्य स्वभावानुसारेणोपास्यस्य ब्रह्मणो ज्ञानाश्रितो भगवाश्रितश्चेति रूपद्वयं भवित । तस्य ज्ञानाश्रितं रूपं निर्गुणम् , निराकारम्, अन्यम्, अनिर्वचनीयञ्च विद्यते । उपासकस्य भावाश्रित उपास्यः, उपासकस्य स्नेष्टेन (मक्त्या) मधुरमावबन्धने आबद्ध्यते । उपासकस्य स्वभावानुसारेणोपास्यः स्वामिसिकान्तादिविभिन्नरूपेषु व्यक्तो भविते । व्यक्तरूपानुसारेण स्वभावनया भक्तो भगवतो नाम रूपञ्च परिकल्पयति । यथोक्तं रामन्तापनीयोपनिषदि "उपासकानां सिद्ध्यर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना" । ततो ब्रह्म व्यक्तं, सगुणं साकारं वा कथ्यते । एवं चोपासनायाः परमप्रयोजनं तु मगवत्सान्निध्यप्रातिरेवास्ति । ज्ञानमार्गेण ब्रह्मतत्त्वचिन्तनं भवित, उपासनया तु परमप्रियत्वस्य, निकटतमसान्निध्यस्य च प्राप्तिर्जायते । प्रेमपात्रता च साधकस्तदैव रूमते यदा सः साधको भावुको भवित । भावुकत्वं मक्त्यैव रूभ्यते । अत एव प्रतिपादितं यत् परमात्मा न काष्ठे, न पाषासो, न वा मृत्तिकायामेव तिष्ठति, किन्तु स तु केवलं साधकस्य माव एव विराजते, अत एव तस्य प्राप्त्युपायः केवलं भाव एवे (भिक्तरेव ) ति । ति । विध्यति । अत एव साधनां) विना कर्मे, विवेकादि, ज्ञानम्, मोक्षश्च कथमपि न सिध्यति । अत एव भावसाधनैव सर्वस्य मुख्याधारो वर्तते ।

अयमाशयः मिहिस्तु उपास्योपासकयोभीवात्मकसम्बन्धविशेषो वर्तते । स चौपासनया एव स्थाप्यते । अत एव 'उप आसनम्' अर्थादुपास्यस्य समीपमुपवेशनमेवोपासनम् । तेन तस्य नैकट्येन प्राप्तिरेवोपासनायास्तात्पर्यमिति गम्यते । उपास्यं प्रत्युपा-सकस्यानुरागोऽयं लौकिकानुरागसदृशो मिलनो न विद्यते अपि तु प्रतिक्षणं प्रवर्द्धमानः परमिनमंलोऽस्ति । तादृशीं प्रेमोपासनां विना जप-तपो-ज्ञानादिकं तथेव दृथा वर्तते यथा वर्र विना विवाहोद्यमः । प्रेमोपासनयेव निगुणं निराकारश्च ब्रह्म सगुणसाकारतया महन-मावानुसारेण वृत्यति क्रीइति चेति । महनमगवतोर्मध्ये मिह्नजन्यो (उपासनाजन्यः) मावा-स्मकसम्बन्ध एवामोधसम्बन्धस्त्रं विद्यते । मक्त्या एव महतेषु मगवान् सद्यो द्वति ।

१. देवेन्द्रनाथशर्मारचित-साहित्यिकनिबन्धावल्याम्, पृ० ११३

२. रामतापनीयोपनिषदि ५

न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये ।
 देवा हि विद्यन्ते भावे तस्माद् भावो हि कारणम् ॥

अः हरिमिक्तं विना कर्म न स्याद् धीशुद्धिकारणम्। न वा सिध्येत् विवेकादि न इतनं नापि मुक्तता ॥

सम्पूर्णमितिशास्त्रस्य मूलं मितिरेव विद्यते । तस्या अनुप्रहः, प्रेमा, श्रद्धारचेति रूपत्रयं निर्धारितं मितिशास्त्रेषु । तत्र विवेचनिमित्थं मितितुमहिति—पुत्रशिष्यादीन् प्रति स्नेहो- ऽनुप्रह इति, भार्यादिकं प्रति स्नेहः प्रेमेति, गुरुजनदेवादिकं प्रति स्नेहो श्रद्धेति । एवञ्च स्नेह एव सांसारिकसमस्तवन्धनानां मूलाधारो वर्तते । यत्र परमात्मा आश्रियते, यत्र साधकस्य मनो नियुज्यते, यत्र च तस्य भगवतः प्राप्तिसाधनं वर्तते, स एव मितियोगः साधकैर्निगद्यते । स एव मितानां कृते परमानन्दस्वरूपस्य परमेश्वरस्य सन्चिदानन्दस्य प्राप्त्यर्थं स्वामाविको राजपथो विद्यते । स च मितियोगः परमोत्कृष्टप्रेम्णः पराकाष्ट्रा वर्तते । तत्रैव साधको रसस्वरूपे परब्रह्मणि सर्वतोभावेन विलीयते ।

मगवत्याप्तेश्चतुर्षं मार्गेषु ज्ञान-कर्म-योग-भिक्तरुषेषु भिक्तरेव परमसुलभा सर्वश्रेष्ठा च प्रतिपादिता नारदभाक्तसूत्रे । भागवते विश्वकल्याणस्य मूलद्वारं भिक्तरेवित घोषितम् । अपि च कर्मेववन्धनस्य कारणम्, भिक्तस्तु वन्धनस्य सर्वथा विमोचिका विद्यते । तां विना योगसाधनाऽपि वृथैव, ता विना च विशुद्धज्ञानभि निर्थकमेविति, यतो हि भिक्त युक्तज्ञानी एव भगवन्त प्राप्नोति । भिक्त विना तु जप-तपःसंयमव्रत-ज्ञान-ध्यानादिकं सर्वं निर्थकमेविति निर्धिकमेविति निर्श्वभिक्तिः स्वामादिकं सर्वं निर्थकमेविति निर्धिकपेविते निर्शुणोपासकरदेतपथावलम्बिभः श्रीमधुद्दनस्वामिप्रभृतिभिरिष, किमन्यैः सगुणोपासकैः रूपगोस्वामिप्रभृतिभिः । कृष्ण-दासकविराजमते तु 'कर्मज्ञानयोगादयश्च सर्वं भिक्तमुखापेक्षिण एव सन्ति, पर्यवसाने तु तेषां सर्वेषां भक्तावेवान्तर्भावो भवति । साधकिश्चरोमणिगोस्वामित्रल्लसीदासमतेऽपि जप-तपःसंयम-योग-ज्ञान-कर्म-धर्मादीनां सर्वेषां सुपक्वं सुन्दरफलं भिक्तरेव विद्यते । अतो भिक्तः स्वतन्त्रा एव । सा एव साक्षान्यक्तिपदायिनी वर्तते । ज्ञान-कर्म-योगापेक्षया तत्र भगवद्वशीकरणशक्तिरिधका भवति । केवलं तथैव भगवान् भक्तपराधीनो जायते । ध

एवञ्च भिक्तरेव केवलं मायाबन्धनस्य विमोचिका, भक्तर्दर्शनमात्रणैव माया जीवान्मानं विमुञ्जात, ततश्च पलायते । भक्तरेराविभावस्य साधनानि तु विषयत्यागः, कुस्क्तरागः, सत्सद्धः, अखण्डभजनम्, हरिगुणकीर्त्तनादि, भगवत्कृपा, गुरुसेवा, निष्कामता, समद्दिता, सदाचरणम्, नामस्मरणम्, स्वस्थशरीरम्, निश्चलचित्तवृत्तिः, पूर्वजन्मनः शुभसंस्कारादीनि च सन्ति । साधकस्य चित्तं यदा कामनारहितम्, विकाररिहतम्, सांसारिकविषयान् प्रत्यासिक्तरहितं जायते तदा तस्य विमले मानस्

१. भागवते ७।६।९

२. चैतन्यचितामृते मध्य परि० २२, पृ० २७६

३. रामचरितमानसे अरण्यकाण्डे ४४

४. चैतन्यचरितामृते मध्य । परि १७, पृ । ८२

५. रामचरितमानसे उत्तरकाण्डे ११६

भिक्तः प्रादुर्भवति, यया सांसारिकविषयवासनावासिताः कामादिविकाराश्च स्वयमेव नश्यन्ति ।

# भक्त्युपासनशब्दयोरैकार्ध्यं म्

शब्दशास्त्रदृष्ट्या भजनं रसनं भिक्तः, भज्यतेऽनया भिक्तः, भजन्त्यनयेति भिक्तवेति रीत्या भावे करणे वा 'भज् सेवायाम्' इति धातोः क्तिन् प्रत्यये सति मिक्तशब्दो निष्पद्यते, भगवत्प्रीत्यनुकुलो व्यापारो भिनतरिति भिनत्वशास्त्रे भन्तैः स्वीक्रियते। यद्यपि शास्त्रेषु भिनतशन्दः सेवायाम्, आराधनायाम्, उपासनायाम्, तदेकताने, चित्त-वृत्तिमेदे, विभागे, गौणीवृत्तौ, उपचारे, अवयवे, श्रद्धायाम्, रचनायामन्येषु च बहुष्वर्येषु प्रयुज्यते, किन्तु मिकशास्त्रे सर्वत्र सामान्यतो मगबत्प्रीत्यनुकल-न्यागरेष्वेव प्रयुज्यतेऽयं भक्तिशब्दः<sup>२</sup> ।

एवमेव उपासनाशब्दस्तु अपोपसर्गपूर्वकाद् 'आस् उपवेशने' इति धातोर्मावे 'ण्यासश्रन्थो युच् ४' इति स्त्रेण युचि, टापि सति सिद्ध्यति । वरिवस्या, शुश्रुषा, परिचर्या, सेवा, भिक्तश्चेत्यादयस्तस्योपासनाशब्दस्यापरपर्यायाः सन्ति। भिक्त-आराघना, शास्त्रानुसारी उपासनाशन्दार्थस्तु विधिपूर्वकमुपास्यविषयिका तैलधाराधदविच्छिन्नरूपेण

- १. नारदभिक्तसूत्रे ७।
- २, वाचस्पत्यम् षष्टभागे पृ० ४६१८, शब्दकल्पद्रुमे, पृ० ४६३, माग ३ सर्वतन्त्रसिद्धान्तपदार्थलक्षणसंग्रहे पृ० १४६।
- ् ३. उपसर्गभाष्यादिग्रन्थानुसारेण उप उपसर्गस्य सामीप्यम्, सामर्थ्यम्, ब्याप्तिः, भाचार्यकृतिः, दोषः, दानम्, क्रिया, वीप्सा, आरम्भः, पूजा, पठन-मित्यादयो बह्वोऽर्थाः प्रतिपाद्यन्ते, यथा-उपः सामीप्य-सामर्थ्य-व्याप्त्याचार्यकृतौ भृतौ । दोषदानिकयावीप्सारम्माध्ययनपुजने ॥ उपासने अधिक हीने साहश्यमतियत्नयोः । उद्योगव्यातिपूजासु शक्तावारम्मदानयोः ॥ हेमचन्द्र-मेदिनीः अभिधानचिन्तामणि-उपसर्गभाष्य उपसर्गसंग्रहे १६ उपः सामर्थ्यदाक्षिण्यदोषाख्यानात्ययेषु च । आचार्यंकरणे दाने व्याप्तावारम्भपूजयोः ॥ तद्योगेऽपि च वीप्सायां भरणार्थोपमार्थयोः। उपो हीनेऽचिके प्रोक्षोऽप्यासन्नेऽप्युपकीर्तितः ॥ विश्वप्रकाशकोशे-ऽन्ययप्रकर**गो पृ• १८६ ।**

४. अष्टाध्याय्याम् ३।३।१०७।

दीर्मकालिकचित्तैकाम्यपूर्विकाऽतिशयिता प्रीतिरेव । अमरकोशे पूजा, भिक्तः, नमस्यापचितिः, सपर्योऽऽईणा, नमस्क्रिया, ध्यानानुष्ठानमुपासनादयश्च शब्दाः परस्परं समानार्थकत्वेन प्रतिपादिताः। एवञ्च भक्त्युपासनशब्दयोः स्वरूपमेदेऽपि तयोरर्थ-मेदो नास्तीति सिद्ध्यति।

दार्शनिकग्रन्थेष्विप उपासनं संराधनं भिक्तराराधना सेवा चेति शब्दाश्चैकार्थबोधकत्वेनोकाः। अद्वैतिनां मतेऽप्यनेनोपासनेन मुिकलभ्यते । श्रीबादरायण-श्रीब्रह्मनन्दिश्रीमत्तृं प्रपञ्च-श्रीशङ्कराचार्य-श्रीमण्डनिमश्रप्रभृत्याचार्याणां वाक्येषु एतद् द्रष्टुं शक्यते ।
एषु केचन उपासनाशब्देन केचन संराधनशब्देन केचन चाऽराधन-सेवा-भिक्तशब्देश्चोपासनामभिद्धते । एतेषु एतावान्भेदो यद् ब्रह्मनन्दिभर्तृं प्रपञ्च-मण्डनिमश्रा ब्रह्मसाक्षाकारे ज्ञानमक्त्योः समानमेव साधनत्वमङ्गीकुर्वन्ति । श्रीशङ्कराचार्यमुरेश्वराचार्यप्रभृतयस्तु सत्त्वशुद्ध्यर्थमेवोपासनामङ्गीकुर्वन्ति । एते परम्परया भक्तेमोक्षसाधनत्वं
मन्यन्ते ।

'अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्' ब्र० स्० ३।२।२४ इत्यस्य शाङ्करभाष्यस्य अमलानन्दविरचितकल्पतकरीकायामुक्तं यत् वाचस्पितिमिश्रोऽपि ब्रह्मसाक्षात्कारार्धमुपास-सनाऽऽद्वियत इति । मण्डनिमिश्रकृतौ ब्रह्मसिद्धौ प्रथमे काण्डे शंखपाणिः श्रीमण्डनिमश्रोक्तौ ब्रह्मसाक्षात्कारसाधनरूपोऽभ्यास उपासनैवेत्युक्तवान् । तत्राभ्यासस्य उपासनापरपर्यायस्योपयोगमाह्यं —"प्रसंख्यानं नाम तत्त्वमस्यादिशब्दार्थान्वयव्यतिरेकयुक्तिविषयकबुद्ध्याऽमे नयनमिध्रीयते । प्रसंख्यानशब्देन उपासना यद्धाते उपासना च मिक्तिरिति ।

श्रीरामानन्दाचार्येण श्रीशङ्कराचार्यप्रोक्तोपासनालक्षणमेव वैष्णवमताब्जभास्करे मक्तेर्ज्ञणत्वेनोक्तम् । कुलार्णवतन्त्रे उपास्यस्य समीपं गत्वा मनसा वाचा कर्मणा च तस्य सर्वतोभावेन सेवनमेवोपासनेति कथितम् । मुण्डकोपनिषदि 'धनुग्र'हीत्वौपनिषदं

१. डा॰ एम॰ जार्ज निवन्धितः 'उपासना के प्रेरकतत्त्व' नामको निबन्धो द्रष्टव्यः। शोधपत्रिकायां वर्ष २१, अङ्क २, अधिल-जुन १९७०

२. अमरकोशे २।७।३४।

रे अपि च संराधने सूत्राच्छास्त्रार्थप्रमजा प्रमा। शास्त्रदृष्टिर्मता तां तु वेति वाचस्पतिः स्वयम् ॥

४. ब्र॰ सि॰ शं॰ पा० व्या॰ पृ॰ ६६-६७

५. नैष्कर्मसिद्धी ३।६०

६. वैष्णवसताब्जमास्करे पृ० ३५

७. कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । समीपसेवा विधिना उपास्तिरिति कथ्यते ।। कुलार्णवतन्त्रे १७१६७

महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं संधीयत " इत्यत्र उपासाशब्द उपासनार्थे प्रयुक्तः, तस्य चार्थः सामान्यतः सर्वेषामाचार्याणां मते नैरन्तर्येण स्वेष्ट-ध्यानमेवास्ति । एवञ्च तत्तत्-कोशानुसारेण उपासनाशब्दस्य बहुविधाः परिभाषाः प्राप्यन्ते ।

'उपासितो यत् पुरुषः पुराणः 3' इत्यत्र पूर्णभिक्तिरूपार्थे, 'उपासते कामलवाय तेवाम् ४१ इत्यत्र पूजा-भिक्त पार्थे, 'उपासते योगरथेन घीराः " इत्यत्र ध्यानार्थे, 'राज्यमुपासितन्यम् ' इत्यत्र सेवार्थे चोपासनाशब्दः प्रयुक्तः। ऋग्वेदे , अथर्ववेदे , तैत्तिरीयसंहितायाम् , मैत्रेयसंहितायाम् , रघुवंशे , मनुस्मृतौ , कुमारसंभवा-दिषु १3 च पूजा-सेवोपस्थित्यादिष्वर्थेष्पासनाशब्दः प्रयुक्तो विलोक्यते । नीतिशतक १४-पञ्चतन्त्र १५-चतुर्वर्गसंग्रह १६-सुभाषितभाण्डागारादिषु १७ च सहवासार्थे ऽप प्रयुक्तः । 'साग्निः सोपासतो व्रजेत् १८१ इत्यत्र प्रयुक्तोपासनाशब्दार्थस्तु तस्य टीकाकारै विज्ञाने-श्वरामरादित्यविश्वरूपाचार्यवीरमिश्रदेवबोधसुरेश्वराचार्यादिभिग्र ह्याग्निरुक्तः । आप-स्तम्बधर्मसूत्रे १९ सेवार्थे, मनुस्मृतौ २० मोजनार्थे शब्दोऽयं प्रयुक्तः । 'उपास नानि समानि' इति गौतमधर्मसूत्रे १९ प्रयुक्तोपासनाशब्दार्थस्तु प्रणाम इत्युक्तं तद्भाष्यकारेण<sup>२२</sup> । मृच्छकटिके<sup>२3</sup> संगीताम्यासार्थे, श्रीमद्भगवद्गीतायां

#### १. मुण्डकोपनिषदि ३।३

२. चिन्तनापरपर्यायः मननात्मकः मानसव्यापारः ।। वस्तुस्वरूपानपेक्षं पुरुषेच्छामात्रतन्त्रं मानसं प्रवाहरूपम्। निकृष्टेष्त्कृष्टबुद्धिः ॥ ध्यानं क्रिया वा ।

३. भागवते १।५।६

५. मागवते ८।५।२६

७. ऋग्वेदे रार्षाणा,१०।१५४।१

६. तैत्तिरीयसंहितायाम् १।६।१०

११. रघुवंशे १०।६२

१३. कुमारसंभवे ।२।३८

१५. पञ्चतन्त्रे १।१८०

१७. सुभाषितभाण्डागारे ३।१३।१०० 🔻 १८. याज्ञवल्क्यस्मृतौ ३।४५

१६. आपस्तम्बधर्मसूत्रे १।५।१५।१ १० २०. मनुस्मृतौ ३।१०४

२१. गौतमधर्मसूत्रे ५।३६

इति सस्करिमाध्ये पृ० १०४

४. मागवते अ२१।१४

६. भागवते १०।७३।१४

E. अथर्ववेदे ६।४२।२

१० मैत्रेयीसंहितायाम् २।१।१

१२. मनुस्मृती ७।३७

१४: नीतिशतके १।३३

१६. चतुर्वर्गसंग्रहे ४।१५

२२. तस्यैव सूत्रस्य 'उपासनं नम-

स्कारादि'

. 😚 अनेन चिरसंगीतोपासनेन ग्रीष्मसमये-मृच्छकटिके १।६

सेनाभक्त्यर्थे , नैषवकान्ये प्रणामार्थे, भट्टिकान्ये मनुस्मृतौ च ध्यानार्थेऽप्युपासनान् शब्दः प्रयुक्तो वर्तते । अत एव 'स्यादुपासनमासने शुश्रृषायां शराभ्यासेऽप्युपधाने च गेन्दुके । वर्ते विशेषे प्रणये इति कोशवचनं च शब्दिममनेकार्थं प्रतिपादयति । एवं हेमचन्द्र-पुरुषोत्तम-महेश्वर-मेदिनीकार-धरणीधरादिकोशकारा अप्युपासनाशब्दं नानार्थकं वर्णयन्ति ।

ं योगवाशिष्ठे ब्रह्मसूत्रे च श्रीशङ्कराचार्य-रामानुजाचार्यादिभाष्यानुसारेण भगवद्-ध्यानार्यं एवोपासनाशब्दो दृश्यते । श्रीभाष्यानुसारेण ब्रह्मसूत्रे ३।२।२४ प्रयुक्तं संराधनं तु मिक्तस्पोपनासमेव विद्यते । महारामायणानुसारेण स्वोपास्यविषयकं ध्यानं लयो जपः पाठः पूजा तत्कथाश्रवणमित्यादय उपासनाशब्देन कथ्यन्ते । एवमन्यत्रभगविचन्तन-स्पोपासनया मगवतः साक्षात्कारो जायत इत्युच्यते ।

उपरितनवर्णनानुसारं यद्यपि उपासनाशन्दो बहुष्वर्थेषु श्युक्तः तथापि मिक्तशास्त्रानुसारमुपासनामक्त्योरपासकभक्तयोश्चैक्यमेवेति सिद्ध्यति । वेदमन्त्रेषु भिक्तरपासनाशन्देनैव प्रतिपादिता । योगदर्शने चेश्वरप्रणिधानशन्देन यदुक्तं तद् मिक्तरेविति
रक्षत इति श्रीसम्पूर्णानन्देनोक्तम् ।

### भक्तेरिषकारिप्रयोजने

महोरिषकारिप्रयोजने विविच्येते । भगवत्सेवनरूपाया महोः कोऽधिकरीति प्रश्ने सर्वेऽप्यिषकारिण इति स्ष्रमुद्घोषयितुं शक्यम् । भगवताऽपि "स्त्रियो वैश्यास्तथा

- रै श्रीमद्भागवद् गीतायाम् १३१७
- २. नैषधमहाकाव्ये १।३४
- ३. मद्विमहाकाव्ये ५।१०७, ७।८७
- ४. योग बाशिष्ठे ५।४२।२५
- ४. ब्रह्मसूत्रे शरार४, शरारध तथा शशहर
- ६. ब्रह्मसूत्रे ३।२।२४ इति सूत्रस्य 'भिक्तरूपापन्नमेवोपासनं संराधनम् । श्रीमाष्ये
- णुरमन्त्रानुसारेण लयं ध्यानं जपस्तथा ।
   पाठं तीर्थं च संस्कारिमण्टं सर्वपरात्परम् ।।
   इष्टपूजां प्रकुर्याद् वै तत्कथां शृग्रुयात् पठेत् ।
   तदंशव्यापकं विश्वं कथ्यते साप्युपासना ।। महारामायग्रे
- ः पैन्नजोपनिषदि ४।२१।२२, सरस्वतीरहस्योपनिषदि ३।३१, चाणक्यनीति १३।१३, लिलतोपाख्याने ब्रह्माण्डपुराणे ४३।५० 🕻
- E. वेदान्ताङ्के कल्याणपश्चिकायां श्रीसम्पूर्णानन्दमहोदयस्य मिकशीर्षको जेखः

शूद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् "" इत्यादिकमुपदिशता भक्तौ सर्वेषामधिकारः स्वीकृतः । भागवते च "सर्वदेशीयसर्वेषिधमानवस्य शुद्धिदेतुत्वं भक्तेः प्रतिपादितम् । तत्र पुल्कस-यवनादीनामपि भगवत्सम्बन्धात् शुद्धिभैवतीति वर्णितम् । नैतावदेव यन्मान-वानामेव तत्राधिकारः, अपितु तिर्येञ्चोऽपि भगवन्तमाश्रयन्तः श्रूयन्ते । गजस्योत्कृष्टां भक्ति को वा पुराणज्ञो न जानीयात् । भगवन्नामग्रहणमपि भक्तिभेदेषु नवस्वन्यतमम् । श्रीभागवते भगवन्नामग्रहणेन सर्वेषां पापानां प्रायश्चित्तता निरूपिता ।

भिक्तरिष साध्यसावनमेदेन द्वैविष्यं भजते । तत्र साध्यभिक्तशरणागतौ द्व सर्वाधिकारः सर्वसम्मतः । यत्रद्व भिक्तशब्देन सन्मध्वादिका ब्रह्मविद्या गृह्यन्ते तत्र खलु. शास्त्रकाराणां दृष्टिरन्यविधा दृश्यते । वैदिकब्रह्मविद्यारूपमक्तौ तु त्रैवर्णिकानामपिततानामेवाधिकारं व्यवस्थापयन्ति शास्त्रकाराः । यत्र खलु पुराणेषु भक्तौ सर्वेषामधिकारोः वर्णितस्तत्र भिक्तशब्दो नामसंकीर्तनादिपरो मन्तव्यः, यैः खलु शास्त्रकारैस्तदिधकारस्य त्रैवर्णिकमात्रवृत्तित्वं व्यवस्थापितम्, तन्मते भिक्तशब्द औपनिषद्ब्रह्मविद्यापरो मन्तव्यः । सत्रीश्रद्भाणां वेदेऽनिधकारः किन्तु भक्तौ सर्वेषामधिकारो वर्तत इति प्रायः सर्वाण्यपि पुराणानि स्वीकुर्वन्त्येव । तस्मात् स्तुतिनमस्कारादिष्ठपमित्तिषु सर्वेषामधिकारं केऽपि न विष्ठन्थन्ति । वेदान्तदेशिकास्तु "महनीयविषये प्रीतिभिक्तिः । स्तुतिनमस्कारादिषु तत्सम्बन्धात् भिक्तशब्द उपचारतः " इत्यभिषाय स्तुत्याद्यये मिक्तशब्दस्य लाक्षणिकत्वन्मादुः। एवञ्च वेदान्तदेशिकादयोऽपि स्तुतिनमस्कारकीर्त्तनादौ सर्वेषामधिकारं स्वीकुर्वन्त्यवेति न कश्चन विरोधः । अतो भगवनामश्रवणकीर्तनमगवद्विग्रहवन्दनादिरूपनक्तौ निर्विश्यणे सर्वेषामधिकार इति सिद्धम् ।

मगवद्मक्तेर्मुख्यं प्रयोजनं तु भगवद्दिव्यचरणारविन्दप्राप्तिरेव । अत्रेयान विशेषोः यदा मिक्तशब्दो नामसंकीर्त्तनादिपरस्तदा मक्तेः (नामकीर्त्तनादेः) प्रयोजनं भगवतिः प्रीत्युत्पादनम् । तत्राप्ति यदि स्तुतिपरो मिक्तशब्दस्तदा आत्मनस्तुष्टिः, श्वमायाचनम्

१. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ।
—१३२

२. किरातहूणान्त्रपुलिन्दपुल्कसा, आभीरकङ्का यद्यताः खसादयः । येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः, शुद्धचन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ भागवते २।४।१८

सर्वेषामप्यषवतामिदमेव सुनिष्कृतम् ।
 नामग्रहणं विष्णोर्यतस्तत् विषया मितः । मागवते

४. त्यायसिद्धाञ्जने जीवपरिच्छे पृ. ३०८, प्रकाशन वा. सं. वि. वि. १६६६

स्वामीष्टप्रार्थनादिकञ्च तत्फलं ज्ञेयम् । प्रीत्युत्पत्त्यनन्तरभावित्वात् स्तुतीनाम् । सर्वाण्यपि कार्याणि भगवत्प्रीत्युत्पादकतां प्राप्तान्येव वस्तुतः सफलतां यान्तीति भागवते निगदितम् । भगवद्विषयकप्रीतिरूपमुख्यमक्तेः सम्बन्धीनि (तत्कार्यकारणभूतानि) सर्वाण्यपि कर्माणि भगवत्सेवनरूपत्वात् मिक्तशब्दप्रतिपाद्यान्येव । तेषां फलन्तु पुरुषार्थरूपभगवद्विषयक-प्रेमोत्पत्तिरेव । तादृशप्रीतिस्तु भगवद्खण्डानुभवः, तत्सायुज्यादिप्राप्तिरुचेति ।

वस्तुतस्तु भगवन्मात्रविषयिणी परमानन्दस्वरूपा मगवदःखण्डानुमवप्राणा प्रीति-रूपा मिक्तः स्वयमेव साध्यमूता कर्मज्ञानश्रवणकीर्त्तनादिमिः साधनैरिभल्रष्यमाणा मुक्ते-त्रिप गरीयसी । मक्तास्तामेवावाप्तुं भगवन्तं स्तुवन्ति । तथाहि—

> ''या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयाज्ञानसर्पतु ॥'' इत्यादौ । ''म्रिक्ति ददाति कर्हिचित् स्म न भिक्तयोगम्'' । ''सार्ष्टि - सामीप्य-सालोक्य - सारूप्यैकत्वमप्युत । दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः'' ॥

इत्यादिना भगवद्भक्तेर्निरवधिकफलल्वं प्रतिपादितमिति, तदेव परमप्रयोजनम्, नैव

प्रसंगात् भिक्तशास्त्रस्यानुबन्धचतुष्टयमप्यत्र निरूप्यते । "प्रयोजनमनुद्दिश्य मदोऽपि न प्रवर्तते" इति न्यायेन किस्मन्निप शास्त्रे कर्मणि वा निष्प्रयोजनं न कस्यापि प्रवृत्तिर्भवति, किन्तु "इदं मदिष्टसाधनम्, इदं मत्कृतिसाध्यम्, इदं बलवदनिष्टाननु-बन्धि" चेति शात्वेव तत्र कोऽपि प्रवर्तते । मीमांसककुमारिलभट्टः प्रतिपादयति— "शास्त्रे कर्मणि वा तत्प्रयोजनज्ञानं विना कस्यापि प्रवृत्तिनं भवति । अत एव शास्त्रास्म एव तस्य शास्त्रस्य (भिक्तशास्त्रस्य ) प्रयोजनम्, अधिकारी, विषयः, सम्बन्धश्च निरूपणीयानि । एतान्येव यस्य कस्यापि शास्त्रस्यानुबन्धचतुष्ट्यत्वेनोच्यन्त इति । अनुबन्धत्वन्नाम "प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्व" मिति । इत्थञ्चात्र भिक्तरस-शास्त्रे जनमनसां निमज्जनाय भिक्तशास्त्रस्यानुबन्धचतुष्ट्यं प्रतिपाद्यते—

"निष्पयोजनं न मन्दोऽपि प्रवर्तते" इति न्यायात् भक्तिप्रतिपादकशास्त्राध्ययन-प्रवृत्तौ तत्प्रयोजनादिज्ञानमपेक्षते । भिक्तशास्त्राधिकारी तु भगवदनुरागी ज्ञान-

२. अनुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि । वेदान्तसारे पृ० ३

रै॰ सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वाऽिष कस्यचित् । यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत्केन गृह्यते ॥ शातार्यं शातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनम् ॥ श्लोकवार्तिके १२।१७-१८

कर्मादिभिक्तिसाधनयुतो गुरुवाक्यादौ विश्वासशाली सज्जनः साधकः । विषयश्चः भिक्तशास्त्रस्य भगवान् भक्तो भिक्तशास्त्रञ्चेति मुख्यतया तत्त्वत्रयम् । प्रतिपाद्य-विषय-प्रतिपादकशास्त्रयोगीध्यनोधकभावः सम्बन्धः । प्रयोजनञ्च भगवति प्रीत्युत्पादन-पूर्वकभगवत्सायुज्यादिप्राप्तिरित्येतद्भिक्तशास्त्रस्यानुबन्धचतुष्टयी भवितुमईति ।

## भाचायंभेदेन भक्ते: स्वरूपभेदाः

भिक्तसंप्रदायेषु भिक्तस्वरूपविषये मतानि भिद्यन्ते । स्विचिदंशे साम्येऽपि आंशिकोः भेदः परिदृश्यत एव । तथाहि भिक्तशास्त्रानुशीलनेन है यथा पतिव्रतानारी अनन्यगतेन स्वान्तःकरणेन पति भजते तथैव भक्तः स्नेहेन यां भगवत्सेवां (भगवत्प्रीत्यनुक्लव्यापारं ) करोति सा भिक्तरिति । एवञ्च प्रगाहस्नेहपूर्विका याः भगवत्सेवा साषकैरनुष्ठीयते ये सैव भिक्तिनिगद्यत इत्यायाति ।

भक्तेः शास्त्रीयं विवेचनं प्रथमतः शाण्डल्यभिक्तस्त्रे, नारदभिक्तस्त्रे च समुपलभ्यते, तत्रादौ शाण्डिल्यमतेऽखिलब्रह्माण्डनायके परमात्मनि भगवति सर्वोत्तृष्टानुरिकतेव भिक्तिरिति । सैव भगवत्पाप्त्यर्थं सर्वोत्तमोपायभूता सर्वजनसुलभा च । तत्राऽऽबालवृद्धानां स्त्रीश्रद्धादीनाञ्च सर्वेषां निर्विद्मधिकारो वर्तते । यया स्वल्पया भक्त्याऽपि जन्म-जन्मान्तरीयदुष्कृतानि स्वयमेवानायासेन विनश्यन्ति । नारदीयस्त्रानुसारेण शाण्डिल्यमते 'स्वात्मरत्यनुकृत्वषये स्नेहाधिक्यमेव भिक्तगीयते । एवञ्च शाण्डिल्यमते गत्रद्रद्रित स्वात्मरत्यनुकृत्वषये स्नेहाधिक्यमेव भिक्तगीयते । एवञ्च शाण्डिल्यमते गत्यद्रद्रित स्वात्मरत्यनुकृत्वषये स्नेहाधिक्यमेव भिक्तगीयते । एवञ्च शाण्डिल्यमते गत्यद्रद्रित स्वात्मस्त्रान् राव्यक्ति यत् सर्वात्मना । वैत्रवृत्तिः सैक भिक्तिनीगयत इति ।

१. भज्वातोस्तु सेवार्थः प्रेमिकिन् प्रत्ययस्य च ।
स्नेहेन भगवत्सेवा भिकतित्युच्यते बुधैः ॥
पतिव्रता यथा नारी सेवते स्वपति यथा ।
अनन्यभावेन हरिं मुमुद्धः सर्वदा भजेत् ॥ सत्सङ्गजीवने

२. गाढरनेदेन या सेवा सा भिक्तिरिति गीयते ॥ वासुदेवमाहालये

३. सा परानुरिकतीश्वरे = शाण्डिल्यभिकत्त्रे २ ।

४. आनिन्धयोन्यिधिकियते पारम्पर्यात् सामान्यवत् । शां भ व सूत्रे २२

५. लब्बपि भक्ताधिकारे महत्त्वेपकमप्रसर्वहानात् । शां॰ म॰ सूत्रे ७८

६. आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः ॥ ना० म० सूत्रे १८

७. सर्वात्मना निमित्तैव स्नेइभारानुकारिणी । वृत्तिः ग्रेमपरिष्वकता भक्तिमीहात्म्यबोधजा ॥ शाण्डिल्यसंहितायाम्

नारदमकिस्त्राध्ययनेन तत्र व्यासगर्गाचार्ययोर्मिकिविषयकमभिमतमप्युपलभ्यते। नारदस्तु परमेश्वरं प्रति परमानुराग एव भिक्तमभिमनुते । भिक्तरमृतस्वरूपा विद्यते । भगवति सर्वतोमावेन स्वात्मसमंपंणम्, तद्विरहे सति परमव्याकुलत्वमेव भिक्तिरिति नारदाभिप्रायः । तन्मते तस्याश्च साधनं विषयसंसर्गस्य त्यागः, अखण्डभजनम् , समाजेऽपि भगवद्गुणस्य अवणम् , कीर्तनम् , मुख्यतया भक्तमहापुरुषाणां भगवतश्च कपाप्राप्तिश्चेति<sup>3</sup>। अपि च तन्मते गौणी भिक्तः सत्वरजस्तमोभेदेन भक्त-स्याऽऽत- शिक्षासवर्याधिमेदेन या त्रिविधा, प्रेमाभिक्तश्च एका सत्यपि एकादशधा भवति । सा च परमप्रेमस्वरूपानिर्वचनीयैव, अपि च मूकस्य सितास्वादवत् वर्णना-तीतैव । एवञ्च सा प्रेमाभिक्तः कतिपयैर्विरलसाधकैरेव प्राप्यते । सा च कर्मज्ञानयोगा-दिभ्यः श्रेष्ठतमा स्वयं फलरूपा च वर्तते । नारदीयभिकतस्त्रानुसारेण व्यासमते आचार्या-दिषु स्नेह एव भक्तिः, गार्थमते भगवत्कथादिष्वनन्यानुराग एव भक्तिरिति कथ्यते <sup>६</sup>। एवज्र परिशायते नारदशाण्डिल्ययोर्भते भिक्तस्वरूपविषये नास्ति विशेषभेदः, यतो स्ममयोर्मतस्य भगवति परमानुराग एव भक्तिरिति सारम्। अपि चात्मरतेर्विषयः पुरमेश्वर एव, स एव सर्वैः सेवनीयः।

नारदपाञ्चरात्रे भीष्मप्रदृह्णादादिमतानुसारेण लौकिकविषयेभ्यः पराङ्गमुखीभूय भगवन्तं प्रत्यनन्यभावेन प्रीतिपूर्विका ममतैव भक्तिः प्रतिपादिता । अपि च सर्वविषकामनारिहतं सर्वथामगवत्परायणं प्रसन्नचेतस। भगवत्पीत्यनुकुलसेवनमेव भक्तिरिति । बृहन्नारदीये प्रतिपादितं यद् मगवद्भक्तियुक्तश्चाण्डालोऽपि ब्राह्मग्रेम्यः श्रेष्ठः, किन्तु भक्तिविहीना ब्राह्मणा अपि चाण्डालतुल्या भवन्ति ।

—नारदभक्तिसूत्रे १६ ।

रे. नारदभक्तिसूत्रे रेप-रेप ४. नारदभक्तिसूत्रे ५६-८२

श्र. नारदभक्तिसूत्रे ५१ १५५ ६. नारदभक्तिसूत्रे १६-१७

१. सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा । नारदभक्तिसूत्रे-र ।

२. तद्दर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरगो परमव्याकृलता ।

<sup>.</sup> अन्वस्यममता विष्णी ममता ग्रेमसंजिता। मिक्तरुच्यते भीष्मग्रह्मादोद्धवनारदैः ॥ ना॰ पा॰

सर्वीपाधिविनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम् । हृषीकेश हृषीकेश सेवनं मिक्तरूच्यते ।। नारदपाञ्चरात्रे

६ - चाण्डालोऽपि मुनिश्रेष्ठ ! विष्णुभक्तो द्विजाधिकः । विष्णुभिक्तिविहीनश्च हिजोऽपि श्वपचाऽधिकः॥

<sup>-</sup> वृहन्नारदपाञ्चरात्रे ३२।३६

सा च भिन्तर्जानादिम्यः श्रेष्ठा, यतो हि मुक्तिरनायासेन ज्ञानेन प्राप्तुं शक्यते।
यज्ञादिना च स्वर्गादिभोगः मुलभतया प्राप्यते, परन्तु भिक्तस्तु सहस्राधिकसाधनैरिप भगवदनुग्रहं विना दुर्लभैव विद्यते । वैष्णवभिक्तप्रतिपादकशास्त्रे
साध्यभिक्तरूपायाः भगवतः शरणागतेः (भक्तः) षड्लक्षणानि प्रतिपादितानि,
तानीमानि भगवद्भावनानुक्लकर्तव्यानां पालनम्, तत्प्रतिक्लाचरणत्यागो भगवति
परमविश्वासः, एकान्ते भगवत्पार्थना, आत्मनिवेदनम्, कार्पण्यञ्चेति । श्रीसम्प्रदाया
नुसारेण प्रपत्तिरेव भिक्तः, सैव शरणागितिरत्यिष कथ्यते । तस्याः स्वरूपमिहर्वुधन्यसंहितायां प्रतिपादितं यत् 'परमात्मन्'! अहमपराधानामालयोऽस्मि, अशरणो
गितिहीनश्चास्मि, त्वमेव मम उपायभूतोऽसि । त्वदन्यो न मम कोऽपि रक्षको वर्ततः
इति । इयं भावनैव विशिष्टादैतमते शरणागितिरिति कथ्यते । तया एव मुक्तिः प्राप्यते ।

सामान्यतो भारतीयदर्शनेषु विदुषां दार्शनिकानाञ्च मौलिकग्रन्थापेक्षया भाष्यग्रन्था एव बाहुल्येन प्राप्यन्ते । भिक्तविकासेऽपि ता एव परम्परा दृष्टिगोचरीभवन्ति । अत एव सम्पूर्णवेदान्तदर्शनं प्रस्थानत्रयीभाष्यरूपेणेव विकसितमभूत् । तत्तत् दार्शनिकैः तस्य विवेचनं स्व-स्वमतानुसारेण कर्मज्ञान-भिक्तपरकतया कृतम् । भिक्तः स्वयं मनो-भावत्वेन कैश्चित्तु स्वतन्त्ररूपेण महता प्रयासेन सविस्तरं निरूपिता ।

कैवल्यविद्यामननप्रवीणः परपक्षस्य सयुक्तिके खण्डने स्वपक्षस्य महता सरम्मेण संस्थायने च परमदक्षः श्रीशङ्काराचार्यः केवलाहेती विशुद्धज्ञानमार्गी आसीत्। तन्मते केवलं ब्रह्मे व सत्यमन्यत् सर्वं मिथ्या वर्तते। परमार्थतो हश्यमानं सर्वं वस्तु ब्रह्म एव, नास्ति तस्माद् मिश्नं किञ्चिदन्यद् जगित। तद्ब्रह्मणः प्राप्तिशच केवलं ज्ञानेनेव मवतीति सत्यिष ज्ञानस्य रहस्यात्मकानुभूत्याः पूर्वं व्यावह। रिकज्ञगिति तेनापि महत्त्वपूर्णं रूपेण महद्वादरेण च भिवतः प्रतिष्ठापिता स्वीकृता च। तन्मते मोक्षसाधनेषु मार्गेषु-भिवतरेव प्रधानसाधनं वर्तते"। एवञ्च मोक्षप्राप्तिसाधनेषु भिवतरेव सर्वोत्तमं साधन मुपपादितम्। ब्रह्मसूत्रस्य शाङ्करमाष्ये च महत्र्कलप्राप्तये (मोक्षाय) ब्रह्मण उपा-सना (भिवतः) कर्त्तव्येति प्रतिपादितम् । तिन्निर्मिते प्रबोन्नसुधाकरे यथा मिलनं वस्त्रं शारीयजलं (फेनिलं) विना श्रुष्ठं न मवति तथैव मिलनान्तःकरणमिष्ठं भिवतं विना न

२. अ॰ बु॰ सं॰ उत्तराई ३७।२८, भारद्वाजसंहितायाम् १।१७-१८ १

रे. अ० बु॰ सं॰ उत्तराई रे**७**।रे॰।

४. मोश्रकारणसामग्र्वां भक्तिरेव गरीयसी।।

<sup>—</sup>विवेकचूडामणी—र

थ. महते हि फलाय ब्रह्मोपासनमिष्यते । शाङ्करभाष्ये ब्रह्मसूत्रस्य १।१।१०० ।

शुद्ध्यति । यस्यानुग्रहेण शुक्रसनकादयः संसारबन्धनात् विमुक्ता जाताः, एवं भूतस्त-स्यानुग्रहो भिक्तरेव, सेव मुक्तरिहितीयसाधनिमिति प्रतिपादितम् । पवञ्चाहैतवेदान्तसिद्धान्त प्रचारे बृह्धपरिकरस्य श्रीशङ्कराचार्यस्य मते निजस्वरूपस्यानुसन्धानमेव भिवतः, श्रीणच निजाऽऽत्मतत्त्वस्यान्वेषणमनुचिन्तनञ्च भिवतिर्शत प्रतिपादितम् । एवञ्च तन्मते यथा 'अङ्कोल्वृङ्खो मूल्बृच्चेण, सूचिका चुम्बुकेन, पतिव्रता स्वपतिना, लतान्व्चेण, नदीः सागरेण च मिलति तथैव यदा चित्तवृत्तयो भगवच्चरणारिवन्देषु गत्वः तत्र नैरन्तर्येण तिष्ठन्ति सैवावस्था भिवतशब्दबाच्या भवति । प्रवोधसुधाकरे तेन प्रथमं स्थूलसूक्षमेदेन भिक्तिर्द्विधा निर्ह्मपता । तत्र यः सर्वप्राणिषु भगवन्तं सर्वप्राणिनञ्च भगवति पश्यति, सः सर्वश्रेष्ठभकः, तस्य सा दशा चोत्तमाभितदशा । एवमेक भगवत्यादेन श्रीमच्छङ्कराचार्येण श्रीमद्भगवद्गीताभाष्येऽपि प्रतिपादितं 'यदन-विद्धन्नतैल्धाराविचत्वत्वात्तप्रवाहेणोपास्याकाराकारितवृत्तिरेवोपासनमिति (मिक्तिनिति) । एवञ्च परिज्ञायते केवलाहैतसमर्थकानां भगवत्पादानां मतेऽपि भक्ते-भृहत्त्वं वर्तत एव । प्रोक्तमितिमहिम्ना ज्ञायते, यत्तन्मतेऽपि भिक्ति विना न किमिष् साघियत्रं श्वन्यत् इति ।

विशिष्टाद्वैतमितष्ठापकेन श्रीरामानुजाचर्येण 'पाण्डुतनययुद्धप्रोत्साहनव्याजेन परम-पुरुषार्थं व्यवसाय विदान्तोदितं स्वविषयं ज्ञानकर्मानु गृहीतं भक्तियोगम-वतारयामासं इत्युद्धोषयता विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तानुसारं ज्ञानकर्मद्वारा विहितोपासनस्येक

- शुद्ध्यति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्मोजमक्तिमृते ।
   वसनिमव क्षारोदैर्भक्त्या प्रक्षाल्यते चेतः ।। प्रबोधसुधाकरे
- २. यस्य प्रसादेन विमुक्ताङ्गाः शुकादयः संस्तिबन्धमुक्ताः। तस्य प्रसादो बहुजन्मलम्यो भक्त्येकगम्यो भवमुक्तिहेतुः॥ सर्ववेदान्तसि०सं०
- रै. स्वस्वरूपानुसन्धानं भिवतिरित्यभिधीयते ॥ ३२ स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भिवतिरित्यपरे जगुः ॥ ३३ विवेक वृद्धामणौ
- अङ्कोलं निजवीजसंतितरयस्कान्तोपलं स्चिकाः
   साध्वी नैजवियुं लतािक्षितिषदं सिन्धुः सरिद्वल्लभम् ।
   प्राप्नोतीइ यथा तथा पशुपतेः पादारिवन्दद्वयम्,
   चेतो वृत्तिषपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते ।। शिवानन्दल्हर्याम्
- भ. स्थूला स्थमा चेति हेचा इरिभिन्तरहिष्टा।
  प्रारम्मे स्थूला स्थात् स्थमा तस्याः सकाशाच्य ॥
  जन्तुषु भगवद्भावं भगवति मूतानि पश्यति क्रमशः।
  एताहशी दशा चेतः सेव इरिदासवर्यः स्थात्॥ प्रबोधसुधाकरे
- ६. श्रीमद्भगवद्गीतायाः १२।३ शाइ०करमाज्ये ।

भिक्तित्वं स्वीकृतं स्वगीताभाष्ये । तत्र तेन प्रतिपादितं यत् परमप्रीतिपूर्वकं तैलधारावद्मविच्छन्नवृत्त्या स्वेष्टस्य परमात्मनश्चिन्तनमेव भक्तिरिति<sup>२</sup> । ब्रह्मसूत्रस्य भाष्येऽपि तेन निरूपितं यत् परमनिश्चयात्मकतया स्वेष्टस्याहर्निशननुचिन्तनमेव भक्तिरिति, तस्यैवापरपर्याय उपासनेति कथ्यते । एवञ्च विशिष्टाद्वैतमते उपा-सनादिशब्दवाच्यो ज्ञानविशेष एव भक्तिः, तयैव मुक्तिः प्राप्यते<sup>४</sup>। सम्प्रदाये-ऽस्मिन् श्रुतिशतबिहिता परमानुरागात्मिका धीरेव भक्तिः, सैव मोक्षस्य साधनम्, तत्प्राप्तौ सत्यां वर्णकर्माद्यभिमानरहितः सन् साधको भगवदितरवाञ्छा-विनिर्मुक्तो जायते। सैव शास्त्रेषु शानध्यानादिशब्दैरपि प्रतिपाद्यते । इत्यञ्च श्रीरामानुजप्रतिपादितविशिष्टाद्वैतमतेऽपि भज् सेवायामिति धातोर्निष्पन्नो भक्ति-शब्दः प्रीतिरूपापनं ज्ञानमभिधनो ।

विशिष्टाद्वैतिश्रीरामानन्दाचार्यरप्यनन्यभावेन परमात्मनि तैलधारावदनविञ्जन्ना-भिक्तित्वेनाभिहिता, सा च सर्वोपाधिविनिर्मुक्तरूपैव तस्याश्च नुरक्तिरेव विवेकादिसप्तभूभिकाः, यमाद्यष्टावयवाश्च भवन्ति, सैव मुक्तिप्रदायिनी च वर्ततं इत्यङ्गीकृतम् । श्रीमध्याचार्यमते ''मुक्तिनैं अमुखानुभूति'' रित्युच्यते । तत्रापि तादृश-मोक्षार्थं विष्णोरनन्यभवितरेव विहिता।

श्रीवल्लभाचार्यमते पुत्रवनिताचपेक्षया माहात्म्यज्ञानपूर्विका भगवति प्रगाढपीतिरेव भिक्तरस्ति । तयैव मुक्तिः प्राप्यते नान्यथेति स्वीक्रियते । स्वगीताभाष्येऽपि श्रीवल्लभा-चार्यैः प्रतिपादितं ''ज्ञानं विना भिक्तः, भिक्तं विना च परभात्मा नो अलभ्यत" इति ।

श्रीमद्भगवद्गीताया ७ अध्यायस्यावतरिणकायाम् ।

२. स्नेहपूर्वमन्ध्यानं भिक्तिरित्युच्यते बुधैः ॥ श्रीमद्भगवद्गीताया ७ अध्यायस्यावतरणिकायाम् ।

३. ब्रह्मभूत्रे शशि श्रीमाज्ये

न्यायसिद्धाञ्जने — पृष्ठे २६८, वेदार्थसंग्रहे, सर्वसिद्धान्तसंग्रहे पृष्ठे २३७

तत्त्वमुक्ताकलापे, जीवसरे २६

६. श्रीरामानुजभाष्ये पृष्ठे ३६, गरुडपुरासे २१६।३

७. सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तमनेकभेदकं भक्तिः समुक्ता परमात्मसेवनम् । अनन्यभावेन नियम्यमानसं महर्षिमुख्यैर्भगवत्परत्वतः ॥ सा तैलधारावद्नष्टसंस्मृतिप्रतानरूपेशपरानुरक्तिका। भिक्तिविवेकादिसप्तभूमिजा यमादिकाष्टावयवा मता बुधै: ॥ — वैष्णवमताब्जभास्करे पु**० ६**५

प. माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु — — चान्यथा II तत्त्वदीपे शिष्प

एवञ्च निश्चीयते तन्मते ज्ञानपूर्विका भिनतरेव भगवत्याप्तिसाधनमिति । सर्वाण्यपि कर्माणि भक्त्यर्थमेव क्रियन्ते साधकैः, यतो हि सैव भक्तिर्मोक्षसाधिका, अत एव मुन्तानां कृतेऽपि सा नित्यानन्दस्वरूपिणी भवति र। तन्मते भक्तिमार्गः पुष्टिमार्ग इति कथ्यते । भक्तिश्च भगवदनुग्रहैकलभ्या<sup>3</sup>, ''बातुः प्रसादान्महिमात्मनः, ''यमेवैषवृग्राते तेन रुम्यः ४'' इति श्रुतिवचनाच्चेति वल्लभीया वदन्ति ।

श्रीनिम्नार्काचार्यो दैन्यादिगुणगणसमन्वितां प्रेमाभक्ति मोक्षासाधनत्वेनाङ्गीकरोति । साध्यमिकः, साध्यमिकः इचेति मिकति द्विविधा भवति भिन्तरेवोत्तमा भिन्तः। सैव परमपुरुवार्थमोक्षस्य साधिका भवति । तन्मते भक्तानामिच्छानुसारेण प्रकटितस्य भगवतश्वरणारविन्दातिरिक्ता जीवस्य न कापि गतिरस्ति, जीवस्य मोक्षो भगवता एव विधीयत ६ इति च स्वीक्रियते ।

निषण्डकारस्तु भगवत्सेवामेव भिवतमभिमनुते । भक्त्युपासनादिशब्दानां क्वचिदेकार्थवाचकत्वमात्रं, न तु घटकलशादिवत्पर्यायत्विमिति च तन्मतम् । श्रीचैतन्यमते भक्ता जनमजन्मान्तरेऽपि सुतसुन्दरीधनजनादिकं विहाय भगवन्तं निर्हेतुकीं भक्तिमेव खदा याचन्ते, न तु किश्चिदन्यत् । श्रीरूपगोस्वामिमते ज्ञानकर्माद्यनविश्वन्नं सम्पूर्णः वाञ्छाशून्यमनन्यभावेन परमप्रीतिपूर्वकं भगवतः सततमनुचिन्तनमेव सर्वोत्तमा भिक्तः, तयैव सम्पूर्णक्तेशोऽनायासेन विनश्यति, तद्वतां मोक्षोऽपि तृणायते,

- १. विना ज्ञानं कृतो भिवतः कृतो भिवतं विना च तत् ॥ गीताभाष्ये
- २. मक्त्यर्थान्यखिलान्येव भक्तिमोश्चाय केवलम् । मुक्तानामि भक्ति हैं नित्यानन्दस्वरूपिणी ।। गीतातात्वर्ये
- ३॰ पुष्टिमार्गोऽनुम्रहै क्साध्यः प्रमाणमार्गाद् विलक्षणः ।।

—ब्रह्मसूत्रे ४।४:६ अगुमा<u>ष्</u>ये

- ४. कठोपनिषदि-१। १२०, १।२।२३
- ५ क्रपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते, यया भनेत् प्रेमविशेषलक्षणा ॥ मक्तिर्द्धनन्याधियते महात्मनः, सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा॥

-वेदान्तकामधेनौ

- ६. नान्या गितः कृष्णपदारिवन्दात् , संदृश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात् । भक्तेच्छ्रयोगत्तसुचिन्त्यविग्रहादचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यशासनात् ॥ तत्रैव
- ७. सेवा भिकतिरूपास्ति, उपासनादिशब्दानां चैकार्थवृत्तित्वं न तु वटकुम्भयोरिव पर्यायत्वम् — निषण्टौ
- ८. न धर्न न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भिवतरहैतुकी त्विय ।। चैतन्यशिक्षाष्टके

परमानन्दस्वरूपः परमात्मा च तथैव प्राप्यते , 'भक्त्या मामभिजानाती"त्युक्तत्वा-दित्युच्यते । मुक्तिरिप साधकानां कृते पिशाचिनीरूपैवास्तिः यावत्सा मनसि तिष्ठेत् , तावद् भिक्तः कथमपि साधकानां चेतसि समुदेतुं न शक्नोतीति किन्दिन्ति । श्रीरूपगोस्वामिनैव भिक्तिरसामृतसिन्धौ प्रथमतः सावयवो भिक्तिरसो निरूप्तिः । भिक्तिरसस्य प्रचारे सद्भान्तिकनिरूपणे च वृन्दावनवास्तव्यश्रीरूपगोस्वामि-प्रभृतिगोस्वाम्युपाभिधानां महान् श्रमो वर्तते । तैरेव प्रवाहिता भिक्तिमागीरथीरद्यापि विविधैस्तरङ्गभङ्गेर्जनमनांसि तरङ्गयति ।

बोपदेवमतानुसारमुपायपूर्वकं लिङ्गिनिर्देशं विनैव परमात्मिन मनसः रिथरीकरणमेव भिक्तः<sup>3</sup>, सैव भिक्तिर्विष्णोस्तद्भक्तस्य वा चरित्रस्य श्रवणादिसाधनेन समुद्भूतः समास्वाद्यो रसविशेषः । सा च भ क्तिस्तन्मतेऽष्टादशविधा निरूपिता ।

श्रीमधुस्दनस्वामिमते "भज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियतेऽनयेति करणव्युत्पत्त्या भवितदाब्देन श्रवणकीर्त्तनादिसाधनमिधीयते, 'भजनमन्तःकरणस्य भगवदाकारताविधानं भवितरिति भावन्युत्पत्त्या च भिवतर्यब्देन फलमिधीयते ''' इत्यादिना भवितः साधनस्या साध्यरूपा च वर्तत इत्यायाति । भिवतस्वरूपं प्रतिपादितञ्च तेन यद् श्रवणादिनवविधभक्त्या द्रवीभृतस्य चित्तस्य सम्पूर्णवृत्तयः समूहालम्बनात्मकत्या धारावाहिकरूपेण परमात्मिन यदा तिष्ठन्ति तदा ता एव भिक्तरूपेणावबुद्ध्यन्ते । अथवा भगवदाकाराकारिता भगवद्धमीद् द्रवीभूता निर्विकल्पकचित्तवृत्तिरेव भिक्तरिति । तन्मते धर्मार्थकाममोक्षचतुष्टयस्य तु सुलसाधकत्वेन पुरुषार्थत्वमिधीयते, किन्तु भिक्तरतु स्वयमेव सुलस्वरूप, अतः पुरुषार्थचतुष्टयापेक्षया सेव सर्वोत्कृष्टं सुलं परमपुरुषार्थश्च वर्तते । समाधिसुलिन भिक्तसुलमिप स्वतन्त्रः पुरुषार्थो वर्तते !

१. भक्तिरसामृतसिन्धौ-१।१।११

२. भिकतरसामृतसिन्धौ-१।२।११

३. मुक्ताफले पृष्ठे ८३

४. मुक्ताफले हेमाद्रिकृतकैवल्यटीकायां पृष्ठे १६७

<sup>4.</sup> मुक्ताफले पञ्चमाध्याये ।

६. भक्तिरसायने टीकायां पृष्ठे द

फुतस्य भगवद्धर्माद् धारावाहिकता गता ।
 सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भिक्तिरित्यभिधीयते ।। भक्तिरसायने १।३

भिक्तरसायने टीकायां पृष्ठे ११ । दामोदरशास्त्रिद्वारा वि० सं० १६८४ प्रकाशिते

परमानन्दरूपत्वेन भक्तियोगः परमपुरुवार्थं एव । अनन्तव्रह्मानन्दोऽपि भक्तिसुवस्य स्वलगमप्यंशं नाधिरोहति । मतमेतन्मधुसूद्दनसरस्वतीमहोदयानामिति ।

विष्णुपुराणस्य टीकाकर्तुः श्रीनारायणतीर्थस्य मते भगवत्वीत्यनुकूलो स्यापार एव भक्तिः, पराकाष्टां गता श्रीतिरेव भक्तिर्निगद्यते । तन्मते श्रीतिभक्त्योरभेद एवास्ति ।

भिक्तमीमांसास्त्रानुसारेण मनसो विशिष्ट।ऽऽनन्द एव भिक्तिरिति । श्रीमज्जयतीर्थ-मतानुसारेण निरविधकानन्तानवद्यक्रल्याणवतो ज्ञानेन समुत्यनोऽनेकविद्नवाधासाहित्ये-ऽप्यत्यधिक्ष्टदोऽप्रतिवद्धसत्तप्रेमप्रवाह एव भिक्तिरिति निरूपितम् । सैव मोक्षस्य साधिका, तयैव परमपुरुषः समधिगम्यते, यतो हि तयैव परमात्मा वशीक्रियते साधकः । एवञ्च भगवद्पातिसाधनमेव भिक्तिरिति । तच्च साधनं पतञ्जलिमुनिनेश्वरप्रणिधाना-परपर्यायो भिक्तिरिति प्रतिपादितम् । तन्मते ईश्वरप्रणिधानेन (भक्त्या) परमेश्वरः प्राप्यते । उपदेशसाहितकारमते तु आत्मतत्त्व।र्थवोध एव भिक्तिरिति प्रतिपादितम् ।

श्रीकवीरमतानुयायिश्रीनारायणगोस्वामिमते परमसुखप्राप्तिसाधनं भिक्तरेव । दार्शनिकश्रीहरिशरणगोस्वामिमते निष्कामभक्त्यैव कलौ मोक्षः प्राप्यते , नान्यथेति । साधनभे देन भक्ते: स्वरूपम्

उपास्यस्येश्वर्यमाधुर्यगुणभेदेन साधनभक्तेवैंधी रागानुगा चेति हौ भेदी भवतः । तत्र यदा शास्त्रमर्यादाभयेन अवणकीर्तानादिरूपाभिक्तः क्रियते तदा सा वैधी भिक्तः

- २. प्रीतिमक्त्योरभेद एव गम्यते, प्रीतिरेव रितः, पराकाष्टां गता प्रमेत्युच्यते ॥ विष्णुपुराणे नारायणतीर्थकृतटीकायाम्
- ३. भिक्तमंनस उल्लासविशेषः । भिक्तमीमांसासूत्रे १।१।२
- ४. भिक्तर्नाम निरवधिकानन्तानवद्यकल्याणगुणत्वज्ञानपूर्वकः स्वस्वातमात्मीय-समस्तवस्तुभ्योऽनेकगुणाधिकोऽन्तरायसहस्रोणाप्यप्रतिवद्धो निरन्तरप्रेमप्रवाहः । श्रीमन्नाथसुधायाम्
- प. भक्तिरेवैनं नयति, भक्तिरेवैनं दर्शयति, भक्तिरेवैनं गमयति, भक्तिवशः पुरुषः, भक्तिरेव भूयती –माहरश्रतौ
- ६. ईश्वरप्रणिधानाद् वा पातज्जलयोगदर्शने १।२३
- ७. आत्मतत्त्वार्थवोधस्तु भिक्तिरित्यभिधीयते । उपदेशसाहस्त्र्याम्
- भित्रस्तावल्यां-पृष्ठे ३१
- E. भिक्तपुष्माञ्जली एलोके १ पृष्ठे प्
- १०. "क्बीरपंथ के भगताही शाखा" नामको निबन्धः, प्रज्ञा अङ्क १५ भा० २ मार्च १६७०।

१. भिकतरसायने टीकायां पृष्ठे ६

कथ्यते, तस्यां भक्तौ सेन्यसेवकभावस्य, विधिनिषेधस्य, षोडशोपचाराणां, श्रवणादीनां, वैदिकिकियाकलापस्य, वर्णाश्रमस्य परेषामप्येवंविधानां भावानां प्राधान्यं भवति । तत्र शरणागितः, गुरुसेवा, श्रवणम्, कीर्त्तनम्, स्मरणम्, पादसेवनम्, अर्चनम्, वन्दनम्, दास्यम्, सख्यम्, आत्मिनिवेदनिमत्येकादशसोपानानि । रूपगोस्वामिन् कृष्णदासकविराजमते तु तस्याश्चतुष्षष्टिभेदाः परिकल्पिताः । यद्यपि वैधीभिक्तिन् नीत्कृष्टा, तथापि तत एव भगवन्तं प्रति निष्ठा स्नेहश्च भक्तचेतिस प्रादुर्भवतः । अत उपादेयैव सा विद्यते ।

यदा निजेन्द्रया व्रजवासिगोपीजनसदृशसेवाप्राप्तिलोमेन या श्रवणादिरूपान्मिक्तः कियते तदा सा रागानुगामिक्तरुन्यते। भगवतो रूप-गुणलीलामाधुर्यादिनिवधयकवातां श्रुत्वा यदि मनसि तदवाप्तिस्पृहा जागतिं, प्रियतमं भगवन्तं प्रति नैसर्गिकरागश्च समुदेति, तदा ना रागानुगामिक्तरिति कथ्यते। अपि च यथा लौकिकविषयान् प्रति विषयिपुरुषाणां स्वामावतो विषयसंसर्गस्य वाञ्छा जायते, यथा च "रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् 3" इति कालिदासो-क्रारीत्या रुपसौनदर्यं प्रति नेत्रयोः, मधुरस्वरं प्रति कर्णयोश्च प्रवृत्तिह श्यते तथैव यदि भगवन्तं प्रति मक्तानां चेतस्याकर्षणं तृष्णा वा समुत्पद्येत तदा सा रागानुगामिक्तः प्रोच्यते ४।

सा च रागानुगाभिकः कामानुग-सम्बन्धानुगभेदेन द्वैविध्यं भजते । तत्र कामानुगाभिकः संभोगेच्छामयी-तत्तद्भावेच्छामयी चेति द्विविधा भवति । केलिसम्बन्धि-वाञ्छायुक्ताभिकः संभोगेच्छामयी, यथा यूथेश्वरीव्रजदेवीनाम् । माधुर्यप्राप्तिविषयक-वासनामयीभिक्तिस्तत्तद्भावेच्छाभयीभिक्तः कथ्यते । भिक्तप्रभेदेऽस्मिन् साधका उपास्यं व्रजवासिवन्मातृ-पितृ-सिल-पुत्रादिरूपेण भजन्ते । अस्यासुप्तनायां शास्त्रा-पेक्षया व्रजवासिभावानामेव प्राधान्यं भवति । अपि च तत्र साधकाः साधकरूपेण

१. चैतन्यचरितामृते मध्यपरि २२ पृष्ठे २८५, भिक्तरसामृतसिन्धौ १।२।२४-४२

२. चैतन्यचिरते म० परि० २२, पृ० २८१। ३. शाकुन्तले ५।६

४ तत्र विषयिणः स्वभाविको विषयसंसर्गेच्छामयः प्रेमारागः यथा चत्तुर।दीनां सौन्दर्यादौ ताहरा एव भक्तस्य श्रीभगवत्यपि राग इत्युच्यते ॥ जीवगोस्व।मिकृत —'भिक्तिसन्दर्भे'

५. भक्तिरसामृतसिन्धौ १।२।८२

इं व्रजलीलापरिकरस्था शृङ्कारादिभावमाधुर्ये श्रुते इदं ममापि इति लोभोत्पत्ति-काले शास्त्रयुक्त्यपेक्षा न स्यात् । तत्तद्भावादिमाधुर्ये श्रुतेधीर्यदपेक्षते । नात्र शास्त्रं न युक्तिश्च तल्लोभोत्पत्तिक्षणम् ॥ विश्वनाथचक्रवर्तिनः

उपास्यदेवस्य अवणकीर्त्तनादिकं तथा सिद्धरूपेण च स्वातमिन भगवद्भाव कुर्वन्तः सर्वदा व्रजादिधामसु निवसन्तः श्रीकृष्णं तद्भक्तजनं तज्जनं वाऽहर्निशं ध्यायन्ति । सन्तकुमारतन्त्रानुसारेण तु सिलमावावाप्तिरेव रागानुगामिक्तः कथ्यते । अत-स्तक्षाप्तये व्रजवासिसखीनां मध्ये स्वातमानं रूपयौवनसम्पन्नां व्रजयुवतिरूपां सततं चिन्तयेत् । एवं च भिक्तप्रमेदेऽस्मिन् भावयोगेन स्वेष्टदेवेन सह साधकस्य तादात्म्यं सम्भवति । तदेव भिक्तरसस्य प्रतिपाद्यमस्ति । रागानुगायां कमशः शान्तभावो दास्ये, दास्यभावः सख्ये, सख्यभावश्च वात्सस्ये परिणमते । पुनः प्रेमा-परा-प्रौदामेदेन सा त्रिविधा । तत्र प्रेमाभक्तौ प्रेमाधारं प्रति स्नेहः समुद्भवति, परायामात्म विरसरणशीलता, रितस्थैर्यम्, प्रौदायां प्रियतमस्य परमात्मनः साक्षात्कारो भवति ।

### रागात्मका भक्तिः

परिपक्वावस्थाप्र।तरागानुगाभक्तेरनन्तरं भक्तचेति रागात्मिका भक्तिकदेति ।
सा च मिक्तरसमयी रागात्मिकाभिक्तः स्वाभाविकरूपेणाऽऽन्तरिकभावस्य प्रवाहरूपा,
द्वदयद्वंवस्य साधनभूता च विद्यते । तत्र भगवन्तं प्रति भक्तस्य चेतिस, भक्तान् प्रति
भगवतश्चेतिस स्वाभाविकाऽनन्य।सिकाभवित । अत एव सा परमगुद्धा परमगोपनीया च कथ्यते । भिक्तरसमयीरागात्मिकभक्तेः समुद्ये सत्येव प्रियारूपजीवात्मनः
प्रियतमरूपरमात्मनश्च चिद्विलासस्य, पुण्यविहारस्य च परात्परतमरूपेण दर्शनं
भवति । तदेवोपनिषत्मु आत्मरितः, आत्मकीडा, आत्मर्माधुनम्, आत्मरमणम्,
आत्मरामस्य स्थितिरित्युच्यते । तत्र सर्वं नारायण।य स्वेष्टाय समर्पितं भवति, आत्मनिवेदनस्य पूर्णता च जायते । इत्थञ्च स्वेष्टवस्तुनि प्रगादतृष्णीव तस्याः स्वरूपलक्षणम्,
उपास्ये परमाविष्टतैव तस्यास्तटस्थलक्षणं निष्पादितम् ।

सा च रागात्मिका भिक्तः कामरूगा-सम्बन्धरूपेति मेदेन द्विविधा भवति।
मिक्किशास्त्रानुसारेण कामो नाम भगवदर्थमैकान्तिकवासनैवाभिधीयते । तत्र कामरूःभक्तौ साधका मधुरभावभावितगोपाङ्गना इव केवलं श्रीकृष्णसौख्यार्थमुद्यमशीलाः

१. आत्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मध्ये मनोरमाम् । रूपयोवनसम्पन्नां किशोरीं प्रमदाकृतिम् ॥ — सनत्कुमारतन्त्रे

२. इनुमत्संहिंतायाम् ७।५

३. यस्य पूर्वोक्तरागिवशेषे रुचिरेव जातास्ति न तु रागिवशेष एव स्वयं तस्यः ताहशरागिष्ठधाकरामाससमुल्लसितहृदयस्फटिकमिणेः शास्त्राविषु तासु साहश्या रागःतिमकाया भक्तेः परिषाटीष्वपि रुचिर्जायते । जीवगोस्वामिकृत-भक्तिसन्दर्भे ।

४. प्रेमैव गोपरमाणां काम इत्यगमत्प्रथाम् ॥ गौतमीयतन्त्रे

भवन्ति । सम्बन्धरूपायां तु स्वेष्ट-पारिवारिकसम्बन्धविशेषाभिमानेनैव भगवरसेवा भवति । प्रोक्तविवेचनस्य तात्पर्यमिदम्-भगवत्साधनायाः परमप्रयोजनं तु प्रेमतत्त्व-मेवास्ति, तदेव परमपुरुषार्थः प्रेममहाधनमिति च (प्रेमापुमर्थो महान् ) कथ्यते । एवं परमात्मविषयकभिक्तरूपमेव तत्त्वं तत्त्वतः प्रेमशब्दवाच्यं भवति । तदेव स्वविभावादिभिर्भिक्तिरसरूपेण परिणतः सन् समस्तरसेषु 'रसराट्' इति कथ्यते । स एव रसराजो भिक्तः समस्तरसानां माधुर्यसौन्दर्यादिकमात्मन्यभिधत्ते । तस्य भिक्तरसस्याऽऽनन्दा तरेकेण भक्ता आत्मसंपृक्तपरसंप्रकादिभावनाभिः सर्वथा विनिर्म्काः सन्तश्चिदानन्दमया जायन्ते ।

## साध्यभेदेन भक्ते: स्वरूपम्

भजनमन्तः करणस्य भगवदाकारतारूपं भिक्तरिति' भावव्युत्पत्त्या भिक्तराब्देन साध्यभिक्तरभिधीयते । 'भज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्तः करणं क्रियतेऽनयेति करण-व्युत्पत्त्या भिक्तशब्देन श्रवणकीर्त्तनादिसाधनभिक्तरभिधीयते । पूर्वोक्तरीत्या साध्य-साधनभेदेन भिक्तर्द्विविधा निरूपिता भिक्तरसायने । तत्र निरितशयपुमर्थरवात् साध्य-भिक्तरेव (फलभिक्तः) भक्तैः काम्या । सैव भिक्तचिन्द्रकानुसारेण स्थायिभावतया भिक्तरसरूपा । तत्र साधनभिक्तरेव वैधीमिक्तर्नवविधमिक्तर्वा, साध्यमिक्तरत् रागानुगाभिक्तः प्रेमलक्षणाभिक्तर्वा कथ्यते । भागवतादिनिरूपिता नवधाभिक्तर्मुख्यतया वैधीमिकरेव, या भक्तानां मते कठिना भिक्तरिति प्रोच्यते। सैव प्रेमलक्षणभक्त्या साकं दशविधतामवाप्य मध्यमभिक्तरूपेणाप्युद्भाविता । केवला प्रेमलक्षणाभिक्तरतु निष्कामरूपैव, तत्र प्रेम्णो रागस्य वा प्राधान्यम्, तस्योदाहरणन्तु गोपीजनानां प्रेमैव विद्यते। तत्रोपास्यं प्रति माहात्म्यज्ञानस्य, न्याकुलभावस्य, सर्वस्वसमर्पण-स्योत्कट। भिलाषायाः, तत्सुखसुखित्वस्य दुर्निवाराकांक्षायाश्च प्रामुख्यं भवति । अत एव प्रेमलक्षणभक्तौ जातिवर्णः लोकाचार शास्त्राचार-कुलाचार देशकालादीनां च न कोऽपि भेदो भवतीति प्रतिपादितं प्रेमपत्तननामके ग्रन्थे । अत एव भिक्तिरियं स्गुणी-पातकैर्महताऽऽदरेण स्वीकियते। भगवन्तं प्रति प्रगाटस्नेहे सति भक्तसाधको यदा सांसारिकवन्धनात् प्रमुच्यते तदा स दिवानिशं नेत्राभ्यां प्रियतमस्य स्वरूपं पश्यति. कर्णाभ्यां तस्य गुणगानं शृणोति, पश्चात् सः सर्वं विहाय प्रमत्त इव इतस्ततः परि-भ्रमति । एवञ्च मक्तः प्रेमाधिक्येन सततं रोमाञ्चितो भवति, दीर्धं प्रश्वसिति, तन्नेत्रा-भ्यामश्रघारा प्रवहति । तादृशानां भक्तानां कृते का नवधा भक्तिः ? प्रेमलक्षणभक्तेः साधकोऽन्तर्मुखीभूय निरन्तरं स्वसाध्य एव तिष्ठति । सा च भिक्तः परमरहस्यपूर्णा विद्यते । यथा जलं विना मीनः, दुग्धं विना शिशुः, औषधं विना रोगी, स्वातिजल-

१. भिक्तचिन्द्रकायाम् पृष्ठे—६२

केण विना चातकः, चन्द्रं विना चकोरः, स्वमणि विना सर्पो व। व्याकुलीमवित तथैव साधकः स्नेहाधारं भगवन्तं विना व्याकुलीम ति । यथा च कामिनी कान्तं, निर्धनो धनञ्च वाञ्छति तथैन सर्वं विहाय भक्तः केवलं भगवन्तं काङ्क्षते नान्यत् किञ्चिदितीय-मेवानुभूतिः श्रीतुलसीदासस्य रामचिरतमानसे प्रतिभाति ।

प्रेमलक्षणमक्तेः साधकस्य स्वरूपं 'बोधसारं' वर्णितमस्ति यत् प्रियतमस्य परमान्तमन उपासनाकाले साधकस्य शरीरं रोमाञ्चितं विलक्षणं भवति । भक्त्या च यदा साधकस्य मन आनन्दितं जायते, प्रेमाश्रुभिर्मुखमण्डलम् वाष्पाकुलवचसा कण्ठो गद्गदायमानो भवति तदोपास्यं विहाय श्रणमपि साधकस्य चेतो नान्यत्र विश्राम्यति । तदानीमेव सायुज्यादिमुक्तिचतुष्टयं साधकस्य दासी भ वेतुं कामयते । भागवते प्रतिपादितं यत् प्रादुर्भू तप्रेमणा द्रवीभृतचित्तः साधको गद्गदिगरा कदाचित् प्रलगित, प्रेमवशः कदाचित् रोदिति कदाचित् इसति, कदाचिदुच्चैः स्वरेण गायति, नृत्यति च प्रेममम्तत्या । लब्धप्रेममहाधनस्ताहशः साधको मुवनत्रयं पुनाति सर्वदा ।

प्रेमलक्षणमिक्तरेव पराभिक्षः श्रेष्ठामिकः, या उत्तमामिक्तरिष कथ्यते। पराभिक्तौ साघकस्य चेतः स्वोपास्ये दिवानिशं तैलधारावदिविच्छिन्नभावेन रमते। तत्र स्नेहस्या-विच्छिन्नता भवति। श्राण्डल्यमते भगवित निरित्तश्योऽनुराग एव पराभिक्तः। सा च परामिक्तिनिहेंतुकी अव्यवहिता च भवित। सैव साध्यमिक्तिरित्यिप प्रोच्यते। मार्गे-ऽस्मिन् साधकः सालोक्यादिमुक्तिचतुष्ट्यं तृणमिव परिगणयित। सा च भिक्तः साधना-याश्चरमावस्था परमगुद्धा च वर्तते। पराभिक्तकाले साध्यसाधकयोश्च शारीरिकभेदे सत्यिप साधनाचेत्रेत्रे तथोरैकात्म्यमेव भवित। भक्तभगवतोश्च तादात्म्यं साधकरित्तमनो-हरस्पेण वर्ण्यते। तेषां साधकानां मते यथा जल-तत्तरङ्गयोः, दृग्कनीनिकयोः, शब्दा-र्थयोश्च मेदोऽपि नास्ति, नास्त्यभेदोऽपि, तत्र तयोभेदाभेदौ भवतः, तयोस्तादा-स्यमेव भवित, तथैव पराभिक्तकाले भक्तभगवतोस्तादात्म्यमेव सर्वदा भवित।

यथा समाधिदशायां योगी परब्रह्मणा सह तादात्म्यमनुभवति, तस्येन्द्रियाणि चान्तर्मुखीमूय बाह्यजगतो विमुखायन्ते, स्वस्वकार्येभ्यश्च (विषयेभ्यः) प्रच्यवन्ते तथैव परामिक्तसाधनायां भक्तानां प्रवृत्तयो बाह्यजगत अन्तर्मुख्यो भवन्ति । इन्द्रियाणि च तेषां पूर्णतो मनोऽनुगामिनि जायन्ते । पराभिक्तकाले भक्त आनन्दितो भूत्वा कदाचित् तारतरस्वरेण भगवद्गुणगणं गायति, कदाचिद् इसति, कदाचित् सहसा त्ष्णीमा-

१. रोमाञ्चेन चमत्कृता तनुरियं भक्त्या मनी निन्दतं, प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं कण्ठो गिरा गद्गदः । नास्माकं क्षणमात्रमध्यवसरः कृष्णार्जुन कुर्वतां, मुक्तोद्दीरि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लीलायते ॥ बोधसारे २. भागवते ११।१४।२४

कलयित । तदानीं तस्य भावनातन्त्री परमात्मनः स्वरेण सह पूर्णतः तादात्म्यमेति । तदा भक्तस्य भावनात्मकजीवने तीव्रसंवेदनशीलता, उत्फुल्लता च समाविष्टा भवित । ततः सवं विद्याय दिवानिशं परमात्मनमेवानुभवित साधकः । तात्पर्यमिदं तादृशी पराभिक्तरखण्डाकारज्ञानस्याविच्छित्रप्रवाहेण सह भक्तस्यात्यन्तसूक्ष्माया रसमयीसंवेदनशीलताया भगवत्क्रपायाश्चातिरमणीयसंगमस्थली एव विद्यते । तादृशावस्थायामहन्मावः सर्वथा विद्युप्यते, आत्मरूपेण केवलमीश्वरानुभृतिरेवावशिष्यते ।

सा परामित्तः भक्तानां भावानुसारेणानेकरूपा भवति । कृष्णदासकविराजमते दास्य सख्य-वात्सत्य शृङ्गारभावानुसारेण चतुर्विधा विभज्यते, सा परा भिन्तः । भाषायां कोमलकान्त-पदाविजिनमांतुर्भक्तिशिरोमणिसूरदासस्य मतानुसारेण यथा जलं बहुरङ्गसंमिश्रणेन विभिन्नरूपं जायते तथैव भक्तानां भावानुसारेण भिन्तः सत्त्व रजस्तमशृद्धा चेति भेदेन चतुर्विधा भवति । एवमेव भक्तानां भावभेदेन श्रीमद्भगवद्गीतायमार्त्तिरूपा, जिज्ञासारूपा, अर्थार्थित्वरूपा, ज्ञानरूपा चेति भिन्तरचतुर्धा प्रतिपादिता । प्रोक्तासु चतुर्विधमित्तेषु शुद्धा भिन्तरेव सर्वोत्तमा, यतो हि तत्साधनायां साधकः सर्वान् कामान् विहाय केवलं सर्वात्मना भगवदनुशीलन-मेव करोति ।

# उपास्यस्वरूपज्ञानभेदेन भक्ते: स्वरूपम्

भक्तेक्पास्यस्य स्वरूपज्ञानानुसारेण स्वोपास्येन भगवता सह स्वस्वमावानुसारेण नानाविषाः सम्बन्धाः स्थाप्यन्ते, तत्तत्सम्बन्धानुसारेण च भक्तिशास्त्रे शान्तभिक्तः दास्यभिक्तः, सख्यमिक्तः, वात्सल्यभिक्तः, मधुरभिक्तश्चेति भेदाः परिकल्प्यन्ते । तत्र शान्तभक्तौ स्वेष्टस्य ज्ञानं परमब्रह्मत्वपरमात्मत्वादिरूपेण जायते, अत एव तस्यां स्वेष्टेऽचला निष्ठा भवति । दास्यभक्तौ शान्तभिक्तगुणैः सह सेवाभावस्य प्राधान्यं भवति । सख्यभक्तौ शान्तभिक्तगुणदास्यभिक्तगुणाभ्यां सह विश्वासपूर्णमैत्रीभावस्य प्राधान्यं भवति , गौरवसंभ्रमहीनस्य विश्वस्मप्रधानस्य प्राधान्यमिति । वात्सल्यभक्तौ शान्तस्य गुणैः, दास्यस्य सेवाभावैः, सख्यस्य गौरवसंभ्रमहीनैश्च सह ममताया आधिक्यं भवति । मधुरभक्तौ पूर्वोक्तगुणैः सह कान्ताभावस्य प्राधान्यं भवति, तत्र सदेहसेवाभावनया निरतिशयप्रेमप्रगाढभावनया च सर्वेषां पूर्वोक्तभावानां समाहारो भवति । अत एव मधुररिकाचार्याणीं मते सर्वरसेषु भिक्तरसः प्रधानम्, तत्रापि

१. चैतन्यचरितामृते आदिपरिकरे-५

२. सूरसागरे ३।१३

३. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ७११६

४. चैतन्यचरितामृते मध्यपरिकरे-२६

मुख्यपञ्चभेदेषु मधुररस एव सर्वश्रेष्ठतमो रसः स्वीक्रियते । अतः सर्वरसेषु मधुररस एव रसराडिति कथ्यते ।

साधनभन्त्या भन्तानां चेतसि समुद्भूता रितरेव विभाव। दिभिः परिपुष्टा सती भिन्तरस्र पेण परिणमते, स च भिन्तरसः शान्त दास्य सख्य वात्सल्य मधुरादि भेदेन मुख्यत्या पञ्चविधः, हास्याद् भुतवीरक रूणरौद्रवीभत्स मयानकादि भेदेन च सतिवधो वर्तते । भिन्तरच भिन्तरस्र मते परमप्रेमस्व स्पा, अमृतस्व स्पा, मानस स्योल्लासिविशेषोऽस्ति । तात्पर्यमिदं यत् परमात्मिन परमासिकः परमानुरागश्चेवा मृतत्वेन रस्त्वेन चाभिव्य व्यते । भिक्तरस्रविषये नारायणतीर्थस्य मतिमदं यत् स्वेष्टचरणारिवन्द मकरन्द मन्दाकिनी प्रवाहे ऽवगाहमानस्य मनसः समुल्लासिवशेष एव रसो रागो भावो वेति कथ्यते । स एवाऽऽत्मानन्दं प्रकटयति । स एव भक्तानां कृते मोस्वादिष प्रियतमो भिक्तरस्र ए फलभिक्तिरिति कथ्यते । हरिस्पालम्बनविभावैः, तस्य माहात्म्य गुणादीनां अवणकी र्त्तने कृत्वाना दिस्थान रूपै विभावेः, अभुरो माञ्चादि भिरतु भावैः, हर्षमिवेदादिसञ्चारिभावैश्चाभिव्यक्तो भूत्वा रत्य। दिरूपस्थायिभावो रस्त्यो जायते, स एव मोक्षमिण न्यक कृत्वेन फलभिक्तिरित कथ्यते ।

सर्वाधिष्ठानरूपात् 'स्सो वै सः' इति श्रुत्या रसस्क्रपात् सिच्चदानन्दस्वरूपाच समुद्गृता सृष्टिरियं परमानन्दस्वरूपेव विद्यते, अत एव लौकिकानन्देष्विप रसस्क्रपस्य परमात्मन एव आशिकतयः भिन्यिक्तर्भवित । रसस्कर्ष्यं तु सस्वोद्रेकमखण्डम् , नित्यम् , सनातनञ्च वर्तते । किन्तु विषयाऽऽश्रययोमां लिन्येन शुद्धरसोऽप्यनायासेन मिलनायते, परन्तु तयोनें मेल्ये सित लौकिकरसेऽपि परमपवित्रता परमदिव्यता च समायाति । अद्वैतपथपिकस्वामिमधुस्दनमते तु विषयाविन्छन्नचैतन्यमेव द्रवावस्थापन्नान्तःकरसो भावरूपतां प्रान्नोति, पश्चात् स एव रसरूपे परिणमते । लौकिकरसो विषयाविन्छन्नन्तात् परमानन्दस्वरूपो भवितुं नाईति, किन्तु विषयानविन्छन्नस्य चिदानन्दधनस्य परमात्मनः स्वत एव स्फुरणात् भित्तरसस्तु परमानन्दस्वरूपात्मकैवास्ति । अत एव मगवद्विषयिणी रती रसरूपैव, न तु भावरूपा, परमात्मिन्नदेवविषयकरितर्भावो भवित । अत एव तन्मते सर्वांशपरिपूर्णभित्तरसापेश्वयाऽन्ये सर्वे रसा गण्या एक न सन्ति, यथा जाज्वल्यमानसूर्यसमसं खद्योतगणाः प्रकाशशून्याः प्रतीयन्ते तथैव भित्त-रसस्यमस्मन्येषां रसानां स्थितिर्निश्चमस्कृतिर्भविति ।

१. तथा च श्रीमन्मुरपुरमथनचरणारिवन्दमकरन्दमन्दािकनीमवगाहमानस्य मनसः समुक्तासो रागभावप्रेमशब्दािभिषेयमेव स्वानन्दमाविर्मावयन् कार्यकारणलिङ्गादिभिरभिव्यको रसरूपो रत्यादिस्थायीभावो मोक्षमिप न्यक्कुर्वन् फलमिक्तरिति सिद्धम्। —भिक्तचिन्द्रकायाम्

२. भिक्तरसायने—२।७६

केषाश्चिन्मते स्वाधिष्ठानप्रत्यक्चैतन्याभिन्नस्य परमात्मनः साक्षात्कारेण यस्य चित्तं सर्वभेदश्र्न्यं भूत्वा, आत्मानन्देनाऽऽण्यायितं जायते, तस्य साधकस्य स्वस्माद्भिन्नस्य भगवतोऽनुभूतिर्नं संभवति तत्कथं तिमन् साधके भगवद्विषयको रागो रितर्वा समुद्भवेत् ? उच्यते तत्र प्रोक्तप्रकारस्य परमनिष्कामस्य पूर्णकामस्य साधकस्य चेतसि सनेहेनाभेदस्याऽऽहार्यंज्ञानं भवति, तेनैवाऽऽहार्यंज्ञानेन साधके रागो भिक्तवां जायते । ततो भक्ताः प्रत्यक्चैतन्याभिन्नं परं ब्रह्म विदित्वाऽतिशयप्रीत्याऽऽहार्यंज्ञानद्वारा भेदज्ञानं च परिकल्प्यात्यौत्मुक्येन स्वभावत एव भगवति भक्तिं साधयन्ति । तेषां मते परिमार्थिकमद्वैतज्ञानमेव, भजनोपयोगितया द्वैतं परिकल्प्य भक्तिर्विधीयते भगवितः, ताहशी भिक्तर्मुक्तितोऽपि श्रेष्ठा भवति । प्रत्यक्चैतन्याभिन्नब्रह्मविज्ञानात् पूर्वं द्वैतज्ञानेन जीवा बध्यन्ते बन्धने, किन्तु ब्रह्मणो विज्ञानानन्तरं भेदज्ञाने नष्टे सित मक्त्यर्थं भावितं द्वैतमद्वैतादप्युत्तमं भवति । 'नाहं वेदैर्नं तपसा' इति गीतोक्तरीत्या यो निख्लिलात्मा परमात्मा तत्त्वद्विभियांगिभिरिष न साक्षात् क्रियते, स एव प्रेमस्वरूपः सच्चिदानन्दः भक्त्या मामभिज्ञानाति' इत्यादिना प्रेमनिष्ठसाधकैः स्वहृदयप्राङ्गणे सततं सर्वत्र विल्लोक्यते । अत एव ज्ञायते स परमात्मा केवलमुपासनयैवानायासेन लभ्यत इति ।

तात्त्विकदृष्ट्या परब्रह्मिनगुणं निराकारमेवास्ति, निर्गुणत्वेन प्राकृतगुणगणाः निषिध्यन्ते, दिव्यगुणगणास्तु सन्त्येव । वस्तुतो निर्गुणं निराकारं ब्रह्म स्वाचिन्त्यदिव्य-लीलाशक्त्या दिव्यगुणगणान् स्विस्मन्नाविष्करोत्येव, अतो दिव्यगुणगणयुक्तं परं ब्रह्म सगुणं निर्गुणञ्च कथ्यते, तन्मते प्राकृतगुणगणरिहतत्त्वेन ब्रह्म निर्गुणमिति, दिव्यगुणगणयुक्तत्त्वेन तच सगुणमपीति । दिव्यगुणगणयुक्तं परं ब्रह्मैव भक्तजनाः स्वर्धिमेदेन भजन्ते । अत एव भक्तिः सामान्यभिक्तः, साधनभिक्तः, भावाश्रितमिक्तः, प्रेमाभिक्तिरित् मेदेन चतुर्विधा भवति । किन्तु तासु भिक्तिषुः, ज्ञानकर्मायनावृत्यन्तृङ्कतापूर्वकं परमात्मनोऽनुशीलनमेव सर्वोत्तमा भिक्तर्च्यते भिक्त-शास्त्रप्रतिपादकैः ।

नैयायिकानां मते विषयजन्यं मुखं प्रायो दुःखमिश्रितमेव भवति, तच वैष यक्षमुखं विषमिश्रतं मधुरं मनोहरं पक्वानसहरां दुःखदायक्षमेव भवति । किन्तु 'एष ह्येवान नयति', 'मात्रमुपजीवन्ति', 'रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' इत्यादि श्रुतिभिलौंकिक-मुख्यापि मुखस्वरूपस्य परमात्मनोऽश एवे त प्रतिपादितम्। स्वानुकूलविषयेऽन्तःकरणस्यः

१. यत् सुभक्तेरतिशयप्रीत्य। कैतववर्जनात् स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञात्वापि स्वाद्वयं पदम् । विभेदभावमाद्वत्य सेव्यतेऽत्यन्ततत्वरैः ॥ त्रिपुरसुन्दरीरहस्ये ज्ञानखण्डेः

२. बोधसारे ४६

भिक्तरसामृतसिन्धौ १।१।११

अवृत्तिः शान्ता निश्चलाऽन्तर्भुखी च जायते । आत्मनो वस्तुतः सर्वथानिश्चला श्चान्ता सा स्थितिरेव सत्त्वोद्रेकावस्था विद्यते । एवञ्च वैषिवक्षसुखेऽपि स्वात्मानन्द एवाभिव्यज्यते । किन्तु विषयनिवन्धनत्वेन वृत्तिरोधकत्वेन च क्षणिकत्वात् तत्सुखं वैषयिकं क्षणभञ्जरञ्चेति कथ्यते । अन्यथा वैषयिकसुखमिष परमसुखरूपस्य परमात्मनोऽश एव वर्तते । 'रसो वै सः' इति श्रुत्या परमरसात्मकः प्रत्यक्चैतन्याभिन्नपरमात्मा एव प्रतिपाद्यते । यो भक्तिरसस्य परमप्राप्यो वर्तते ।

प्रत्यक्चैतन्यभिन्नपरमात्मा निखिलरसानन्दमूर्तिरेवास्ति, स तु नित्यप्रेमस्वरूपः, नित्यत्वस्त्रपः, नित्यानन्दस्वरूपश्चेति विद्यते । सूर्यकिरणसदृशः, अग्निस्कुलिङ्गसमो जीवश्च निखिलप्रेमस्वरूपस्य परमानन्दस्वरूपस्य परमात्मनोऽश एवास्ति । अत एव विशुद्धः प्रेमरसानन्द एव जीवस्यापि स्वभावो वर्तते । एवञ्चाऽऽनन्दात्मक्मेव ब्रह्म, तस्मादेव सर्वे जीवा जायन्ते, जीवन्ति, अन्ते च तस्मिन्नेव विलीयन्ते । यथोक्तं ब्रह्मसूत्रे 'जन्माद्यस्य यतः रे इति सूत्रभाष्ये श्रीशङ्कराचार्यरामानुजाचार्यादिभः।

परमात्मनो गुणगणश्रवणजन्यायां द्रवितमानसन्नतौ प्रविष्टभगवदाकारतैव विमावानुभावसञ्चारिभिः संयोगात् रसरूपतामेति । तत्र परमात्मैवालम्बनिवानः, तुल्लीचन्दनायुद्दीपनिविमावैः, नेत्रविक्रियायनुभावैः, निर्वेदादिसञ्चारिभावैश्चाभिव्यज्यमानभगवदाकाराकारित एव स्थायिभावो विद्यते । परमानन्दसाक्षात्कारात्मको दुःखासंस्पृष्टः मुखस्वरूपो भिक्तयोग एव परमपुरुषार्थोऽस्ति । यथा तापसंयोगेन द्रविते लाक्षारेषे दिञ्जलाद्यायासेनैव सर्वाशे परिव्यापनोतिः पुनर्लक्षायाः काठिन्ये जाते. ततो द्रवीभृतायामिष तस्यां, ततो दिञ्जलादि पृथक् कर्तुं न शक्यते तथेव भगवद्विषयकेन कामकोष-मयस्नेह-हर्षशोकादिना केनापि तापकभावेन लाक्षारससदृशो द्रवीभृतिचत्ते सर्वाश्वरूपा भिवष्टः परमानन्दस्वरूपो भगवान् स्थायिभावतया रसरूपत्वमापनोति । द्रवानस्थाप्रविष्टभगवदाकारता कथमपि पृथक् कर्तुं न शक्यते । किमन्यत् ! कर्तुमकर्तुं मन्यथाकर्तुं समर्थः परमात्माऽपि ततः पृथक् भवितुं सर्वथाऽसमर्थं एव भविते

द्रवितान्तः करगो विषयाविष्ठिनं चैतन्यमेव प्रवेशानन्तरं स्थायिभावतया रसरूपतान्मेति। यद्यपि कान्तादि विषयको लौकिकरसोऽपि परमानन्दस्वरूप एवः किन्तु तत्र जाङ्यन् संयोगेन लौकिकविषयसंसर्गेण च न्यूनता जायते। भक्तौ तु विषयानविष्ठित्रस्य चिदान्नन्दस्वरूप भगवतः स्वतः स्फ्रगोन भिक्तरसरूपतया परमानन्दरूपता प्रस्फुटति।

१ तैत्तिरीयोपनिषदि-भृगुवल्यां षष्ठानुवाके

२. ब्रह्मसूत्रे शशर

३. हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ।

भिक्तरसप्रतिपादकानां मते भिक्तरसस्य चरमं लक्ष्यं तु यथा महासमुद्रे समागतानां सर्वासां नदीनां तादात्म्येन विलीनता भवति तथैव जीवात्मपरमात्मनोस्तादात्म्येन मिलनमेव । तयोस्तादात्म्यजन्यसुखमेव मिलनमेव । तयोस्तादात्म्यजन्यसुखमेव मिलनसेव । तयोस्तादात्म्यजन्यसुखमेव । तयोस्तादात्म्यजन्यसुखमेव । तयोस्तादात्म्यजनस्यसुखमेव । तयोस्तादात्म्यजनस्यसुखमेव । तयोस्तादात्म्यजनस्यस्य । तयोस्तादात्म्यजनस्यस्य । तयोस्तादात्म्यजनस्यस्य । तयोस्तादात्म्यजनस्यस्य । तयोस्तादात्म्यजनस्यस्य । तयोस्तादात्मयजनस्यस्य । तयोस्तादात्मयस्य । तयास्य । तयास्तादात्मयस्य । तयास्य । तयास्

उपास्यभेदेन, उपासकमेदेन, सम्प्रदायप्रभृतिभेदेन वाऽने क्ष्यकारेण महोः प्रभेदाः प्रपश्चिताः शास्त्रेषु विद्धद्भिः साधकैश्च, न केनाप्येतेषां सर्वेषां निर्णयः कर्तुं शक्यते । तत्रादौ श्रीमद्भगवद्गीतायां गौणीमुख्यभेदेन मिक्किर्द्धिष्ठा विभक्ता । तत्र गौणीभेदे आर्त्तमक्तस्याऽऽत्तिमिक्तः, जिज्ञासुभक्तस्य जिज्ञासुभिक्तः, अर्थार्थभक्तस्यार्थार्थभिक्तिनिवेश्यते, मुख्यभेदे तु शानिभक्तस्य शानभिक्तर्गण्यते । शानभिक्तरेवादैतुकी भिक्तः कथ्यते । अपि च गीतायां गौणीभिक्तरेव सात्त्विक राजस-तामसभेदेन त्रिविधा प्रतिपादिता । ततः पर पराभिक्तः, या मुख्याऽदैतुकी वा कथ्यते । सा पराभिक्तिर्निगुणभिक्तः शोच्यते । देवी-मीमासायां रस ।दे वैधी-रागानुगाभेदेन सा दिविधा वर्णिता, तत्र शास्त्रविधानैः सम्पादिता भिक्तवेधीभिक्तः, तद्भिन्ना शान्तिप्रदायिनीभक्ती रागानुगाभिक्तरिति कथ्यते । भिक्तशःस्त्रप्रवर्तकानां शाण्डिल्य नारद।दीनां मते गौणीमुख्यभेदेन भिक्तिर्द्धिवधा । अपि च नारदेन सामान्यतयैकादशविधा भिक्तः रथापिता स्वनिर्मितभिक्तस्त्रे ।

श्रीमद्भागवतमहापुराणे भक्तप्रह्लादेन नवप्रकारा भक्तिः कथिता । एवमेव 'अध्यात्मरामायणे'ऽपि भक्तेर्नवभेदाः प्रपिद्धताः । श्रीगोस्वामितुलकीदासेनापि लोक-विश्रुत 'रामचरितमानसे' नविष्धा भिक्तरेव निरूपिता । इत्थञ्च नवभेदात्मिकाया भक्तेः परमात्मनो नवप्रकारात्मका साधका भक्ता वा वर्णिताः सन्ति भिक्तिशास्त्रे । तत्र परमात्मनश्चिरतश्रवणे परीक्षितः, तस्य गुणगणकीर्त्तने श्रीशुकदेवः, स्मरणे प्रह्लादः, पादसेवने लक्मीः, अर्चने पृथुः, वन्दनेऽक्रूः, दास्ये इनुमान् , सख्येऽजुंनः, आत्मिनवेदने च बिलरिति सर्वे भक्ता भगवतः समानरूपेण प्रियाः सन्ति । ते च सर्वे भगवद्भक्ति विना मोक्षभित न कामयन्ते । एतस्सर्वं प्रपश्चितं भक्तिशास्त्रेषु ।

मुक्ताफले बोग्देवेन विहिताऽविहितभेदेन द्विविधा भक्तिः प्रतिपादिता। तत्र "शास्त्रमर्यादां विनेव स्नेहेन भगवित मनोऽभिनिवेशोऽविहिता रागानुगा वा मिन्तः। भगवित रागात्मिका कामानुस्ता या परमाविष्टता रागात्मिका भक्तिः व्रजवासिजनेष्व-भिन्यक्ता" इत्यभिहितम्। नारायणभट्टमतानुसारेण सेयं भक्तिः कामरूपा सम्बन्धरूपा चेति द्विविधा भवित। तत्र कामरूपा गोपीजनेषु, सम्बन्धरूपा च नन्दादिषु प्रतिफलिता।

- १. भिकत-अङ्को कल्याणे पृ० ३३1
- २. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ७।१६
- ३. दैवीमीमांसादर्शने रसपादे ११, १२
- ४. शाण्डिल्यभक्तिस्त्रे ७२

- ५. नारदभितत्तत्त्रे ५४-६६
- ६. नारदभिकसूत्रे दर
- ७. भागवते ७।५।२३
- प. भक्तिचन्द्रिकायां पृष्ठे १५E

बोण्देवेन भागवतमनुस्त्य स्वीये मुक्ताफले कामजा, द्वेषजा, भयजा, स्नेहजा चेति तस्याश्रित्वारो भेदाः, तासाञ्च क्रमशो गोपीजनाः, कंसप्रभृतयः,चैद्यादिनृपाः कृष्णसम्बन्धनश्चेति
चत्वारोऽ धिकारिणश्च प्रदर्शिताः । वेदप्रतिपादितशास्त्रमर्यादया भगवति मनोऽभिनिवेशः
'विहिता' मिक्तः। श्रवणकीर्तनादिरूपाया नव धा-मिक्तः, सैव सगुणभिक्तरित्यप्यभिधीयते।
सा चादौ मिश्रा शुद्धाभेदेन द्विविधा,पुनर्मिश्रा कर्ममिश्रा-कर्मशानिश्रा शानिमश्रा चेति
विविधा भवति। तत्र कर्ममिश्रा भिक्तः सात्त्विकी राजसी तामसीति त्रिविधा। तत्र सात्त्विकी
च कर्मश्रयार्था, विष्णुप्रीत्यर्था, विधिसिद्ध्यर्था चेति भेदत्त्रयवती मिक्तरिति भागवतेऽपि विधिसिद्ध्यर्था चेति भेदत्रयवती मिक्तरिति भागवतेऽपि विधिसिद्ध्यर्था चेति भेदत्त्रयवती मिक्तरिति भागवतेऽपि विधिसिद्ध्यर्था चेति भेदत्त्रयवती मिक्तरिति भागवतेऽपि विश्वास्तिमिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्रप्रतिनिक्तरित्वानिक्यानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तरित्वानिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्वानिक्तरित्वानिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्वानिक्तिक्तिक्तिक्तिक्तिक्वानिक्यानिक्वानिक्तिक्तिक्वानिक्तिक्वानिक्यानिक्तिक्तिक्वानिक्तिक्तिक्वानिक्तिक्वानिक्यानिक्तिक्वानिक्तिक्वानिक्तिक्वानिक्वानिक्तिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्वानिक्यानिक

कर्मशानिमशामिक्तश्चापि भेदत्रयवती-उत्तमा, मध्यमा, प्राक्कता चेति । तत्र चोत्तमासर्वमृतसाक्षात्कारे द्रवावस्थाप्रविष्टभगवदाकारताया एव प्रकाशकत्वाद् जतुरङ्गवत् सर्वभूतेषु भगवद्भावापन्नतैवोत्तमा भिक्त : । तादृशभावान्यथानुपपत्तेः प्राक् पूर्णद्रवावस्था
भवति । न्यूनद्रवावस्थायां तु मध्यमाभिक्तः । यस्य चित्ते तु द्रवावस्था नोत्पन्ना न वा
परिपुष्टा, किन्तु तदर्थं यो भागवतधर्मान् प्रेम्णाऽनुतिष्ठति सा भिक्तश्चित्तस्य काठिन्यावस्थाविनाश्याय भवति । सैव प्राकृत जनस्य । भागवते समुद्राभिमुखगङ्गाप्रवाहवदखण्डरूपेण भगवद्गुणश्रवणमात्रेण भगवदुन्मुखतया चेतसः प्रवाहो ज्ञानिमश्राभिक्तः
निर्गुणभिक्तिवेति प्रोच्यते । एवञ्च कर्मिश्रा ग्रहस्थानाम्, कर्मज्ञानिश्रा वानप्रस्थानाम्,
ज्ञानिमश्रा च भिक्षूणां विहिता वर्तते । एतत्सर्वं मुक्ताफले श्रीबोपदेवेन सविस्तरं
प्रपञ्चितम् ।

१. भागवते ७।१।३०

२. भागवते ३।२६।१०

३. भक्तिमीमांसासूत्रे २।२।२

४. भागवते ३।२: १६

थ. अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा । संरम्भी भिन्नदम्भावं मिय कुर्यात् स तामसः।। भागवते ३।२६।ऽ

६. सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्गावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ।। भागवते ११।२।४५

७. ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्मु च । प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ भागवते ११।२।४६

८. भागवते ११।२।४७

६ मागवते ३।२६।११

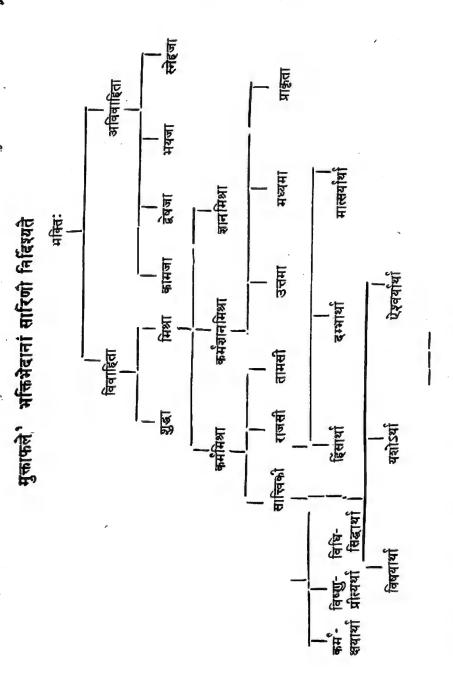

१. मुनताफले पञ्चमाऽध्याये घुष्ठे ८३-६३ हेमाद्रिकृतकैवल्यटीकायाम्

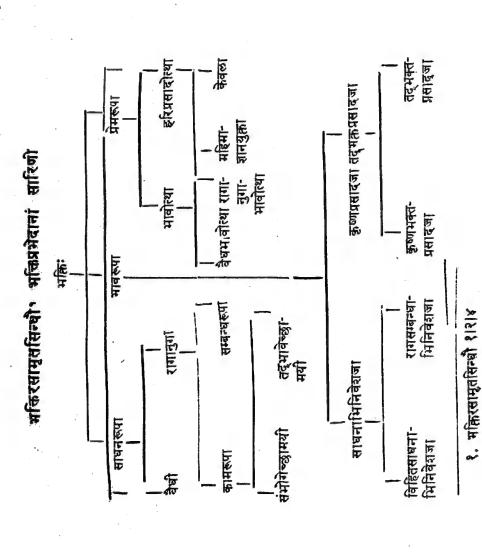

#### मक्तियोगः

परमेश्वरस्य प्राप्त्यर्थं कर्मयोगो ज्ञानयोगो मिक्तयोगश्चेति योगत्रयं प्रांतपादितं शास्त्रेषु मुमुक्षणां कृते । तत्र कर्मयोगः शास्त्रविहितवर्णाश्रमधर्मः, स मिक्कशास्त्रे साधनामिकिरिति कथ्यते । तेनान्तःकरणं परिशुध्यति । अतस्तस्यानुष्ठानमन्तःकरणस्य शुद्धिः प्रकारद्वयेन भवति । तत्र प्रथमो यस्य द्वयं पाषाणविद्यारे । अन्तःकरणस्य शुद्धिः प्रकारद्वयेन भवति । तत्र प्रथमो यस्य द्वयं पाषाणविद्यारेसं वर्तते, तस्य द्वयं धर्मानुष्ठानेन न द्रवतिः किन्तु तस्य चित्तदुतिर्निर्वेदपूर्वकतत्त्वज्ञानेन जायते । द्वितीयश्च यस्य द्वयं भगवद्वासनावासितं वर्तते, तस्य द्वयं मगवत्कथाश्रवणादिन्तिर्वेति, ततस्तिसम् भगवद्धमंण सद्द मिक्तरदेति । 'अमानित्वमदिम्मत्वं'मित्यारम्य 'एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तर्यंभेतियन्तेन प्रोक्तस्य ज्ञानयोगस्य चरमं लक्ष्यं भिक्तयोगस्या-वाक्तरेव । भगवद्मिक्तयोगोत्पत्तिं विना ज्ञानयोगो निरर्थक एव । मक्त्या एव भगवत्प्राप्तिः । भगवते प्रोक्तं वत् सांख्यमतिक्षितं पञ्चविज्ञतितत्त्वानामनुलोमक्रमेण जगदुत्पत्तिविषयकानुचिन्तनं प्रतिलोमक्रमेण च जगत्त्वयविषयकानुचिन्तनं च भक्तियोग-प्राप्तिपर्यन्तमेव कर्त्तव्यम्, यतो हि तत्त्वचिन्तनेन यदा मनसो निर्वेदो भवति, ततस्तत्त्वज्ञानिनोऽज्ञानं स्वयमेव तिरो भवति ।

कुत्रचित् ज्ञानयोगस्य साधनं भिक्तिरित्यपि प्रोक्तम्, तन्नोच्यते-फलसाधनभेदेन भिक्तिद्विधा प्रोक्ता । तत्र 'मजनमन्तःकरणस्य भगवदाकारतापादनं भिक्तिरिति भावय्युत्पत्त्या
भिक्तशब्देन फलमिधीयते तथा च 'भज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियतेऽनयेति
करणव्युत्पत्त्या भिक्तशब्देन श्रवणकीर्तनादिसाधनमिधीयते '। तत्र साधनभिक्तरेव
ज्ञानस्य साधनं, स्वयं पुरुषार्थत्वाभावात्, किन्तु फल्लभिक्तस्तु निरितशयपुमर्थत्वाज्ञानस्य
साधनं नास्ति, साधनभूतज्ञानादेव सा समुद्भवति । ज्ञानेन मिक्तः, तया च
भगवदवाितः । प्रतिपादितञ्च भागवते भक्तस्य कल्याणं न ज्ञानेन, न च वैराग्येण वा
भवति, यतो हि कर्मतपोज्ञानवैराग्यधर्मादिभिश्च यः स्वर्गो मोद्यो वा महताऽऽयासेन
लभ्यते स द्व मक्तेर्भक्त्याऽनायासेन प्राप्यते । ते सर्वं विद्याय भगवतो मिक्तमेव
याचन्ते नान्यत् , इयमेव साधनपरम्पराश्रया मिक्तः । कुत्रचित् प्राक्तनसंस्कारैः
साधनस्य निरपेक्षतायामपि मिक्तस्यते । तत्र पूर्वजनमसञ्चतसाधनमेव हेतः ।

१. भागवते ११।२०।६।

२. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १३।७-११ ।

३. भागवते ११।२०।२२-२३।

४- भिकरसायने पृष्ठे २१ टीकायाम् ।

मिक्तयोगस्तु 'प्रोक्तेन भिक्तयोगेन' इत्यादिरीत्या साधनभिक्तिनिष्ठया सकलविषयिनिष्ठं प्रेम भगवत्येव समर्पयतः सम्पूर्णविषयविमुखमनसो सौभाग्यवतः पुरुषस्य भगवद्गुण-गिरमाग्रथनरूपप्रवणजनितद्रुतिरूपायां चित्तवृत्तौ सर्वसाधनफलभूतायां गृहीतभग-वदाकारतायां विभावानुभावसञ्चारिसंयोगेन रसरूपतथाऽभिव्यक्तो भगवदाकारतारूपो स्त्याख्यस्थायिमावः परमानन्दसाक्षात्कारात्मको जायते । स एव मिक्तयोगः, स एव रसकोविदमते निरतिश्यानन्दात्मकः परमपुरुषार्थो वर्तते । स एव रसजैः साधकैः समुपासनीयः ।

इत्थं च भगवद्भकता भगवद्भिक्तयोगेनैवानायासेन सर्व लभनते । एवं च कर्मज्ञानो पासनेषु चतुर्विषमुक्तिसाधनेषु भिक्तयोग एव परमोत्कृष्टतमो मुक्ते रूपायः प्रतिगदितः स्वयमेव भगवता श्रीकृष्णेन भागवते—

> 'सर्वं मद्भिक्तयोगेन मद्भक्तो लभतेऽक्षसा। स्वर्गापनगं मद्धाम कथिब्रद् यदि वाञ्छति॥' ११।२०।३३

श्रीमद्भगवद्गीताया द्वितीयवट्कस्य प्रतिपाद्यो भिक्तयोगः । एतत् द्वैताद्वैतादि-सर्वमतसम्प्रतिपन्नम् । एवं सत्यपि भक्तियोगविषयमधिकृत्य सन्ति विविधावादा वादिनाम् । तत्र भिक्तयोगविषयभूतस्य न्वतुर्भु जत्वादिविशिष्टदेहवतः सगुणस्य कमनीयदिव्यपुरुषः परमात्मनो वास्तविकत्वं विशिष्टाद्वैत-द्वैत-शुद्धाद्वैतादिदर्शनानुयायिनो मन्यन्ते । केव गाँदैतवादिनस्तु (शाङ्करानुयायिनस्तु ) व्यावहारिकसत्यत्वमेव ताहशस्य ब्रह्मणः स्वीकुर्वन्ति । पारमार्थिकत्वन्तु केवलैकस्य निर्गुणब्रह्मण एवेति, तन्मते शिव-विष्णु-राम-कृष्णादिमूर्त्तीनां साकाराणां घटादिवदपारमार्थिकत्वमेव । ईश्वरास्तित्व-निरासकमीमांसकास्तु भिक्तयोगाऽऽलम्बनस्य परमात्मनः सत्तामेव नाङ्गीकुर्वन्ति । एतन्मते ब्रह्मणो जगत्कारणत्वादिकमपि न स्वीक्रियते । अद्वैतिनस्तु व्यावहारिकतया सत्यत्वेनाभिमतस्य सगुणब्रह्मणो जगत्कारणत्वमातिष्ठन्ते । मिथ्यावस्तुनोऽप्यर्थेक्रिया-कारित्वे का शंका व्यावहारिकसत्यनामिति वदन्ति । द्वैतादिमतावलम्बिभिः स्वीकृता मुक्ति-रदैतमते गौणीति प्रोच्यते । तत्र मुक्तिसादृश्येन मुक्तित्वोपचारस्वीकारात् । निर्गुणब्रह्मण-भावाख्यायां वास्तविकमकावेवः भक्तियोगाऽऽलम्बनस्य सगुणब्रह्मणः सत्ताऽपैति नत्वर्चिरा-दिना सगुणभावापत्ताविति केवलाद्वैतिनो मन्यन्ते । स्वतः प्रामाण्यव। दिनो हि सर्वेऽपि षेदान्तिनः । ते यावद् बाधग्रहं प्रवृत्तिप्रयोजकं प्रामाण्यं कुतो नाङ्गीकर्तुं मर्हन्ति । तस्मादद्वेते बाधदर्शनपर्यन्तं सगुणवाक्यप्रामाण्यादिव्यवहारो न विरुध्यते । अद्भय-

१. मागवते ११।२०।२६ ।

२. चतुर्विधा तु या मुक्तिर्मदुपासनया मवेत्-मुक्तिकोवनिवदि १।२५ ।

ब्रह्मतत्त्वस्यापि वाधकं किमपि शास्त्रादिकं प्रमाणं नास्ति येन निर्विशेषमपि ब्रह्म-बाध्यमानत्वेनापारमार्थिकमिति स्यात् । ब्रह्मणो निर्विशेषस्वे परः शतं श्रुतयः प्रमाणता-मुपगच्छन्ति । एवञ्चाद्दैतिनां निर्गुणवादस्यासत्कल्पनामाश्रित्य सगुण एव वेदान्त-पर्यवसानस्वीकरणमयुक्तमित्यद्वैतिनः । इत्थञ्चाद्वैतिनोऽपि व्यावहारिकसत्यस्य भक्तियोग-विषयत्वमङ्गीकुर्वन्ति । तस्मात् तन्मतेऽपि भिक्तयोगानस्तित्वे विवाद इति सिद्धम् । द्वैतविशिष्टाद्वैतादिमते गीताद्वितीयषट्कार्थस्य भिक्तयोगस्य साक्षात् मुक्तिसाधनत्वं स्वीक्रियते । तमेव भक्तियोगं गौणमुक्तिसाधनत्वेनाद्वैतिनः स्वीक्रवंन्ति । अयमेवैतेषा विशेषः । क्वचिन्मते "परमात्मनो भिक्तयोग एव ज्ञानयोगभक्तरिप ज्ञानविशेषत्वादिति स्वीक्रियते।" अन्यमते तु प्रत्यगात्मविषयो ज्ञानयोगः, भिक्तयोगस्तु परमात्मविषय इत्यभिधीयते । एतन्मतद्वयापेक्षया शाङ्कराद्वैतं विलक्षणमेव । तत्र निर्गणसगण-वाक्यानां यथाश्रुतमुभयत्र प्रामाण्यमङ्गीकृत्य भक्तिज्ञानयोगयोर्विषयत्वेन बाङ्गीक्रियते । एवञ्च सति निम्नाङ्किता विचाराः प्रादुर्भवन्ति यद्यथा भक्तियोग-विषयत्वेन स्वीकृतस्य सगुणस्य पारमार्थिकत्वं व्यावहारिकत्वं वा, एवं भिक्तयोग-साध्यो ज्ञानयोगो मोक्षसाधनत्वेनाभिमन्यत उत भिक्तयोगेनैव शास्त्रसमाप्तिः. तथा जगद् व्यापारवर्जं भोगमात्रसाम्येन ब्रह्मभावरूपस्यैव भक्तियोगसाध्यस्य मोक्षस्य मुख्यतया शास्त्रे प्रतिपादनमतान्यस्यैवेति ।

सन्निकष्टमाधिभौतिकं वस्त द्वारीकृत्याऽऽधिदैविकदिवष्ठवस्तुनि मनसो इढिकारः । प्रत्यक्षानुभवेन परोक्षार्थे प्रत्ययप्रवाहसम्पादनम् , आस्तिकानां ददविश्वासपूर्वंकं सूर्ये, गुरावतारपुरुषे वेश्वरोचितकर्मकरणम् , चेतसा घार्यमाणे विषये चित्तसंयमपूर्वक-बुद्धिस्थैयोत्पादनमित्यादीनि तत्र तत्र प्रतिपादितानि भक्तिलक्षणानि सर्वेमुपनिषदि द्रष्टं शक्यम् ।

संग्रहेगोत्थं वक्तं शक्यते यदाधिदैविकत्वाद बाह्यप्रत्यत्तेण ज्ञातुमशक्ये परमदवीयसि वस्तुनि सुकरतया ज्ञानीत्पादनायाऽऽघिभौतिके करिसंश्चिद्ये, अहार्यारोपमूलकं प्रतिरूप-मूलकं वा प्रतीकमूलकं प्रत्ययालम्बनं विधाय तद्विषयकप्रत्ययप्रवाहोत्पादनमुपासनमिति । अहार्यारोपो यथा लिपिभिरक्षराणाम् । लिपिविशेषसंकेतेनाकाराद्यक्षराणां बोघोऽहार्या-रोपमूलक इत्यर्थः । अत्र लिपिराकाशगुणभूताक्षराणां प्रतिरूपं प्रतीकं वा भवितुं नाईति । मसीकृतरेखाविशेषस्य शब्दरूपैरक्षरैः सह सादृश्याद्यभावत्। साकारनिराकारयोः सादृश्यस्य वक्तमशक्यत्वात् । तस्मादृहार्यरोपस्य तदुभयभिन्नत्वं सिद्ध्यति । वेदेऽपि कुशमुत्रौ ब्रह्मकल्पनमहार्यारोपेणैवेति विज्ञेयम् ।

प्रतिरूपेणापि क्वचिदन्यत्र मनसोऽवस्थानं संभवति । यथा चित्रं हष्ट्वा तद्वतो-ऽनुसन्धानम् । यथा वा शालग्रामशीलायां हरिधीः । एताभ्यां भिन्ना प्रतीकविद्या भवति,

तद्यथाऽङ्गुलिग्रह्णोन पितृग्रहणबुद्धिः, चरणसेवया वा गुरुसेवाबुद्धिः। प्रतीकशब्दो-ऽत्रावयववाची । जगद्व्यापकस्यैकस्याव्ययस्य ववचिदंशे बुद्धि कारगोन जगदीश्वरेऽव-यविनि बुद्धिकरणमुपासनम् । इयं खलु प्रतीकोपासना विद्यते ।

एवञ्चेश्वरस्योपासनं पूर्वोक्तविधात्रये येन केनापि कत्तु शक्यम् । एकैकयाऽपि विधयोपासनं भवति । क्वचिच द्वयोः तिसुणां वा समुचयोऽपि भवति । ताद्दं

त्रिविधमुपासनं चिन्तितम् ।

प्रेमा प्रमर्थी महान्

जीवात्मपरमात्मनः साधम्यं सम्पादनमेव मिन्तरसस्य साध्यं वर्तते । एवं चोपास्यो-पासकयोस्तादात्म्यमेव भिवतरसस्य मुख्यं लक्ष्यमित्त । तयोस्तादात्म्यरूपभावतभावापन्न-साधक एव मक्तिरसरसिकः प्रेमरसरसिको वा । तत्र परमात्मा परमप्रेमश्वरूपो विद्यते । यथा सूर्योदभिन्नस्तस्य प्रकाशस्त्रथैव परमात्मनोऽभिन्न एवं प्रेमा, एवं च प्रेमस्वरूपो इरिः, हरिस्वरूपं प्रेमा वा, तयोस्तादात्म्यज्ञानमेव प्रेमतत्त्वस्य साध्यामात ।

जीवात्मपरमात्मनोर्वोस्तविकस्व रूपस्य पारस्परिकसम्बन्धस्य च पारशानाय स्वस्व-पक्षसंस्थापनाय च दार्शनिकैः बह्वो हैताहैतादिरूपदाशीनकपक्षाः संस्थापिताः। यथा जीवात्मपरमात्मनोः, उपारयोपासकयोः, शक्तिशक्तिमतोश्च पारस्पारकसम्बन्धाः बहुपकारेणावतारितस्तथैव सहृदयसाधकैर्मावुकभक्तेश्च शक्तिशतिस्तोः रागात्मक-सम्बन्धपरिज्ञानाय प्रेमतत्त्वस्य दार्शानकांसद्धान्तः स्थापितः प्रचारितश्च । वस्तुतस्तु सगुणोपासका निर्गुणोपासका वा, साधनात्मकसाधकाः भावात्मकसाधकाः वा, कि बहुना सर्वेऽपि साधकाः परोक्षापरोक्षरूपेण प्रेमैव परमपुरुषार्थ इति स्वीकुर्वन्ति । यतो हि तेषां मते प्रेमैव सकलचराचरस्य प्राणिमात्रस्य नैसागकः स्वामाविको व्यापकद्वत्तिश्च विद्यते । तस्य प्रेरणया एव लौकिकालौकिकसमस्तव्यापाराः निरन्तरं च प्रचलन्ति । अपि च प्रेम्णो वशीवर्त्ती मगवान् भक्तेच्छ्या तस्य चित्ते रमते नृत्यति च।

मनुष्याणां सर्वासु चित्तवृत्तिषु प्रेमवृत्तिरेव मुख्या, अत्यन्तब्यापकतया, तलस्प-शितयाः मनोमुम्बकारितया च सैव मानवानां सर्वासां बृत्तीनां नियामिका सञ्चालिका वा विद्यते । मनुष्यस्य ज्ञान-कर्मेच्छावृत्तिषु प्रेमा एव प्रेरकभूतो विद्यते । तत्रापि बाञ्छावृत्त्या सह प्रेम्णः प्रगाढः सम्बन्धो वतंते। एवञ्चाभिलवितपदार्थे चित्तस्य संलग्नता, सात्त्विकाऽऽनन्द्प्राप्त्यर्थं तस्य वाञ्छा, स्वयमेवाऽऽनन्द्प्राप्तः 'सर्वे भवन्तु मुखिनः' इति भावनया परेम्योऽपि आनन्दप्रदानम् , भगवत्मुखोत्पादनव्यप्रता च भिकत्सस्य सामग्री विद्यते । एवं च प्रेम्णि चित्तस्य ज्ञानकर्मेच्छादिवृत्तीनां समावेशो वर्तते । वस्तुतो वाञ्छारूपात्मक एव प्रेमा, स एव समये समये भिन्नं भिन्नं स्वरूपं

१. प्रेमा प्रमर्थी महान्-विश्वनाथचकवर्ती

गृह्णाति । ज्ञानं विना वाञ्जा चतुर्हीना, वाञ्जां विना ज्ञानं पङ्गः, क्रियां विना चोभेऽपि निष्क्रिये एव स्तः, यतो हि वाञ्जा गति ददाति, ज्ञानं तस्य समुचितां दिशां
निर्दिशति, ततः क्रिया तयोः समन्वयात्मकस्वरूपं प्रेमाणमभिन्यनिक्तः । एवं च प्रेमतत्त्वस्य विलक्षणताव्यापकतादिवन्त्वेनेव भगवत्प्रेमिपपासवो भावुकभक्ताः साधकाश्च
विविधदार्शनिकमतानां दुरूहतां जिटलतां शुष्कतां च विचार्येव तद् विहाय प्रशस्तप्रेममार्गमन्वसरन् । तत्रामरप्रेमरसायनं समास्वादयतां भिक्तभावापन्नसाधकानां मते प्रेमा
मूकास्वादनवत् केवलमनिर्वचनीयतत्त्वमेवास्ति । स च प्रतिक्षणं वर्धमानः, गुणरिहतः,
कामनारिहतः, अविच्छिनः, अतिस्क्षमः, स्वानुभवैकगम्यरूपश्च वर्तते । तस्य च
श्रेष्ठसाधकः प्रेमेव सर्वत्र पश्यति, तमेव शृणोति, तमेव वर्णयति, चिन्तयति च । नारदेन
भिक्तः परमप्रेमस्वरूपतया, अमृतस्वरूपतया च प्रतिपादिता । एवमेव शाण्डिल्येन च
परमात्मिन सर्वोत्तमगम्भीरानुराग एव भिक्तत्वेन निरूपितः । इत्थञ्चाध्यायेऽस्मिन्
भिक्तस्त्रानुसारेण भिवतरसः सोपष्टम्भं प्रपञ्चितः, भिक्तविषयकानि विविधमतानि च

१. नारदभिक्तसूत्रे ५१-५५।

२. नारदभिकत्त्रे-२-३।

३. 'सा परानुरिकतीश्वरे'-शाण्डिल्यभिक्तसूत्रे-१

pulsistant of company

I might

## भक्तिरस-विमर्शे

मानसशास्त्र(मनोविज्ञान) दृष्ट्रचा भक्तिरसविवेचनात्मको

द्वितीयोऽध्यायः

मनव ए मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निहं चलम्।
अभ्यासेन तु कौन्तेय! वैराग्येन च गृह्यते ॥
—श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ६।३४

# अधिकारम-विमर्श

महासामाण (महाविधान) इत्रेषा संविध्य समित्र सविधियसामा

क्षाडार्टीक्रीक्रको

number of second second particular in

अर्थक्षके स्ताबादी को दुर्गी सकता अन्याकेत ए को सेला विश्वप्रीत च पुष्टते । —शीवद्गा लाकुरीनावाद्य वाह्य भगवन्तं प्रति भक्तानां मनोरागस्य सर्वोत्कृष्टावस्थैव भिक्तरसो विद्यते । स एव भगवन्तं प्रति भक्तानां रागात्मकसम्बन्धस्य सर्वाधिकं कोमलं कमनीयं च स्वरूपं वर्तते । स तु वाङ्मनसोरगोचरं स्वानुभवैकगम्यमनुपमं तत्त्वं वर्तते, तस्य रहस्यस्य ज्ञातारस्तु तदुपासका एव । तत्र साधकाः समस्तलौकिकपदार्थेभ्यः पराङ्मुखीभूय ऐकान्तिकरूपेण परमेश्वरे आत्मानं नियोजयन्ति । ईश्वरोपासनाया मार्गोऽयं यद्यपि स्वाभाविक एव तथापि महाकष्टसाध्यः । यतमाना अपि केचिदेव साधकाः तत्त्वतस्तं भगवन्तं जानन्ति । यदा साधकस्य समस्तलौकिकप्रवृत्तयः परमेश्वरोन्मुखायन्ते तदा एव भिक्तरसावस्था समुदेति । तादृश्विशिष्टरसावस्थायामेव मनसः सर्वा आन्तरा बाह्याश्च कियाः, सङ्कल्पविकल्परूपा शक्तयश्च स्वयमेव विरमन्ते, ततो भिक्तरसः कार्यकारणसम्बन्धात् पारं याति ।

कार्यकारणसम्बन्धयुक्तमनोवैज्ञानिकदृष्ट्या भिक्तरसे लौकिकप्रेमप्रतीकैरलौकिकप्रेमा प्रतीयते । सर्वेशवर्यसम्पन्नः कर्जु मकर्जु मन्यथा कर्जु समर्थो भगवान् भिक्तभावनान्तर्गतः सन् प्रेमाधारः प्राणवल्लभश्च जायते । भावुकभक्तगणाश्च तस्य प्रियतमा भूत्वा तस्य मधुरलीलायाः रसास्वादनं कुर्वन्ति । यद्यपि भगवतो मधुरलीलायामपि सर्वाः कामपरकवैषयिकप्रवृत्तयो विद्यन्ते, किन्तु ताः सर्वा विकारशून्या एव भवन्ति । वैषयिकसुखापेक्षयाऽऽध्यात्मिकसुखस्येदमेव वैशिष्ट्यमस्ति । अत एव भिक्तरससाधको लौकिकप्रेमप्रतीकैर्जावात्मपरमात्मनोश्चातिगोपनीयं रहस्यपूर्णं च भगवतः प्रणय-लीलामेवानुभवति । तत्र येन कारणेन निराकारं ब्रह्म साकाररूपेणावतीर्णं भवति तेनैव कारणेनालौकिकनित्यपणयलीलारसस्याभिव्यक्त्यर्थलौकिकप्रेमप्रतीकस्याऽऽवश्यकता सिध्यति । तदर्थमेव भिक्तरसस्य मनोवैज्ञानिकविवेचनस्याऽऽवश्यकता समनुभूयते मानसशास्त्रज्ञैर्भिक्तरसज्ञैः ।

#### भक्तिरसदृष्या मानसशास्त्रविषये विदुषां विचाराः

भारतीयचिन्तनस्याऽऽधारशीलाऽध्यात्मवादो वर्तते । अत एव समस्तभारतीय-चिन्तनिविधिषु ऽऽध्यात्मिकतायाः प्रभावो दृश्यते । किन्तु तद्विपरीततया पाश्चाच्य-चिन्तनपद्धतिः प्रायः भौतिकप्रभावेण प्रभाविता दृष्टिगोचरीभवित । तस्य तात्पर्यमिदं मास्ति यत् पाश्चाच्यदेशेषु भक्तेः सर्वथाऽभावो वर्तते । यतो हि बाइबिल्यन्थ-रूपे पाश्चाच्यधर्मशास्त्रेऽपि ईश्वरानुरागो भगवत्प्राप्तिसुखं च मनोरमतया वर्णितमस्ति । भाग्तीयकवीरादिसाधकैरिव ईसाईसाधकैरप्याध्यात्मिकसुखाभिव्यक्ते-राध्यात्मिकपरिणयस्य च मधुरवर्णनं कृतम् । किन्तु भारतीयभक्तिसाधनायां स्वतन्त्ररूपेण यादशो भक्तिरसस्य परिपाकोऽभृत् , तादृशोऽन्यत्र दुर्लभ एव । अत एव भारतीय-

पश्चात्त्यमानसशास्त्रेषु दृष्टिवैषम्यम्। पश्चात्त्यमानसशास्त्रविद्भिभौतिकदृष्ट्या मानव-मनोरागस्य मीमांसा कृता । भौतिकवादयुगेऽस्मिन् ताद्यां भौतिकप्रधानविचारदर्शनमेव सर्वाधिकरूपेण प्रशंसितम्। तथा सत्यपि पाश्चात्त्यदेशेषु विशुद्धभगवदनुग्रहपाप्त्यथै विद्वद्भिराध्यात्मिकमार्गोऽपि समाश्रितः। तेषां मते केवलं भौतिकसाधनैर्मनुष्याः सर्वतीभावेन प्रसन्ना न भवन्ति, अपि तु आध्यात्मिकचिन्तनेनैव मनुष्याः सम्पूर्णरूपेण सन्तुष्टा भवन्ति । अत आध्यात्मिकमार्गं एव श्रेयस्करो विद्यते विनाशशीलसंसारे । पाश्चात्त्यमानसशास्त्रज्ञानां मते मनोविश्लेषणस्य मूलाधारोऽवचेतनमनो वर्तते, यत्र नेपथ्येऽज्ञातदशायामेव मनुष्यस्याऽवरुद्धकामवासनाऽइर्निशं नानाक्रीडां सृजति । किन्तु भारतीयमानसशास्त्रज्ञानां मते सा चित्तस्य निम्नतमावस्था वर्तते, या मानवमनसो मोहाच्छन्नतायाः परिचायिका विद्यते । चित्तस्य सर्वाधिकोत्तमाऽवस्था तु समाधिदशा विद्यते । किन्तु भौतिकयुगेऽस्मिन् सर्वं भौतिकदृष्टया एव विचार्यते पाश्चात्त्यानां मते, तदेव बहुजनैः प्रशंस्यते च इदं निर्धारणीयमस्ति यत् परमेश्वरं प्रति मनुष्यस्य जन्मजाता वर्तते । कतिपयप्रवृत्तीनां घातप्रतिघातजन्या, कतिपयप्रवृत्ति-सहयोगजन्या वेति । विचार्यते यद् मानवप्रवृत्तिषु तस्याः कि स्थानम् १ प्रोक्तविषयेषु पाश्चात्त्यमनावैज्ञानिकरिप स्वं स्वं विचाराः प्रदर्शिताः। अत एव भिक्तरसस्य मनोवैज्ञा-निकदृष्ट्या स्वरूपपरिज्ञानाय पाश्चात्त्यमनोवैज्ञानिकानां तद्विषयकसिद्धान्ता विवेचनीयाः सन्ति ।

तत्र सामान्यतः पाश्चात्त्यमानसशास्त्रविकासनिम्नगास्त्रिपथगा इव त्रेघाऽभृत् । तत्रादौ डा॰ वाटसन्महोदयस्य मते मानविचत्तस्य जीवने न किमपि महत्त्वम् , अपि तु जीवने मानवव्यापारस्यैव प्राधान्यं भवति । अपि च मनुष्यस्य सर्वे व्यापारा यन्त्रवत् स्वयमेव सततं प्रचलन्ति । सांसारिकविषयानामुपभोग एव जीवनस्य परमं लक्ष्यम् , परमात्मा तु कापुरुषेभ्रं मेणैव स्वीक्रियते । विचारसरणिरियं मिक्तरसस्वरूप-विवेचनदृष्ट्या सर्वथा निर्धिकैव । अतो मतिमदं सर्वथा त्याज्यं वर्तते मिक्तरसस्य विवेचनप्रसङ्गे ।

डा॰ सिगमण्ड-फायड-एडलर-युंगप्रभृतीनां मते जीवनस्य सर्ववृत्तीनां मूलं कामवृत्तिरेव, धर्म-कला-परमात्मानुरागादयश्च कामवृत्तेरेव परिष्कृतरूपं वर्तते। इत्यञ्च तेषां मतानुसारेण परमात्मानं प्रति या भिक्तः क्रियते, सा त्ववरुद्धकाम-वासनाया एव परिष्कृतं स्वरूपं वर्तते। नान्यत् किञ्चिदन्यद्।

१. इण्ट्रोडक्शन इ सायकोलीजी आफ रीलिजन, पृ १२⊏।

विलियम मेग्डुगलमहोदयादिमतानुसारेण समाजिप्रयमनुष्याणां सर्वव्यापारेषु सहैतुकप्रेरणाया अत्यधिकमहत्त्वमस्ति । अत एव पत्तेऽस्मिन् विद्वद्भिमंनुष्याणां स्वामाविकप्रेरणा, भावना, स्थायिद्वतिश्च प्राधान्येन विवेचिता । यद्यपि तेनापि फायडमतेक
प्राधान्येन कामदृत्तिः स्वीकृता किन्तु तद्वत् समस्तप्रेमसम्बन्धेषु कामदृत्तिरेव कार्यकरणत्वं
न स्वीकृतम् । तत्र मेग्डुगलमतानुसारं कामस्नेह्योरेकत्वमिधाय फायडमहोदयेन
स्वस्य भ्रान्तत्वमाविष्कृतम् । फायडमते कामस्नेह्योर्न कोऽपि मेदः, अत एव
तन्मते समस्तप्रेमसम्बन्धेषु समस्तिक्रयाकलापेषु च कामभावनया एव मानवस्य
प्रवृत्तिर्भवतीति प्रतिपादितम् । तत्तु नोचितम् । समाजकल्याणार्थं सर्वोत्तमसंस्कृतिरक्षणार्थञ्च कामभावस्य परिष्करणमावश्यकमेव । इत्यं च तस्य मतस्य वैशिष्टयमिदमस्ति यत् तेनाऽन्यवृत्तिभिः सह मनुष्यस्य स्वाभाविकमिकृद्विरिष स्वीकृता, विचारिता
च तथा मानवजीवनस्य सत्ता न केवलं मनसेऽचेतनावस्थापर्यन्तमेव परिसीमिता वर्तते,
अपि तु सामाजिकदृष्टयाऽपि तस्या महत्त्वं विवेचितम् । अत एव परमात्मानं प्रति
भिक्तरसम्बद्धाविवेचनदृष्ट्या तस्य विशेषमहत्त्वं वर्तते । तत् सर्वं संक्षितक्ष्मणाग्रेः
विवेचयिष्यामः ।

## मानसशास्त्रदृष्ट्या भक्तेः प्रवृत्तिप्रयोजनम्

मानसशास्त्रदृष्ट्या मानवानां जागतिकविषयोपमोगस्याऽऽकाङ्क्षा सर्वथाः स्वामाविकी वर्तते । सांसारिकविषयेभ्यो मानवमनसो वैमुख्यं त्वतीवदुष्करं विद्यते । मनसो विरक्तये शास्त्रेषु कर्म शानं-भिक्तश्चेति साधनत्रयं प्रतिपादितं महर्षिभिः । तेषु कर्मशानयोरपेक्षया भिक्तरेव सर्वजनसुलभा, यतो हि, तत्र विषयोपमोगस्य सर्वथा वर्जनं नास्ति, अपि तु तस्य सेवनस्य केवलं परिष्करणमेव भवति । सर्वं वस्तु भगवत्प्रसाद-रूपेणाऽनासक्तभावेन उपसुज्यते । अपि च तत्र मानसिकवृत्तिः सर्वथा न विनश्यति, अपि तु तस्याः केवलं भगवद्विषये प्रवृत्तिरेव विधीयते । एवं च भक्तिमार्गस्थः साधक-श्चित्तं सांसारिकविषयेभ्य, परावर्त्यं परमेश्वरे नियोजयति ।

एवमेन पाश्चात्त्या अपि विषयान्तरेभ्य मनो नियम्य तस्य भगवद्रूरूपे विषये नियो-जनमेन भिनतनेन मन्यन्ते । तत्र तेषां भिनतः क्राइष्टं प्रति स्नेद्दाधिक्यरूपैन भवति । एवमेन भारते निर्गुणोपासकैरपि जीवात्मानं प्रेयसीरूपेण परमात्मानं च प्रियतमरूपेण स्वीकृत्य भिनतरससाधनायाः स्रोतस्विनी प्रवाहिता । भगवल्लीलारसरसिकैः साधकैः

१. इण्ट्रोडक्शन टू सोसल सायकोलौजी, पृष्ठे-३५१।

र. इण्ट्रोडक्शन टू सोसल सायकोलीजी, पृष्ठे-३५८ ।

रे. 'तेन त्यक्तेन भुजीया' ईशावास्योपनिषदि-१ ।

क्रपान्तरणपद्धतीयं सर्वथा स्पृहणीया विद्यते । सांसारिकविषयाणां रूपान्तरभूते भगवित गाढानुरागो भक्तो लौकिकतुच्छविषयान् विहाय सततं भगवत्येम्णि एव रमते । तात्पर्यमिदं यन्मनोवैज्ञानिकदृष्या साधकः स्वकामभावं स्वोपास्ये नियोजयित । इत्थं च लौकिक विषयेष्वलौकिक भगवित रूपान्तरितेषु सत्सु भिक्तरसस्याऽऽस्वादनं भवित । भिक्तरसस्याऽऽस्वादनं भवित । भिक्तरसस्याऽऽस्वादनं भवित । भिक्तरसस्याप्रकानां दृष्टावन्ये सर्वे रसा तुच्छा एव ।

आधुनिकमानसशास्त्रदृष्या निम्नाङ्कितप्रवृत्तीनां परिणामस्वरूपतयैव मानवानां चैतिस मिन्तः समुद्भवित, यथा हि—

(१) कामप्रवृत्तिः। (२) परमानन्दप्राप्तिप्रवृत्तिः। (३) एकत्वस्थापनस्य पूर्णेलप्राप्तिकरणस्य च प्रवृत्तिः। (४) आदर्शवादस्य प्रवृत्तिः। (५) आत्म- प्रतिष्ठाया आत्मरक्षणस्य च प्रवृत्तिः। (६) असफलदाम्पत्यजीवनस्य अमुककाम- वासनाया प्रवृत्तिः।

प्रोक्तकारणैरेव मनुष्येषु भक्तेः प्रवृत्तिः समुद्यतीति मानसशास्त्रश्चविद्वांसोऽभिमन्यन्ते । कामप्रवृत्तिः

आधुनिकमनोवैज्ञानिकमतानुसारेण मनुष्येषु कामवृत्तिमौं लिकमनोवेगो वर्तते, तस्याः मेथुनेन प्रजननप्रवृत्त्या वा नैसर्गिकसम्बन्धोऽस्ति । तस्याः कामवृत्तेः स्थायिमावो रितर्विद्यते, तस्या व्यावहारिकरूणं तु प्रेमेत्युच्यते । तच्च प्रेम स्थायिमनोवशा वर्तते, यस्या वात्सल्यमावस्य, कामभावस्य, आत्मसमर्पणमावस्य, आत्मप्रतिष्ठायास्य मधुरं संमिश्रणं मविति । कामवृत्तावात्मसमर्पणाविद्यकुमारभावानां मधुरसंयोगैरेव प्रेमा स्थाप्यते । अत एव यथा समुद्रे बहवस्तरङ्का उद्भवन्ति तत्रैव विलीयन्ते च सर्वे, तथैन यत्र सर्वे रसाः भावाश्चीन्मज्जन्ति निमज्जन्ति च तदेव भेमेत्यभिष्ययते । पात्रमेदेन तस्य प्रेम्णो वात्सल्यभावः, दाम्पत्यभावः, पूज्यभावश्चेति रूपत्रयं मवित । तत्र लघुजनं प्रति यत् स्नेहाकर्षणं तत्त वात्सल्यभावः, स्त्रीपुरुषयोः पारस्परिकं स्नेहाकर्षणं तु दाम्पत्यभावः, महापुरुषं प्रति यत् स्नेहाकर्षणं तत्त् दैन्यं, आत्मसमर्पणं, पूज्यभावः, श्रद्धाभावो वेति संज्ञायते । परिपक्वावस्थायां स एव

रे स्पान्तरणशब्दोऽस्मिन् प्रवन्वे सांसारिकविषयालम्बनप्रवृत्तेभगवदुनमुखीकरण-रूपार्थे प्रयुक्त इत्येवंविघशब्दस्य सर्वत्र प्रन्थे प्रोक्तार्थकतेवेति विभावनीयम् । आधुनिकलेखकाद्यनुसरणमेतादृशमाधुनिकतमानामपि बोधनेन्छयेति शास्त्रैक-परायणा सन्तुष्येयु:।

२. सर्वे रसाश्च भावाश्च तरङ्गा इव वारिश्रो । उन्मरजन्ति निमरजन्ति यत्र स प्रेमसंज्ञकः ॥

पूज्यभावः भिक्तरूपेण परिणमते । एवं च यदा लौकिकरनेहे रलोकिकरनेहरूपेण विपरिणमते, अपि च जीवोन्मुखः प्रेमा यदा परमेश्वरोन्मुखप्रेमिण परिणमते तदा साधकचेतिस रागमयी भिक्तः प्रादुर्भवित। दाम्पत्यप्रेमिण एव प्रेमभावस्य पूर्णं स्फुरणः भवित, कामभावस्य पूर्णं परिष्करणं च जायते । तिसमन् स्वार्थभावस्य गौणता परार्थभावस्य च प्राधान्यं भवित । तत्रैव मानवमनिस कोमलभावानामुदयो भवित, यस्यार्थन्यरिणितिभिक्तरससाधनायां दरीदृश्यते ।

#### परमानन्दप्राप्तप्रवृत्तिः

लौकिकप्रेमव्यवहारे मनुष्यो विविधवाधां विषमतां चानुभवति । प्रायोजीवने मुखस्य कतिपया एव क्षणाः प्राप्यन्ते सौभाग्येन, किन्तु जीवने प्रायो ऽसाफल्यस्य नैराश्यस्य, वियोगवेदनायाश्च साम्राज्यं परिदृश्यते । अत एव मानवजीवने स्थायिपूर्ण-सौख्यार्थं ताहशः शाश्वतः प्रेमाश्रयोऽन्विष्यते, यो अक्षयः सौन्दर्यसमन्वितः रसानन्द-स्वरूपश्च भवेत्। जनजीवनस्य क्षणभङ्गरत्वेन, लौकिकप्रेमन्यापारस्याऽसाफल्येन खिन्नो विरक्तश्च मानवः तादृशं स्थायिप्रेमविषयं मृगयते, यः शाश्वतः, चिरस्थायी नित्यश्च भवेत्, यत्र च सुखं कथमपि कदापि न क्षीयात्, यत्र च सुखसंयोगान-नन्तरं वियोगवेदना न दृश्येत, स्थायीपूर्णानन्दस्योपलब्धिश्च भवेत्। यत्र चाऽनन्ता-क्षयसीन्दर्यस्य साक्षात्कारो भवेत्, यत्र च सम्पूर्णमनःकामना पूर्येत । पूर्वोक्तभावनयैव प्रोरताः साधकाः स्वप्रेमाधारेऽनन्तशीलमनन्तशिक्तमनन्तसौन्दर्यञ्च प्रतिष्ठापयन्ति । जागतिकपदार्थस्य नश्वरता तीव्रतया मानवमानसं दुनोति, येन च मानवा अक्षयस्य परमसत्यपदार्थस्यान्वेषग्रो, तत्प्राप्तये च व्याकुलीभवन्ति । ते पूर्णरूपेण विश्वसन्ति यत् परमसत्यपदार्थस्य प्राप्त्यनन्तरमेव शाश्वताऽऽनन्दस्य प्राप्तिर्भविष्यति । तात्पर्यमिदं यत् शाश्वतसौन्दर्यस्याऽक्षयाऽऽनन्दस्य चान्वेषणाय मानवेष्त्कटाभिलाषा जागर्ति। सांसारिकवैषयिकमुखस्य क्षणभङ्करत्वं विलोक्यैव मनुष्याः चिरसत्यपदार्थस्या-Sन्वेषयो प्रयतन्ते, कबीरादिभिर्निर्गुणोपासकैरन्योक्तिपद्धत्या हश्यमानजगतो यथार्थ-स्वरूपं चित्रितम् । एवमेव सुरदासादिभिः सगुणोपासकैरपि दृश्यमानलोकमतिकम्य पारलौकिकसत्यस्य सर्वाधिकाऽऽनन्दप्रदायकस्य मञ्जललोकस्याऽतीवमनोहरं चित्रमुपस्थापितम् ।

### एकत्वस्थापनस्य प्रवृत्तिः

मानसशास्त्रज्ञविलड्यूराण्टमतानुसारेण एकत्वस्थापनस्येच्छा पूर्णत्वप्राप्ति-वाञ्छावा, या लोके दृश्यते सा तु स्वस्मात् वियुक्तभागस्यान्वेषणार्थेवास्ति । तन्मते एकत्ववाञ्छा पूर्णत्वप्राप्तिवाञ्छा वा प्रोमाभिधानं तत्त्वं वर्तते । स्त्रीपुरुषयोश्च

१. द मैंसन्स आफ फिलासफी-चेप्टर ३-विलड्यूराण्ट।

पारस्परिकमाकर्षणे एकत्वस्थापनमावनयैव परिलक्ष्यते । दाम्पत्येप्रमिण एकत्व-स्थापनं पूर्णंत्वप्राप्तिर्वा पूर्णंरूपेण दृश्यते । तत्र प्रोमा सम्यक्तया परिस्फुरति, प्रोमोत्कर्ष-द्यायां प्रियतमः सर्वेत्र स्वियतमामेव पश्यति । तादृश्विशेषावस्थाप्राप्तप्रोमेव लौकिकस्नेद्दस्य श्रुद्रसीमां परिलङ्घ्य समष्टिगतिवस्तृतप्रोमभूमिं प्राप्य परमेश्वरोन्मुख-प्रोम्ण परिणमते । दामपत्यस्नेद्द एव एकत्वस्थापनस्य पूर्णंत्वप्राप्तिवाञ्ज्ञाया वा महानाश्रयो वर्तते, यत्र द्वैतमद्वैते विपरिणमते । सा एव द्वैताद्वैतिवल्क्षणभावना-उन्ततो गत्वा मगवत्सनेद्दस्य कारणं भवति । बृहद्रारण्यकोपनिषदि प्रतिपादितं यथा स्विप्रयायाः गाढालिङ्गनकाले पुरुषो बाह्ममाभ्यन्तरञ्च सर्व ज्ञानं विस्मरति, तिस्मन् काले सः समस्त्रसंसारिकविषयान् विस्मृत्य मधुरानन्दमहोद्देषौ विचरति, तथैव परमप्रियपरमात्मना सद्दानुरागे सति जीवात्मा सर्वं वस्तु विस्मरति, सः परमात्मनः सायुज्यसुक्तिद्वारा तद्भिन्नं सर्वं विस्मरति । तस्मिन् काले तस्य सम्पूर्णंकामना वाञ्का वा समाप्यते । व

तात्पर्यमिदं यज्जीवोन्मुखरनेहं परमेश्वरोन्मुखरनेहश्च मानसशास्त्रदृष्ट्या मिन्नवेषा कामदृत्तिर्वर्तते । मनोवैज्ञानिकमतानुसारेण पुरा नारी नरश्च परस्परं सम्पृक्षौ आस्ताम्, दैवदुर्विपाकात् वियुक्षौ च जातौ, पश्चात् विरह्वेदनया उभौ सन्तसौ वम्तृतुः । एकस्वस्थापनस्य लालसेयमुमावैव सर्वदा व्यथयति । एवमेव दैवदुर्विपाका-द्वियुक्षः परमात्मनोऽशो जीवातमा अपि परमात्मना सह एकत्वस्थापनस्य विरहे ( अभावे ) विकलतामनुभवति । पश्चात् सद्गुरुः परमात्मत्वप्राप्ते मागँ दर्शयति । संयोगे सित जीवस्य सम्पूर्णवियोगजन्यदुःखं संयोगजन्यसुखे परिणमते । इत्यं च नारीनरयोः, आत्मपरमात्मनोश्च मध्ये एकत्वस्थापनस्य प्रवृत्तिः शाश्वतिकी वर्तते । एकत्वस्थापनस्याभिलाषेणैव सम्पूर्णसंसारस्य क्रियाकलापः प्रचलति । सृष्टेद्विविधा पर्यतीनामाक्षण-प्रत्याकर्षणयोरिदमेव रहस्यं वर्तते । मनोवैज्ञानिकशास्त्रे तु एकत्वस्थापनस्याभिलाषा एव प्रेमा भिक्तवैति कथ्यते ।

## आदशैवादस्य प्रवृत्तिः

मनोवैज्ञानिकं तथ्यमिदं यन्मनुष्यैः सततमादर्शवादस्य कल्पना विधीयते तदन्वे-षणस्य प्रवृत्तिश्च क्रियते । सामान्यतो मानवस्वभावस्य यथार्थवादिता आदर्शवादिता

श. प्रासादे सा दिशि विशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा, पर्यंङ्के सापि पिश च सा तद् वियोगातुरस्य,। हंही चेतः प्रकृतिरप्रा नास्ति मे काशि सा सा, सा सा सा जगित सकते कोऽयमद्भैतवादः॥

२. बृहदारण्यकोपनिषदि—३।२१।

चेति प्रवृत्तिद्वयं दृश्यते । तत्र यथार्थं नाम-जीवनस्य वस्तुत्त्व्यम् , तद्दमाव एव आदर्शवादोऽभिधीयते । यथार्थं विना जीवनं जीवनरहितमिव, आदर्शं विना च गित्रहितमिव प्रतिभाति । अतो मानवजीवनस्य सम्यग् विकासाय यथार्थस्याऽऽदर्शस्य च परस्परं सामञ्जस्यं अपिरहार्यं विद्यते । तस्मादेव कारणाद् मानवः सर्वदा आदर्शवादस्याऽऽकाड्क्षी दृश्यते । जीवने प्राप्तानन्दस्तु अपूर्णोऽस्थायी च भवति । अत एव मनुष्य उत्कृष्टाऽऽनन्दस्य चिरस्थायसुष्यस्य च कल्पनां करोतिः तत् प्राप्तुं सततं यतते । लौकिकजीवनस्य प्रेमपात्रं विनश्वरं प्रतिक्षणं क्षयी च भवति । यतो हि तस्य यौवनकुसुम जीवनपत्रस्य विनाशात् पूर्वमेव परिम्लायते । अत एव भक्तः तादृशं प्रेमपात्रं मृगयते, यन् निखलसौन्दर्यरसानन्दमूर्तिः शाश्वतश्च भवेत् , येन समस्तकामना सम्पूर्येत । जीवने प्रायो दुःखमेव परिदृश्यते, यतो हि विषसमविषमसंसारे सुखं शान्तिश्च कुतः १ यदि चेत् कदाचित् सौभाग्येन सुखं लभेत् १ तदिव क्षणिकमेव भवति ।

ताहशावस्थायां सर्वथा मनोवैज्ञानिकतथ्यमिदं यन्मनुष्यैरेताहशमुखं कल्पितं स्यात् ,
यत् विपुलं शाश्वतञ्च भवेत् । एताहशं संयोगः कल्प्येत , यया वियोगजन्यं दुःखं कदापि न भवेत् । ताहशोत्कृष्टजीवनस्य पूर्णमुखस्य चावासये मुकुमारराजकुमार सिद्धार्थमहावीरप्रभृतिमहापुरुषषैठौकिकसर्वमुखानि परित्यज्य महामिनिष्क्रमणं कृतम् , येन किमपि रोगशोकादिजन्यं दुःखं न भवेदिति । ते परमतत्त्वस्य साक्षात्काराय सततं व्याकुला आसन् , अत एव ते ताहशमुखस्यान्वेषणे संलग्ना आसन् , यदेकरसं चिरस्थायि, निखिलसौन्दर्यरसानन्दमूर्तिः सनातनं च भवेत् । तात्पर्यमिदं धर्मभावनायाः (भिक्तभावनायाः ) मूले मनुष्यस्याऽऽदर्शमावनाऽपि महत्त्वपूर्णप्रेरकतत्त्वरूपेण तिष्ठति । मानवजीवने आदर्शवादस्य व्यापकप्रभावो वर्तते, येन मानवोऽश्वयसौन्दर्यम् , अपरिमितानन्दम् , अमरप्रेमपात्रञ्च प्राप्तुं स्वेच्छ्यैव सम्पूर्णसौष्व्यसामग्रीं परित्यज्या-किञ्चनत्वं याचते, तत्रव च मुखमनुभवति ।

#### आत्मरक्षणस्य प्रवृत्तिः

यद्यपि मानसशास्त्रविदां मते कामो जीवनस्य सर्वाधिकप्रवलो व्यापकश्च मनोवेगो वर्तते । यतो हि प्राणिमात्रस्य सर्विक्रयाकलापस्य मूले येन केनापि प्रकारेण कामस्यैव प्रभावः परिलक्ष्यते तथापि व्यापकविषयविवेचनदृष्ट्याऽऽत्मरक्षणस्य मूलवृत्तिरेव सर्वोपिर सिध्यति । यतो हि भय-भोजनोपार्जन-पलायनादयो वर्तमानकालिकाऽऽत्मरक्षणा-र्थमेव भवन्ति । प्रजननस्य ( मैथुनस्य ) आत्मप्रतिष्ठयाश्च प्रवृत्तयो भविष्यत् कालिका-ऽऽत्मरक्षणभावनया भवन्ति । 'पुत्रप्रयोजना दाराः' इत्यादिनापि भविष्यत् कालिका-ऽऽत्मरक्षणभावनया भवन्ति । 'पुत्रप्रयोजना दाराः' इत्यादिनापि भविष्यत् कालिका-ऽऽत्मरक्षाया भावनैव दारसंग्रहादौ निश्चीयते। भविष्यचिन्तको मनुष्य महान् कल्पान्तपर्यन्तं स्वस्मृतिचिद्धं स्थापयितुं वाञ्छति, अत एत पुत्री-पुत्रादीनामभावे

मनुष्यो धर्मशाला-यग्रस्तूप-मन्दिरादिलोककल्याणकारिधार्मिककृत्यैश्चिरकालपर्यन्तं स्वस्मृतिचिह्नं स्थापयित । तेन च स आत्मप्रतिष्ठामनुभवित । तत्सर्वकार्यमातमरक्षणस्य
मावनयैव करोति । सृष्टिप्रणाल्याः रक्षार्थमेव दाम्पत्यसम्बन्धविधानं विद्वितं शास्त्रे ।
तथा सन्तानोत्पादनं पुण्यकार्यतया स्वीकृतम् । मनुना प्रोक्तं यत् 'मनुष्यः पुत्रेण
सर्वलोकान् जयित, पौत्रेण चिरकालपर्यन्तं अक्षयसुष्वमश्नुते, प्रपौत्रेण च सूर्यलोकं
लमते, अपि च पुं नाम नरकः, तस्मात् त्रायते रक्षतीति पुत्र इति संज्ञा स्वयमेव
प्रजापतिना कृता । देविष-पित्रादित्रमृणेम्यो मुक्त्यर्थमिष सन्तानोत्पादनं पुण्यकर्मतया शास्त्रेषु प्रतिपादिता । यथा हि—मनुष्यो ब्रह्मचर्यधारणद्वारा ऋष्यृणात् , यज्ञेन
देवर्णात् , सन्तानोत्पत्तिद्वारा च पितृर्णात् प्रमुच्यते । एवञ्च सन्तानोत्पत्तिरूपकार्येऽिष
सात्मरक्षणस्य भावनैव प्राधान्येन वर्तते । मानसतच्वशास्त्रज्ञानां मते अपत्यस्नेहवृत्तिस्तु
ज्ञानसदाचारयोश्च जननी विद्यते ।

तात्पर्यमिदं मङ्गलमय्याः सृष्टेः संरक्षणस्य मूले आत्मरणक्षणस्य भावनैवोत्प्रेरकशिक - रूपेण विद्यते । भय भोजनोपार्जन-सङ्घर्षादिप्रवृत्तीनां सम्बन्धो वर्तमानकालिकाऽऽत्म-संरक्षणभावनयाः प्रजननवृतीनां सम्बन्धस्तु भविष्यत् कालिकाऽऽत्मरक्षणभावनयाः वर्तते । मिक्तमूलेऽपि तस्यैव आत्मरक्षणभावस्या स्विवस्तारभावस्य वा प्रेरणया कार्यभवित । मनुष्या (प्रेम), सर्वोत्कृष्टं प्रेमपात्रम्, अनन्तरशील-शिक्त-सौन्दर्यनिधि परमानन्दसुलकरं, मिक्तरस्वरूपां परमात्मानं प्राप्य स्थिरानन्दानुभवं वाञ्छिति सततः स्वचेति । आधुनिकमनोविश्लेषणकर्त्रानुसारेण 'प्रेमा (मिक्तः) अपि आत्मरक्षार्थमेवा-स्ति । मानस्वत्त्वज्ञ द्यूराण्यमतानुसारेण पूर्णत्वस्थान्वेषणं पूर्विका प्राप्तिरेव प्रेमेत्यिमधीयतेः एवञ्च मिक्तमावमूले पूर्णत्वश्राप्तिभावना निगृदा भवतीति मनोविज्ञानमतम् ।

केषाञ्चित् मनीविश्लेषणशास्त्रतत्त्वविद्ां मते मनुष्यो यशसे भगवदनुरागं (मगवत्मिक्तं) प्रति प्रवृत्तो भवति । स विश्वसिति यद् भगवद्भक्त्यनन्तरं स संसारे यशसी मविष्यति । जना भगवद्भक्तं ज्ञात्वा, मत्वाऽर्चिष्यन्ति, श्रद्धया नामस्मरणं च करिष्यन्ति । एतेन मानवचेति आत्मप्रतिष्ठाद्धारा आत्मरक्षणस्य मौलिकभावनेव कार्यं करोतीति सिद्धम् । अत एव मनुष्यस्तदानीं वैषयिकसुस्तेभ्यः परावृत्त्याऽऽध्यात्मिकसुखन

१. पुत्रेण छोकाजयित पौत्रेणानन्त्यमश्तुते । अय पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम् ॥ १ ॥ पुत्राम्नो नरकात् यस्मात् त्रायते पितरं सुतः । तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ २ ॥ मनुस्मृतौ

२. जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिऋ णी जायते ब्रह्मचर्येण ऋ विम्यो यज्ञेन देवेम्येः प्रजया पितृम्य इति । बोघायनस्मृतौ

स्यान्वेष ऐ प्रयतते । तद् विना च सः संसारो दुःखमय इति, जीवनं व्यर्थमिति च मनुते । तदानीं स भगवद्दर्शनाय, परमात्मनोऽनन्तमधुरसंयोगस्याक्षयमुखस्य च प्राप्तये 'सर्वारम्भ।रित्यागी' इति रीत्या सिहष्णुश्च जायते ।

#### अपूर्णवासनायाः प्रवृत्तिः

आधुनिकमनस्तत्त्वविदां फायड-एलिस-प्रभृतीनां मते मनुष्यस्य सम्पूर्णिकया-कलापसम्पादिकाऽपूर्णकामवासनैव वर्तते । तेषां मतानुसारेणाऽपूर्णवासनैव विविधकार्येषु मनुष्यान् प्रेरयति । अत एव भिक्तिहेतुरप्यवशिष्टकामवासनैव वर्तते । यतो हि प्रेमा धर्मश्च परस्परमन्योन्याश्रितौ स्तः । तौ च मानवजीवनस्य सर्वाधिकशिक्तशालिनौ मनो-वेगौ जीवनस्य स्वामाविकीप्रवृत्तिः समुचितकाले यदि धर्मभावे रूपान्तरिता भवति तर्हि किमाश्चर्यम् , सा तु तस्य सर्वथा स्वामाविकपरिणतिरेव वर्तते ।

#### भिवतविषये पाश्चास्यमानसतस्वज्ञानां मतम्

सामान्यतो भिक्तविषये पाश्चात्त्यमनोवैज्ञानिकानां मतत्रयं वर्तते । कतिपयविदुषां मते स्वाभाविकवृत्तिरस्ति । अन्येषां मते भिक्तिः कामादिविविधभाविमिश्रितरूपा । परेषां मते तु भिक्तः परिवर्त्तितविषयः काम एवेति । किन्तु मतिस्दं प्रायः सर्वैः खण्डितमेव ।

भक्तिः सर्वथा स्वतन्त्रवृत्तिरिति मन्यमानानां पाश्चात्त्यमनोवैज्ञानिकानां प्रो० स्टार-वक्ष-प्रो० हार्किग-प्रो० मारिसजस्टो-डा० किंगप्रमृतिमहानुभावानां मतानुसारेण भक्तिः सुधा-नृषादिभाववन् मानवहृदयस्य सुस्थिरा स्वाभाविकीवृत्तिरस्ति । सा मानवस्य स्वाभाविकभावो वर्तते, यं मनुष्यः सर्वदानुभवति । अपरेषां मनोवैज्ञानिकनां मते स्वतन्त्ररूपेण भक्तेः स्वीकारः समीचीनो नास्ति, यतो हि सा कामक्रोधस्नेहादिवन् मनुष्यस्य स्वाभाविकीवृत्तिर्गास्ति ।

भिक्तिविधस्वाभाविकवृत्तीनां संमिश्रणेनोत्यवत इति मन्यमानानां ल्यूबा-मेग्डुगल-विलियमजेम्स-थाउलेस-जेग्सपूटप्रभृतिमनोवैज्ञानिकानां मतानुसारेण भयम्, कामः, यूथवृत्तिः, दृढता, प्रार्थना, शरणागतिः, श्रद्धा, आदरश्चेत्यादयो भक्तेरुद्भावकाः सन्ति<sup>2</sup>। डा० मेग्डुगलकथनानुसारेण भक्तौ श्रद्धाभयशरणागति-द्यानुता-जिज्ञासा-प्रभृतिभावा मिश्रिताः सन्ति<sup>3</sup>।

१. इण्ट्रोडक्शन टूद सायकोलोजी आफ रीटिजन, पृष्ठे १२४ थाउलेस, द स्टडी आफ रीलिजन, पृष्ठे १६१-१६३ — मारिस जस्टो।

२. सायकोलाजी एण्ड रीलिजस क्वेस्ट, पृष्ठे ३८-आर॰ बी॰ कैटल।

रे. इण्ट्रोडक्शन टू सोसल सायकोलाजी चैप्टर १३, पृष्ठे २६० मैग्डुगल ।

पूर्वोक्तभावानां मिश्रणरूपत्वेनैव भिक्तः सर्वान् व्याप्नोति । दास्य-सख्य-वात्सल्य-प्रभृतिरूपेण शुद्धप्रेमरसिनिधिश्च।रित । सार्वजनीनतया व्यापकतया च भिक्तः रिधर-वृत्तिरूपेण स्त्रीकृता । एवञ्च भिक्तः स्वतन्त्रा स्वाभाविकी वृत्तिन्तिर्तत, अपि तु कतिप्य-भावानां मिश्रणरूपा वर्तते । अत एव जीवने भक्तरत्यधिकं महत्त्वं वर्तते । भक्तरभ्य-त्तरे दास्यादिभावानां वर्तमानत्वेन कस्याभिष दशायां मानवैभिक्तरनुभृतिः कर्तुं शक्या । अत एव यद्यपि भिक्तः स्वतन्त्रा स्वाभाविकी वृत्तिश्च नारित तथापि जीवने कामादि-स्वाभाविकवृत्तिवदेव तस्या महत्त्वं वर्तते । दुर्भाग्यवशादेवाचेतनशिक्तभ्यः परतरा भिक्तः स्वाभाविकवृत्तिवदेव तस्या महत्त्वं वर्तते । दुर्भाग्यवशादेवाचेतनशिक्तभ्यः परतरा भिक्तः स्वाभाविकवृत्तिवदेव तस्या महत्त्वं वर्तते । दुर्भाग्यवशादेवाचेतनशिक्तभ्यः परतरा भिक्तः स्वाभाविकवृत्तिवदेव तस्या महत्त्वं वर्तते । सनवस्य जीवने सत्तिमाध्यात्मिकसाहाय्यस्याऽऽवश्यकता समनुभूयते, स च मनुष्येण धार्मिकभावनया भक्त्या च ग्रद्धते ।

मिक्तिकामश्चेति नाममेदेऽपि वस्तुतो द्वयोरैक्यमेवेति मन्यमानानां पाश्चात्त्य-मानसतत्त्वज्ञानां मते भिक्तः सामान्यकामप्रेरितप्रेममावस्य प्रच्छन्नस्वरूपेवास्ति । तन्मते कामिजनैः परिकल्गितप्रियतमातिरिक्तः परमेश्वरो न कोऽप्यन्यः । एवमुक्कृष्टभिक्तः कामभावत्वेन स्वीक्वर्वता 'स्विधर'महोदयेन प्रतिपादितं यत् कामवृत्तिमंनुष्याणां स्वाभाविकवृत्तिषु सर्वाधिकशिक्तशालिनीवृत्तिरस्ति, तयेव जातीयविकासस्य परम्परा प्रसरित, अत एव भक्तौ परमोच्चकामभावः स्त्रीकार्य एव । प्रमाणं चात्र भक्तेषु प्रच-लिता लिङ्गोपासना, भक्तकवीनां श्रङ्कारपूर्णरचना चेति । नैतत्समीचीनं, यतो हि भिक्ति-कामयोर्महद्गतरं वर्तते । वस्तुतस्तु उभौ परस्यरं सर्वथा भिन्नावसम्बद्धौ च । एवञ्च प्रायः सर्वेषां पाश्चात्त्यभानसशास्त्रिणां मतं समीचीनं न प्रतीयते । ते खलु प्रायशो भिक्ते कामस्य विकसितरूपमेवेति मन्यन्ते । नायं वस्तुस्वभावः ।

#### मक्ति-कामयोर्भेदः

भावन्तं प्रति भक्तस्य का मिनीं प्रति कामिनश्च यद्यपि आसिक्तरेकरूपैव तथापि पाकृतकामिजनस्वासिकः प्रायशो वहिर्मुखी, किन्तु साधकजनस्य साउन्तर्मुखी मवतीति मेदोऽपि वक्तते। साधको यदा स्वसर्वेन्द्रियाणि, संनियम्याउन्तर्मुखीभूय ध्यानपूर्वकं विश्व- अपञ्चं ध्यायित तदा सः सर्वत्र ज्ञानरूपं परमात्मानमेव पश्यति। सामान्यकामद्शायां तु व्यक्तिः कमि छौकिकविषयमेवानुध्यायित, किन्तु भक्तेविशिष्टदशायां तु स्वचैतन्येन सह तादात्म्यं प्राप्य शनैः शनैः तदाकाराकारितो भवति साधकः। इत्थञ्च भिक्त-कामयोर्वेक्यं नास्ति, अपि तु भिक्तवमेव विद्यते।

#### मिनतसाधनायां दाम्यत्यप्रेमप्रयोजनम्

कामस्य क्षियो लौकिकालौकिकमेदेन द्वैविध्यं लभते । लौकिकस्त विषयः कामि-

१. द सायकोलाजी आफ रीलिजन, पृष्ठे २१, सेलवी ।

न्यादिरूरः, अलौकिकविषयस्तु परमात्मा एव । कामशास्त्रप्रणेतृवात्स्यायनमतेऽपि कामो मनसो मूलभावो दाम्पत्यजीवनस्याऽऽनन्दोपलिष्धसाधनञ्चास्ति । तन्मते कामो न केवलमैन्द्रियक्षसुलमेव । अपि तु स आनन्दानुभृतिरेवास्ति । कामो दाम्पत्यप्रमणा स्व-सास्त्रिकदशायां स्वार्थोपमोगस्य लुद्रसीमां परिलङ्घ्य स्वप्रेमपात्रेम्यः सन्तानादिम्यश्च योगच्चेमं कर्तुं समीहते, पश्चात् सः परमार्थभावपूरितो जायते । तस्य चरमपरिणतिर्भक्तौ दृष्टिगोचरीभवति । दाम्पत्यप्रेम्णि दम्पती परस्परमभेदमेव वाञ्छतः । एवं च द्वैतेऽद्वैत-भावना इयं कालान्तरे ईश्वरप्रेम्णि परिणमते । बृहदारण्यकोपनिषदि च प्रतिपादितं यद् यथा स्वप्रियतमाया गाढालिङ्गने आबद्धपुरुषः प्रियतमातिरिक्तं किमपि न पश्यति तथैव परमात्माऽऽवद्धद्वदयो जनस्तदितिरिक्तं किमपि नावलोकयित, आत्मानञ्च विस्मरति ।

संसारोऽयं प्रकृतिपुरुषयोर्लीलाभूमिर्वर्तते । अत एव मानवजीवने स्त्रीपुरुषयोः परस्परमाक्षणमस्ति । तयोः संयोगः सृष्टिविधानस्य कौशलमयं कारणं विद्यते । अत एव तयोर्मध्ये एकस्याप्यभावे जीवनमपूर्णमेव । नूतनिर्माणस्याऽऽधारशीला तु दाम्पत्य-प्रेमैव वर्तते । मानवजीवने परस्परं यावन्तः सम्बन्धाः सन्ति तेषूकृष्टसम्बन्धो दाम्पत्य-रूप एव । तस्य सात्त्विकचरमविकासावस्थैव भिक्तिरिति स्वीकृता । स एव मूलाधारः साधकानां भिक्तरससाधनाया इति भिक्तरसर्श्यमीनसशास्त्रविद्भिः समनुभ्यते ।

मानवमनोभ।वेषु दाग्पत्यप्रेमेवाऽऽध्यात्मिकभावस्य सन्निकटे वर्तते । अत एवाऽऽध्या-त्मिकप्रेमानुभूतिर्दाग्पत्यप्रेमोपग्येनैव बोधियतुं शक्यते, नान्येन पथा । सर्वत्र सर्वदा भगवत्प्रेमाभिन्यक्त्यर्थं साधकैर्दाग्पत्यभाव एव गृहीतः । तैः परमात्मा प्रियतम-रूपेण जीवात्मा च प्रियतमारूपेण चित्रितः, तेन भगवत्त्नेहस्य मार्मिकाऽभिन्यिति-रभूत् । एवमेव इस्लामधर्मेऽपि सूफीसाधकैः परमात्मजीवात्मनोः पतिपत्नीत्वं परि-कल्प्याऽऽध्यात्मिकप्रेग्णो मर्मस्पर्शिचित्रं चित्रितम् । ईसाईसम्प्रदायेषु आध्यात्मिक-परिणयमुखेन मिक्तः स्वीकृता । इत्थं च दाम्पत्यस्नेहे भिक्तरसस्य प्रकटनाय भूयान-वसरोऽहित । भिक्तिसाधनायां दाम्पत्यसम्बन्धस्य प्रयोजनिवसेव स्वीकृतं साधकैः ।

दाम्पत्यभानं।ऽत्यन्तव्यापक उदारश्चास्ति । विश्वस्य सम्पूर्णकार्यं दाम्पत्यभावनया एव परिचलति । दाम्पत्यभाव एव जगतः सर्गस्थित्योम् लकारणमस्ति । दाम्पत्य-प्रेम्णो न केवलं प्रजननमेव फलमपि तु तेनान्योऽन्यस्य कृते परस्परमात्मसर्वस्वत्यागा-दिकमपि साध्यते । तत्र द्वैतभावना सर्वतोभावेन प्रविलीयते । दाम्पत्यभावस्य प्रेम-प्रकर्ष एव क्रमशः परिष्कृतिमवाप्य विश्वप्रेम्णि तथाऽन्ततश्च भगवत्प्रेम्णि परिण-मते । तस्य व्यक्तं स्वरूपं सगुणोपासकानां प्रन्येषु पूर्णत्या समुपलम्यते ।

तात्पर्यमिदम्-जीवात्मपरमात्मनोस्तादात्म्यभावस्य लौकिकरूपमेव दाम्पत्यभावो वर्तते । अत एव भारतीयदर्शने भिक्तसम्प्रदाये परमात्मा पुरुषोत्तमरूपेण जीवात्मा च

स्त्रीहरोग परिकल्पितः । विविधाः प्रजाः सिस्तुः परमात्मा निजस्वरूपं स्त्रीपुरुषरूपेण देषा व्यभजत् । निष्कषोंऽयं यन्नारीपुरुषयोः पारस्परिकाकर्षणं सम्मेलनं चाऽऽत्म-परमात्मनोरेव पारस्परिकाऽऽकर्षणस्य सम्मेलनस्य च लौकिकाभिव्यक्तिर्वतेते । प्रोक्तभाव-मावितैः क्वीरादिसाधकै हत्कृष्टप्रेमभवोऽभिव्यक्तितः । आत्मानः परमात्मनः प्रयात्व-मनुसन्धाय लौकिकदाग्पत्यभावोऽलौकिकजीवेश्वरदाग्पत्यस्य प्रतिविग्वरूपतां भजते । प्रतिपादितं चोपनिषदि — सः परमात्मा एकाकी रित न लेमे, अत एवात्मानं पित-पत्नीरूपेण विभक्तवान् । सर्वेरप्युपासकैजीवपरमात्मनोर्दाग्पत्यं परिव रूप्य प्राप्तित्वरायाः संयोगस्य च रमणीयं वर्णनं विद्वतम् । सम्बन्धममुमाधारीकृत्य व्हूनि बहुषा प्रपञ्चितम् । एवं च दृश्यते दाम्पत्यभावस्याऽऽध्यात्मिकस्वरूपमेव भिक्त रसस्यो-द्गमस्थली वर्तते मनोविज्ञानदृष्ट्या । पूर्वोक्तविवचनस्य तात्पर्यमदं यन्मानसञ्चास्त्रदृष्ट्यः भिक्तरस्याचायां दाम्पत्यभावस्यातीववैशिष्ट्यं प्रतिभातीति ।

इस्यं च यदा भगवद्विषयिणीरतिरूपस्थायिभाव एव निखिलसौन्दर्यरसानन्दस्वरूप-परमात्मरूपाऽऽलम्बर्नावभावस्य, रोमाञ्चाश्रुपातादिरूपानुभावस्य, इर्षावेगौत्सुक्यादिरूप-सञ्चारिभावस्य संयोगात् भिक्तरसरूपतामाप्नोति तदा मिक्तभावापन्नसद्धदयचेतिस्य अलौकिकाऽऽनन्दानुभृतिर्जायते ।

#### प्रेम्णः भक्तिरूपतावाधिः

क्रमशो विक्रसत् प्रेमैव गच्छता कालेन भिक्तरूपत्वसुरै ति । एवञ्च कामस्यैव चरम-परिणितभिक्तिरित्यभिधीयते । अत एव भावुकभक्तैर्वा, तन्माये, परमात्म-जीवातमानौ च दाग्पत्यसम्बन्धस्त्रे आवद्धतयाऽऽध्यात्मिकपण्यस्य कल्पना इता, तथा च तेषां मनिस विश्वमोहकस्यानुपमसौन्दर्यस्य नित्यस्वरूपस्य परमात्मनो दर्शनाभिलाषा सर्वदा तिष्ठति । निखलब्बाण्डे ,परिन्यातं ब्रह्म प्रति सरसरितभावस्यानुभृतिरेव भिक्त-भावस्य सर्वप्रमुखवैशिष्ट्यं विद्यते । पाश्चात्त्यमनोवैज्ञानिकमैकङ्कगलमतानुसारेण एकेकस्य मनोवेगस्य येन केनापि प्रकारेण स्वामाविकदृत्या सह धनिष्ठतमः सम्बन्धो भवति । भयस्याऽऽवेगः तदैव याति यदाऽऽत्मरक्षाया नैसर्गिकप्रवृत्त्याः प्रतिबन्धोऽनुभूयते । अत एव भयकाले मनुष्यः स्वरक्षार्यं यन्त्रवद् व्यवहरित । आवेगे तु धीरोऽपि विचित्रतया कार्यं करोति । प्रेमावेगस्य तीव्रता सर्वोपरि भवति । अत एव भक्त्यर्थं प्रेम्णोऽनिवार्यते मन्यते साधकैः । अत एव नारदमतेऽपि मिक्तः प्रेमस्वरूपा स्वस्थानिका वार्यत्वं मन्यते साधकैः । अत एव नारदमतेऽपि मिक्तः प्रेमस्वरूपा स्वस्य कृते वार्ववते । एवं च भक्तौ प्रेमण एव प्रमुखतेति सिद्धचित । भक्तः किमपि स्वस्य कृते

द्विधा कृत्वात्मनो देहमद्धेन पुरुषोऽभवत् ।
 अर्द्धेन नारी तस्यास्तु सोऽस्जत् विविधाः प्रजाः ॥—ब्रह्मपुराणे

प्रेमिविषय।दादातुं नेहते । किन्तु तस्य कृते स्वकीयं सर्वमिषि वस्तु दातुमेव वाञ्छिति । तत्र तत्सुखसुखित्वस्यैव प्राधान्यं न तु स्वसुखसुखित्वस्य ।

अत्र लौकिकी मादकता न भवति। न वा वासनाजन्योनमाद एव। एतदेव प्रेमाऽभिधीयते। वास्तविकप्रेम्णि वासनाराहित्यं शान्त्यतिशयो मोहा-भावश्च भवति। संसारसारभूतं प्रेम तु एवंविधमेव। अत्रैव सर्वे रसा भावा-श्चोद्भूय लीयन्ते समुद्रे तरङ्गवत्। प्रेम्णा एव साधको द्वैतभावनयाऽद्वैतं ब्रह्म प्राप्नोति। प्रेमेव द्वैतेऽप्यद्वैतता प्रतिपादकः। तेन हि लोकेऽपि भर्नु भार्ये भिन्नेऽप्यभि-न्ने। यथा हि जलशकरे भेदमपहायैकी भवतस्तथैवात्रापि शेयम्। एवं प्रेमोत्सर्गात् प्रस्ताऽऽत्मोत्सर्गस्य भाव एव क्रमेण विकासमेत्य विश्वकर्त्तुः प्रेम्णि परिणमते। इदमेव प्रेम्णः परिष्करणम्, एतदेव भिक्तरसस्य निदानम्।

मनोविज्ञानदृष्ट्याऽनन्यप्रेमभावो व्यापकमनोवृत्तिर्वर्तते, यतो हि सा कितपयमनो-वेगानां सिम्मश्रणस्य किमक्वोद्धिकतत्त्वानां समावेशस्य, तेषां पुनरावृत्तेश्च प्रतिफलन-मिता । अपि च स प्रेमा मनसः स्थिरा वृत्तिर्विद्यते, यस्मिन्नपत्यस्नेहः, संवर्षः, जिञ्चासा, मोजनोपार्जनम्, निषेषः, पलायनम्, आत्मप्रतिष्ठा, सामाजिकता, आत्मसमर्पणम्, निर्माणम्, आर्तप्रार्थना, कीहा, अनुकरण्म्, हास्यञ्चेत्यादीनां समस्तमूलप्रवृत्तीना-मेतत् सम्बद्धानां वात्सल्यम्, कोधः, उत्सुकता, जुत्, घृणा, भयम्, सहानुभृतिः, गर्वः, उत्सर्गः, कामः, परिग्रहः, सर्जनम्, उत्साह् इत्यादिमनोवेगानाञ्च सम्मश्रण्नेव स्वरूपं लभते । प्रेम्ण एव सृष्टेरारम्भः । अत एव नारीनरयोर्मनोवेगेषु प्रेमभावनायाः प्रामुख्यं स्वीक्रियते बुधैः । कामवासनायां स्विध्यप्राप्तेर्यां त्वरा जायते सैव भिक्तशास्त्रे कामानुगाभिक्तिरिति कथ्यते । ताहशदशायां प्रियः प्रेयसीकृते स्वेच्छयैन प्रसन्ततापूर्वकं स्वसर्वस्वं समर्पयति । एवञ्चात्मविलयने सर्वात्मसमर्पणे वा साधकैरलौकिकानन्दः समनुभ्यते । प्रेम्णः साऽनन्यदशाऽनिर्वचनीया एव वर्तते । ताहशी विशेषदशैव साधनायाश्चरमसीमा विद्यते । साधकः सर्वं विद्याय तामनन्यप्रेमदशामेव सर्वदा वाञ्छिति । यदा चित्तस्य प्रेममयभावाञ्चलता लौकिकविषयं विद्याय तामनन्यप्रेमदशामेव पर्वदा वाञ्छिति । यदा चित्तस्य प्रेममयभावाञ्चलता लौकिकविषयं विद्याय पारलौकिकविषयं प्रित उदेति, तदा सा सर्वोत्तमा भिक्तदशित कथ्यते ।

#### कामस्य भिवतक्वरवलाभः

फायडमतानुसारेण सर्वा अपि प्राणिप्रवृत्तयः कामवृत्तिमूला एव । किन्तु सामाजिक-मर्यादयाऽन्यकारेणेन वा स्वाभाविककामवृत्तिर्निरुध्यते, येन बहुविधा मानसिक-व्याधयः समुत्यद्यन्ते, याभिश्च मनुष्यो विकारप्रस्तो जायते । अतो मानसिकविकारेभ्यः परित्राणाञ्च कामभावस्य मर्यादितस्वरूपदानाय च तस्य कामभावविषये परिवर्तनं क्रियते, तदेव फ्रायडमते कामवृत्तेक्त्रयनं परिष्करणं वेति कथ्यते । स्वमित्रं परमेश्वरं प्रति वा स्वात्मार्पर्रोन मनुष्य उद्वेगरहितो भूत्वा सन्तोषं शान्तिमानन्दं चानुभवति । तदेव कामस्य परिष्कृतस्वरूपं भिक्तिरिति वथ्यते ।

तात्पर्यमिदं यत् फायडमते कामवृत्तेर्जीवने प्राधान्य वर्तते । तस्याः केनापि कारगोन सर्वथा तिरोभावो न भवति, अपि तु सा कारणविशेषसन्निधानेनान्यरूपेण वाऽऽत्मानं प्रकटयति । दैवीशकावाध्यात्मिकतायां वा विश्वासाभावकारणादेव फायडमते भिक्तः काल्यनिकत्वेन भ्रमत्वेन च प्रतिपादिता किन्तु आध्यात्मिकशक्तौ विश्वासकारणादेव युग-केनिथ-वाकरप्रभृतिभिर्विद्वद्भिः फ्रायडस्य पिष्करणसिद्धान्तः खण्डितः । यदा मनुष्यः सामाजिकबन्धनपरवशः सन् स्वकाममावं सफलियतुं न प्रभवति तदा सः कमप्यलौलिकपरमेश्वरं प्रकल्प्य तदीयभक्तावात्मानमवगाइयतीति यत् फायडमतं तन्नोचितमिति तैः स्पष्टमुक्तम् । एवं युंगप्रभृतिमते परमा-त्मानं प्रति कामवासनायाः तीव्रतया दिव्यमनोरागस्योदयो न भवति, अपि तु लौकिकविषयविरागेनाऽऽध्यात्मिकानुरागस्य प्रावल्येन च तद् भवति । प्रमाणं चात्र विमिन्नसाधकजीवनवृत्तमेव । इत्थञ्च कामस्यैव परिष्कृतस्वरूपं भिकरिति फायडमतं युंगप्रमृतिभिः खण्डितम् । एवं खण्डनीयत्वेऽिष भक्तिरसस्य स्वरूगोद्घाटनाय फायडमत-मप्यतीवोषयुज्यते । तदेव युंग-केनिथ-वाकर्-सैकटीसप्रभृतिभिविद्वद्भः कामभावस्य भिक्तमावे रूपान्तरणमिति कथ्यते । रूपान्तरप्रक्रियया मनुष्यस्याधोमुखवृत्तयोदैंवी-भावनया दिव्यातमदर्शनेनोचमानसिकवृत्त्या च प्रभाविता ऊर्ध्वमुख्यो भवन्ति। इत्थं च मनुष्यस्य तदा महत् परिवर्त्तनं जायते, पश्चात् लौकिकविषयेभ्यः पराङ्मुको मूला भगवत्प्रेम्णि स विलीयते । विलियमपूटमतानुसारेण यद्यपि कारणान्तरेण।पि जीवने महत् परिवर्तनं भवति किन्तु भिक्तभावनया एव जीवने कल्पनातीतं परिवर्तनं भवति, तत्रान्यत् कारणं तु अत्यल्यमेव । सर्वतो विच्छिन्नाभिलाषपुरुषं भिकरेव सर्वथाः रक्षति । त्यैव मानवः समस्तदःखारातिं जयति ।

डा॰ सैक्टिसमतानुसारेण मुख्यतया रूपान्तरणं त्रिधा भवति । यथा हि-(१) दुःखस्यानुभवः, (२) दुःखनिरोधस्य भावनाः (३) दुःखस्याऽऽत्यन्तिकनिवृत्त्यर्थः परमात्मनः सान्निध्योपायान्वेषणं भगवत्प्रेम्णः परिपक्वता च । प्रोक्तप्रिक्रयात्रय-माधारीकृत्य पाश्चात्त्र्यमनोवैज्ञानिकैः रूपान्तरस्य मार्गः स्थापितः । तत्रादौ मानवः

१. इण्ट्रोडक्टरी लेक्चर्स-पृष्ठे २६०-फायडस्य

२. द सायकोलीजी आफ सेक्स, पृष्ठे २३-ओस्वाल्ड स्क्वार्टंज ।

३ रीलिजस कौन्ससनेस-पृष्ठे १५८, विलियमपूट ।

संसारे दुःखमनुभवित ततो मुक्तेदुं साध्यत्वमि जानाति । यथा-यथा स्ववास्त-विकदशायाः सम्यग् शानं करोति तथा तथा दुःखादात्मानं गोपियतुं परिव्यावु ली भवित । ततः स दुःखस्याऽऽत्यन्तिकनिवृत्त्यर्थं धार्मिक्प्रन्थान् पठित, शास्त्राचारस्थानुगमनं करोतिः महात्मिभः सह सङ्गति च करोति । एवञ्च दुःखनिरोघोपायस्यानुसन्धानं रूपान्तरस्य द्वितीयावस्था वर्तते । प्रोक्तसाधनैर्यथा-यथा सांसारिकविषयेभ्यो विरागो भवित तथा-तथा परमेश्वरं प्रति मानवस्यानुरागो वर्द्धते । अन्ते च परमेश्वरोन्मुखः प्रेमा पूर्णतां प्राप्य सांसारिकविषयान्नात्मसात् करोति । तदा साधकः सदा सर्वत्र निखलसौन्दर्य-रसानन्दस्वरूपं परमात्मनं स्निद्धति । ईश्वरप्रेम्णः परिपूर्णाऽवस्थयं रूपान्तरस्य चरमावस्था वर्तते । यत्र भिक्तभावापनः साधकः सांसारिकविषयोपभोगस्य पूर्वप्रक्रिययैव स्वमनसि परमेश्वरप्रेम्णोऽनुभवं करोति ।

इत्यञ्च सांसारिकभोगनिवृत्तिरूपया रूपान्तरप्रिक्रयया ६वंथा विनष्टमनोरथोऽपि पुरुषः सर्वान् मनोरथानाप्नोति । एवञ्च सांसारिकदुःखेभ्यो विनिर्मुक्तो भूत्वा भगवद्रसमनुभवति । अयमेव पौरस्त्यपाश्चात्त्यविदुषां मिक्किविषयकमनोवैज्ञानिक-सिद्धान्तो वर्तते । पाश्चात्त्यविदुषां मते तरुणावस्थैव पूर्वोक्तरूपान्तरस्य प्रादुर्भावकालो वर्तते, यतो हि तरुणावस्थायामेव विविधविचागणां विशेषतः समुत्थानात् तदैव मनोभावानां परस्परं सङ्घर्षणं भवति । डा० फारसीथमतानुसारेण मानसशःस्त्रहृष्ट्या भक्त्यात्मकरूपान्तरमिदं पूर्णोत्कर्षप्राप्तसहजानुक्रमे निरद्धकामभावस्य नृतनप्रवल्यनेगातिरिक्तं नास्ति किञ्चदन्यत् । सांसारिकविषयोपभोगस्य वाञ्छां मनुष्यः बाल्यकालादेव कर्त्तुभारभते । अतो रूपान्तरप्रकियायाः प्रादुर्भावोऽस्मादेव कालाद् भवनतीति निश्चयेन वक्तुं न शक्यते ।

थाउलेसमतानुसारेण पापातमा धर्मातमत्वं लभते, धर्मातमा च परमहंसतां विन्दते, इदमपि रूगान्तरणमेव । इत्थमेव रूपान्तरणं कामस्य मिहत्वेन । किन्तु अन्येषु गृदतमेषु रूपान्तरेषु तु कामभावस्योजयनं न भवति । यत्र कामः प्रधानो वर्तते, तत्र जीवन-क्रियाकलापस्य संचालिकायाः कामवृत्तेः परिष्करणं भवति । असाधारणरूपान्तरंतु मानवस्य सम्पूर्णवृत्तीनां भिक्तरूपेण भवति । ताहशविशिष्टदशायां साधकः समस्तलौकिकमावं विस्मृत्य भिक्तरसमनुभवन् परमानन्दम। प्नोति ।

१. द सायकोलौजी आफ रीलिजने पृष्ठे १८७-सेलिव ।

२. द सायकोलाजी आफ रीलिजने पृष्ठे १६२।

३. सायकोलीजी एण्ड रीलिजन पृष्ठे १३५ फारसीथ।

४. इण्ट्रोडवंशन टू द सायकोलौजी आफ रीलिजने पृष्ठे २२४ थाउलेस ।

मानसशास्त्रदृष्ट्या पश्चात्त्यानां मते लौकिकसृष्टेम् लाघारो नार्यस्तथाऽनादिवासना (रितः) वर्तते । मनसो रतेरिस्ति विषयद्वयं, नारी स्वात्मा च । तत्र श्रद्धावात्सल्य स्नेष्ट्र-कामकामनोवेगचतुष्ट्यस्य समिष्टरेव रितिरिति कथ्यते मानसशास्त्रे । रतेर्विषयेषु नारी प्रामुख्यं भजते । रतिपूर्तिश्च नारीत एव संभवति । यदा रितर्नारीरूपं विषयमप्ष्याय स्वात्मिनिष्ठा भवति तदा सैव भिक्तपदमाप्नोति । भिक्तदशायां साधकः परमेश्वरं प्रति तथैव समाकृष्टो जायते यथा पतिर्जायां प्रति समाकृष्यते । प्रियानिषयिणीरितिर्यथाऽऽनन्दजनिकेति लोकानुभवस्ततोऽप्यधिकतरमानन्दं भिक्तरसरिवः समास्व।दयति । आनन्दोऽयं भौतिकाऽऽनन्दात् सर्वथा भिन्नो विलक्षणस्तथाऽनिर्वचनीयो भवति । स चाध्यात्मरसो मधुरतमतया स्वाद्यते । स्वादानन्तरं साधकः सम्पूर्णलौकिकविषयान् विद्याय कामिप वाचामगो चरा दशासुपैति । सा दशा एव मानसशस्त्रदृष्ट्या भक्तेश्वरमलक्ष्यं विद्यते ।

१. मधुररस १, पृष्ठे ६५ ।

२. पतिरिव जायामि नो न्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः । ऋग्वेदे १०। १४६।४

३. स्वाद्ष्किलायं मधुमां उतायं तीव्रः किलायं रसवां उतायां ॥ श्चायवेदे ६।४७।१

## भक्तिरस-विमर्शे

## दर्शनशास्त्रदृष्ट्या भक्तिरसविवेचनात्मकः

## तृतीयोऽध्यायः

मोक्षकारणसामग्र्यां भिक्तरेव गरीयसी ।
—शंकराचार्यः

श्रोयः मृति भक्तिमुदस्य ते विभो, विरुध्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद् यथा स्थूलतुषावधातिनाम्।।
—भागवते १०।१४।४ instant of

া বাং প্ৰস্থান কৰিছিল প্ৰস্থান কৰিছে

September 1749

## अद्देतदर्शने भक्तिरसस्वरूपम्

#### सर्वाधिष्ठातृनिरूपणम्

यथा तिलेषु तैलम्, दुग्वेषु घृतं परिन्याप्तमस्ति तथैव विश्वस्य प्रतिकणमलौकिको ऽनिवंचनीयोऽज्ययः परमात्मा परिज्यासो विद्यते । तस्य परमात्मनो मनसानुभृतिरेव ब्रह्मभावनेत्यिभिधीयते । सा भावना आधिभौतिका-ऽऽधिदैविका-ऽऽध्यात्मिकभेदेन त्रिविधेति प्रतिपादितमुपनिषत्षु । तत्राऽऽिधभौतिकब्रह्मभावनायां जडपदार्था बाह्य-रूपेण ज्ञायन्ते । तत्र सर्वे पदार्था जडदृष्ट्या विलोक्यन्ते । तत्र पदार्थस्याऽऽभ्यन्तिक-सौन्दर्यं न ज्ञायते । आधिमौतिकदार्श्वनिका अन्धशिक्तमात्रमेव स्वीकुर्वन्ति । आधिदैविकब्रह्मभावनायां पदार्थस्य सौन्दर्यशक्त्यादीन् स्वीकृत्य देवायत्तत्त्वं देवाः सगुण-साकारतयोपस्थाप्यन्ते । अत एव ब्रह्मण आधिदैविकभावना भक्तावुपयोगिनी वर्तते । तस्या भावनाया मूलाधारमूता भिक्तरेव, भिक्तं विना तस्याः स्थितिर्न सम्भवति । आध्यात्मिकब्रह्मभावना तु प्रोक्तोभयविधभावनापेश्वया श्रेष्ठाः यतो हि तत्र ब्रह्मसत्ताया अनुमृतिर्निर्गुणनिराकारानिर्वचनीयचरमसत्तात्वेन भवति । तादृशावस्थायां साधको जगतः सर्वेष्विप वस्तुषु परमात्मानं साक्षात्करोति । अपि च परमसौन्दर्यनिधः परमानन्दस्वरूपपरमात्मनः सुखदामनुमृति करोति ।

मारतीयमनीषिभिः कार्यक्ष्यस्यास्य जगतः कारणस्य ज्ञानायैव स्वीकीयां बुद्धिं व्ययितवन्तः। अत एव निखिलभारतीयवाङ्मये जगत्कारणान्वेषणस्य च महती प्रवृत्तिः परिदृश्यते। पूर्वं केन प्रकारेण मनुष्यैः सर्वव्यापकस्य सर्वशिक्षमतो महाशकोः परमात्मनः सत्ताऽनुभूता, कथञ्च सा एव सत्ता सांसारिकसमस्तकार्याणां कारणन्तेन च स्वीकृता इत्यत्र महदाश्चर्यं भवति। एवं च लौकिकसमस्तकारणानामिष कारणभूता सा एव महाशिक्षव्याच्यां संज्ञिता, सा च ब्रह्मविद्यया परिज्ञायते। सामान्यत्या तद् ब्रह्म, सा ब्रह्मविद्या च धार्मिकहृष्या दार्शिनकरीत्या वा विज्ञायते। ब्रह्मविद्याया धार्मिकहृषं तु मनुष्याणां धार्मिकमनोवृत्तेकशासनापरकमनोवृत्तेवा परिणामो वर्तते। तया मनोवृत्त्या च प्रेरितैः साधकैः सर्वव्यापकं सर्शक्षिक्षमद्ब्रह्म ऐश्वर्यमयपरमात्मतया परिकल्पितम्। परमात्मन ऐश्वर्यवोधानन्तरमेव साधकैः स्वस्माद्भिनः परमात्मा स्वीकृतः, अपि चानुभूतः सः परमात्मा सर्वक्षमर्थः, द्यासिन्धुः, मक्तानां मयत्राता, उद्धारकर्त्तां, अश्ररणशरणः, पतितपावनश्च वर्त्तते। सः परमात्मा आर्तसाधकानामार्तं-रवं श्रुत्वा नग्नपद्भ्यामेव परिरक्षणार्थं परिधावति, स च दुष्टानां दलनकर्त्तां सजनानां च परिपालकश्च। स्ति। एवं च परिदृश्यते भक्तैः स्वाभीष्टसिद्धयर्थं ब्रह्मणः प्रोक्तस्वरूपः च परिपालकश्च। स्ति। एवं च परिदृश्यते भक्तैः स्वाभीष्टसिद्धयर्थं ब्रह्मणः प्रोक्तस्वरूपः च परिपालकश्च। स्ति। एवं च परिदृश्यते भक्तैः स्वाभीष्टसिद्धयर्थं ब्रह्मणः प्रोक्तस्वरूपः

१. क्वेताक्वेतरोपनिषदि -६।६

मेवोपास्यत्वेनाङ्गीकृतम् । ब्रह्मणश्च भक्तानां कामनासिद्धचर्थं तादृशमेव रूपं कल्य--तम् १। परमेश्वरस्यैश्वर्यंबोधानन्तरमेव साधकस्य चेतिस संसारे यदा यदा धर्मस्य हानि:, सज्जनानां पीडा च मवति तदा तदा संसारे धर्मसंस्थापनाय, साधुरक्षणाय, भक्तानां मनोरथपूरणाय च सर्वेषु युगेषु परमात्मा स्वयमेवावतरतीति धारणा दृढा भवति र। ब्रह्मणः प्रोक्तेश्वर्यसमन्वितेश्वररूपमेव साधकैरत्यन्तं स्पृरंणीयमस्ति । भक्तानां स्वभावा-नुसारेण भगवद्विषयकरतिः पञ्चविघा भवतीति प्रतिपादितं भक्तैः, तथा हि−शान्तस्वभान वस्य शान्तारतिः, दास्यस्वभावस्य श्रीता रतिः, सख्यस्वभावस्य प्रेयसी रतिः, वात्सल्य-स्वभावस्यानुकम्पा रतिः, मधुरस्वभावस्य मधुरा रति (कान्ता रतिः) रिति । तत्र परमा-त्मविषयकानुरागत्वेन कान्ताविषयकरतिरेव मिक्तसम्प्रदाये सिद्धान्तरूपेण सर्वश्रेष्ठा भक्तैः समनुम्यते । तत्रैव साधकैमांक्षाद्पि सर्वश्रेष्ठो रसराजो भिक्तरस आस्वाद्यते । तत्र ब्रह्मणो ब्रह्मविद्याय। एच परिज्ञानाय दार्शनिकमार्गोऽस्ति । औपनिषद्विद्येव ब्रह्मविद्येति कथ्यते । तदेव वेदानां चरमो मागो वेदशिरः, उपनिषद् 3, वेदान्त इत्यादिपदैर्व्यवन हियते। तत्र बहुपकारैः सरलया प्रक्रियया दुर्लभं ब्रह्मतत्त्वं प्रतिपादितम्। तत्रौपनि षज्ज्ञानस्य मेदत्रयमस्ति । आत्मज्ञानम्, विश्वज्ञानम्, ब्रह्मज्ञानञ्चेति । तत्र सर्वप्रथम-मात्मज्ञानं विहितम्, यतो हि आत्मदर्शनेनैव विश्वदर्शनम्, तेन च ब्रह्मदर्शनं सम्भ-वति । अत एव।ऽऽध्यात्मविद्यानां साधकैः सर्वप्रथममुत्तमपुरुषस्य दर्शनमन्विष्टम् (कोऽहम्), तस्य दर्शनं च अहं ब्रह्मास्मि' इति रूपेण कृतम् । ततो मध्यमपुरुषस्य (कस्त्वम् ), दर्शनस्य जिज्ञासा समुद्भूता, तस्य दर्शनं च 'तत्त्वमसि' इति रूपेण कृतम्। तदनन्तर-मन्यपुरुषस्य (कोऽयम्) दर्शनस्याऽऽकाङ्क्षा समुद्भूता, तस्य च दर्शनं 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' इति रूपेण ब्रह्मरूपस्य दर्शनं कृतम् । एवं च मनुष्ये सर्वप्रथममात्मबोधस्ततो विश्वबोधः पश्चात् परमात्मबोधश्च जातः । इत्थं च मनुष्यैरन्तः स्थिति अवस्थ

१. उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रू कल्पनार ामतापन्युपनिषदि-७

२. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाग्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥—श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ४।७, ८
—महामक्तेन श्रीतुल्सीदासेनाप्येवमेवानुभूतम्-रामचरितमानसे

रै. अद्यत्वे त्रिंशहुत्तरशतसंख्यका उपनिषदं उपलभ्यन्ते । किन्तु सर्वथा प्रामाणिकत्वेनल्गीयस्य एव स्वीक्रियन्ते । तत्रापि ईशावास्यादि-दशोपनिषदां विशेषः समादरः । आसां दशोपनिषदां श्रीशङ्कराचायादिभिः सर्ववेदान्तिभिः स्वस्वमतानुकूलां व्याख्यां भाष्यं च कृतम् ।

बाह्यविश्वस्य च ज्ञानानन्तरमेव जीवात्मपरमात्मनोश्चानुभूतिः प्राप्ता । तैरात्मबोधद्वारा विश्वबोधो, विश्वबोधद्वारा परमात्मबोधश्च लब्धः । तैश्च मनुष्यैर्विश्वस्य प्रतिकणं परिन्यासस्य विश्वात्मनो दर्शनं कृतम् , तथा च तस्य विश्वात्मनोऽनन्ता सर्जनशक्तिश्चानुभूता । मानवजीवनस्येयमेव सर्वोत्तमोपलब्धः, तेनैव मनुष्यस्य सम्यताः संस्कृतिः, धर्मः, ज्ञानम्, विज्ञानं चेरयेवमादिचिरसंचिता विशालसम्पत्तिः समुद्भवति विकसति च ।

अतो दार्शनिकमनोवृत्त्या प्रेरितैः साधकैः तद्बद्घा निराकारम् , निर्गुणम् , सर्वे व्याप्तम् , सर्वोन्तर्यामी अनादि, अखण्डम् मनोवाग्न्यामगोचरम् , अनिर्वचनीयम् , अद्वैततत्त्व्मित्यादिरूपेण च परिज्ञातम् । तेनैव ब्रह्मणा च सम्पूर्ण दृश्यादृश्यं जडचेत्नात्मकविश्वं परिव्याप्तमिति च स्वीकृतम्। एवञ्च विविध-धर्ममतानि दार्शनिकसिद्धान्ताश्च प्रतिष्ठापितानि लोके साधकैः । धार्मिकमनोवत्तेः प्राधान्येन परब्रह्मणः सगुणरूपमेव सर्वाधिकरूपेण स्वीकृतं भक्तैः । दार्शनिकमनोवृत्तेः प्राधान्येन च परब्रह्मणो निर्गुणं निराकारं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं स्वरूपमेव विवेचनस्य मुख्य-विषयोऽभूत्। अत एव ब्रह्मणो निर्गुणसगुगोभयविषस्वरूपस्य तत् प्रतिपादकदार्शन क सिद्धान्तस्य समासेन वर्णनं कियते, तत् सम्बन्धश्च येन केन प्रकारेणापि भिक्तरसेनः सह स्वीकियते दार्शनिकभक्तिरसर्हैः।

#### निगुंजबह्यस्वरूपम्

सामान्यतो ब्रह्मणो व्यकाव्यक्रभेदेन रूपद्वयं विद्यते। तत्र ब्रह्मणः साकारं व्यक्तरूपं सगुणत्वेन, तस्य च निराकारमव्यक्तरूपं निर्गुणत्वेनामिधीयते । ब्रह्मणो निर्गुणं निर्विशेषं स्वरूपं मुख्यतो ज्ञानयोगस्य विषयोऽस्ति, यन्मनोवाणीभ्यामगोचरं विद्यते । तस्य निःसीमाचिन्त्यगुणप्रकाशस्तु तर्केणैव भवति । तस्य परिज्ञानसाधनमात्म-ज्ञानमात्मानुभवो वा विद्यते । तद् वाचको निर्गुणशब्दः सर्वप्रथमं श्वेताश्वेतरो-पनिषदि तस्य देवस्य विशेषणत्वेन दृश्यते, यः समस्तभूतेष्वन्तर्निहितः सर्वव्यापी सर्वकर्माणामधिष्ठाता सर्वे साक्षी सर्वस्य प्रकाशको निरुपाधिश्च वर्तते । अयमेवार्थो भगवद्गीतायामप्युक्तो यत्-'ब्रह्म सर्वेन्द्रियविषयान् जानाति" किन्तु वस्तुतः 'पद्मपत्रमिवाम्भस।" इति रीत्या सर्वेन्द्रियेम्यः परमस्ति । आसिक्तरिहतमपि सर्वान् धारयति पोषयति च । निर्गुणत्वेऽपि सर्वगुणान् भुङ्क्ते । तदेव चराचरेषु पश्च्याप्तं.

१. एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ -श्वेताश्वेतरोपनिषदि ६।११।

वर्तते । तचातिस्क्ष्मत्वादिविशेयम् , अत एव समीपस्थमि दूरे प्रतिभाति । श्वेताश्वेतरोपनिषदि ब्रह्मणो निर्गुणनिर्विशेषरूपस्यालीकिकता प्रतिपादिता यद् तद् ब्रह्म पादौ विनैव वेगेन चलति, करौ विना यह्णौति, नेत्रे विना पश्यित, कणौ विना शृणोति । एवमेव रामचिरतमानसेऽि तस्य ब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादितं भक्तप्रवरेण श्रीतुल्सीदासेन । अपि च तद् ब्रह्म गच्छदिप न गच्छति, अन्तिके सदिष दूरे चास्ति, सम्पूर्णजगतोऽभ्यन्तरे विद्यमानमिष बहिः प्रकाशते । एवं च विविधविषद्धात्मकैर्वचनैर्निर्गुणब्रह्मणोऽलौकिकता प्रतिपादिता उपनिषदि । एवं च वेदोपनिषत्पुराणगीतादिषु धार्मिकाऽऽध्यात्मिकग्रन्थेषु परमतत्त्वविषये भूयान् विचारो दृश्यते । तत्र यः परमतत्त्वमेकत्वेन मनुते स एकत्ववादी, यश्चानेकत्वेन मनुते स अनेकत्ववादीति कथ्यते । स एव द्वैतवादी । तद्भिन्नाद्वैतवादिमते त परमतत्त्वमेकमेव । तत्र ब्रह्म निराकारम् , अगोचरम् , अनिर्वचनीयमेवास्तीति स्वीक्रियते । तस्याद्वैतपरमन्तव्वस्योपमानं न कोऽपि जानाति जगति ।

प्रोक्ताद्वैतपरमतत्त्वविषये विविधमतानि प्रचिष्ठतानि शास्त्रेषु । तत्र शूत्यवादिबौद्धानां मते शूत्यमिति, । विज्ञानवादिबौद्धानां मते विज्ञानमिति, सौत्रान्तिकवैभाषिकयोः सौगतयोमंते बाह्यम् तथा बाह्याभ्यन्तरञ्च तत्त्वमिति, जैनानां मतेऽईजिति, शब्दब्रह्मवादिवैयाकरणानां मते शब्द इति, आलङ्कारिकाणां मते रस इति, शिक्तवादिनां मते शिक्तिरिति, शैवानां मते शिव इति, वेदान्तिनां मते ब्रह्म ति, तच ब्रह्म क्वचिन्निर्गुणं क्वचित्सगुणमिति, मीमांसकानां मते कर्म इति । नैयायिकानां मते कर्मा (ईश्वरः) इति । पाश्चात्त्यदार्शनिकेषु फिश्मेटेमते तत्परमतत्त्वमात्मा इति, शिलङ्कमते अनात्मा (प्रकृतिः) इति, हिगेलमते निरपेक्षप्रत्यय इति, ग्रीनमतेऽपरिच्छित्रं चैतन्यमिति, ब्रैडलेमतेऽपरोक्षानुभव इति कथ्यते ।

१. सर्वेन्द्रिय-गुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । असकं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्षृ च ।। बिहरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । स्क्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्यं चान्तिके च तत् ।। श्रीमद्भ० गी० १३।१४, १५

२. अपाणि पादो जवनो प्रहीता पश्यत्यचत्तुः सः श्रणोत्यकर्णः । स वेति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरप्रं पुरुषं महान्तम्॥ श्वे॰ उ०३।१९

३. रामचरितमानसे

४. तदेजित तन्नैजित तद्दूरे तद्वदन्तिके । तदन्तस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥—ईशावास्योपनिषदि— ५

प्रोक्तविभिन्नतत्त्ववादेषु आत्माद्वैतवाद एव सर्वप्रमुखसिद्धान्तोऽस्ति । स तु शूत्या-द्वयवादाद् विज्ञानाद्वयवादात् यबदाद्वयवादात् सत्ताद्वयवादाः भिन्न एव प्रतीयते । यतो हि तत् सिद्धान्तानुसारेण प्रत्यक्षानुभूतश्चेतन्यस्वरूप आत्मा एव परमतत्त्वं वर्तते, न त्वन्यः कश्चिद्भावोऽभावो वा । सर्वेषामद्वेतवादिनां मते सर्वभूतानां सत्ता अद्वैततत्त्वे एव मायया विद्यमानाऽस्ति । तस्मादेव सृष्टिकाले मायया सर्वे पदार्थाः प्रतीयन्ते, प्रलये च तत्रैव विलीयन्ते ।

## श्रीशङ्कराचार्यस्य सिद्धान्तः [ अद्वैतवादः ]

वैदिकवाङ्मये छान्दोग्य-बृहदारण्यक-माण्ड्रक्याद्युपनिषत्सु ब्रह्मस्त्रेषु गीतादि-दार्शनिकग्रन्थेष्वद्वैतवादस्य विश्वद्याख्या प्राप्यते । दुष्प्रधर्षस्य तर्कद्वाराऽ द्वैतवेदान्तस्य प्रतिष्ठापकः श्रोशङ्करा वार्य एवास्ति । तेनोपनिषद्ब्रह्मसूत्रगीताभाष्यद्वारा ब्रह्माद्वैतवादः प्रतिष्ठापितः । वौद्धाभिमतः शून्याद्वयवादो विज्ञानाद्वयवादश्च खण्डितौ । तस्य मते वस्तुतः परमार्थसत्तारूपं ब्रह्म अद्वैतं सत्यतत्त्वञ्चास्ति, जगन्मिश्या वर्तते । वस्ततो ब्रह्मजीवयोरभेद

एव, तयोभेंदो नास्ति आत्मा रवयं सिद्धप्रत्ययोऽस्ति अनुभृतिषु समवस्थितः संसारः, अनुभवस्य मूले आत्मनः सत्ता स्वतः सिद्धरूपेणावस्थिता । आत्मा स्वयं सिद्धज्ञान-रूपमद्दैतं द्वास्ति । अस्यैवाद्दैततत्त्वस्य प्रतिष्ठापनं शाङ्कराद्दैतवादस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते । तन्मते निर्विकल्पम् , निर्पाधि, निराकारम् , निर्पणम् , सत्तामात्रमेव च ब्रह्मणः स्वरूपमुच्यते । एवं च तद् ब्रह्माद्दैतमते परमदिव्यस्वरूपम् , अमूर्तरूपम् , अजम् , अप्राणम् , अमृतस्वरूपम् , इन्द्रियादिरिहतम् , परात्परञ्जाङ्गीक्रियते । उपनिवत्सु स्वरूपलक्षयोन तटस्थलक्षयोन च ब्रह्म लक्षतम् । तत्र 'जन्माद्यस्य यतः , 'यतो वा इमानि मृतानि जायन्ते द स्वादिना तटस्थलक्षयोन तद् ब्रह्म जगतः कारणम् , शानस्वरूपम् , सिद्धवानन्दस्वरूपाक्तमकस्तीति प्रतिपादितम् । 'स्वतं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", 'सदैव सौम्येदमप्र आसीत् , ''तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यताया । स्वादिश्रुति-स्मृतिमाः प्रतिपादितेन स्वरूपलक्षयोन च तदेव ब्रह्म मायाविच्छनं सन् सगुणरूपेणाप्यवतरित धरातले भक्तजनानुप्रदीतुम् । अपि च भगवता बादराययोन भागवते एकस्मिन्नेव श्लोके ब्रह्मण उभयविधस्वरूपं प्रतिपादितम् । तत्र 'जन्माद्यस्य" इत्यादिपूर्वार्दं ब्रह्मणस्तटस्यलक्षणं, 'तेजोवारिमृदाम्' इत्याद्यस्तरार्दं व्रह्मणस्तटस्थलक्षणं, 'तेजोवारिमृदाम्' इत्याद्यस्तरार्दं व्रह्मणस्तटस्थलक्षणं, 'तेजोवारिमृदाम्' इत्याद्यस्तरार्दं

१. श्लोकार्द्धेन प्रवस्थामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः । सत्यं ब्रह्म जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ −श्रीशङ्कराचार्यः

२. दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याम्यन्तरो ह्यजः। अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः॥ -मु॰ उ॰ २।१।२।

३. ब्रह्मसूत्रे शाशा ४, तै॰ उ॰ शाशा ५ तै॰ उ॰ शाशा ६. छा॰ उ॰ ६। २। ४. मागवते शाशा

ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणम् । ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणमेव मिक्तरसोपासनायां मक्तैः साधकैश्चाङ्गीक्रियते ।

माययैव निर्विशेषब्रह्मणः सविशेषजगतः सृष्टिर्भवति । तथा च यथा लूतानाभेर्जंडस्तन्तु-र्जायते तथैव नित्यशुद्धबुद्धात् पुरुषात् परमात्मनः ( ब्रह्मणः ) प्रकृतिः समुद्भवति । एवमेव प्रतिपादितं मुण्डकोपनिषदि यत् यथोर्णनाभिस्तन्तुं स्वयमेव लीलया सुजिति पुनः गृह्णाति, यथा वा लूता किञ्चित् कारणान्तरं विनेव स्वधरीरादिमिन्नं तन्तुं प्रसारयति, पुनस्तं स्वयमेव गृहणाति । यथा वा पृथिव्यां ब्रीह्यादिस्थावरान्ता स्वस्मादिभन्ना जायन्ते यथा वा जीवितात् पुरुषात् केशलोमानि विलक्षणानि प्रभवन्ति तथैव निमित्तान्तरं विनैव परब्रह्मणः समस्तजगत् (प्रकृतिः) सम्मविति । तच मायातत्त्वं ब्रह्म इव त्रिकालाबाधितं सत्यं नास्ति तथा प्रत्यक्षपतीयम।नत्वेनासदिष नास्ति । अत एव माया सदसद्भ्यां परमनिर्वचनीयतत्त्वं विद्यते । आवरणं विद्वेपश्चेति मायाया हे शक्ती स्तः । तत्राऽऽवरण-शक्त्या सा माया ब्रह्मणः शुद्धं स्त्ररूपं समाच्छादयति विचेपशक्त्या च प्रपञ्चपूर्णं जगजालं रचयति । इत्यञ्च मायोपाधिकब्रह्मण एव जगत् प्रादुर्भवति । लूताद्वारानिर्मितजालं प्रति यथा लूता निमित्तमुपादानश्चास्ति तथैव ब्रह्म अपि जगतो निमित्तं तथोपादनकारणञ्चास्ति । तन्मतानुसारेण देहेन्द्रियसमूहस्याध्यक्षः, कर्मफलस्य च भोक्ताऽविद्ययोपाधिक आत्मा एव जीवो विद्यते । स च आत्मा नित्योऽजन्मा वर्त्तते ब्रह्मणा सह भेदाभावात जीवात्मापि परमात्मैव। अत एव तन्मते आत्मा विभुरेव, न त्वगुरूपः। जीवस्यान्तर्मुखी बहिर्मुखी चेति प्रवृत्तिद्वयं भवति । तत्र बहिर्मुखत्त्वेन जीवो जडोन्मुखो (संसारोन्मुखः) भवति तथाऽन्तर्मुखत्वेनत्वामभूत परमेश्वरोन्मुको जायते ।

यद्यप्यद्वेते ब्रह्मणो निर्गुणत्वं पारमार्थिकम् । सगुणत्वं तु औपाधिकं मिध्येत्यभ्युप-गम्यते, तथापि व्यवहारदशाया मुपास्योपासकादिव्यवहाराः स्वीकृता एव । उक्तं च गौडपादाचार्येः—

१ ऊर्णनाभाद् यथा तन्तुर्जायते चेतनाजडः । नित्यप्रबुद्धात् पुरुषाद् ब्रह्मणः प्रकृतिस्तथा ॥ –योगवासिष्ठे उ०प्र०६६।०१

२. यथोर्णनाभिः सुजते गृह्णते च, यथा पृथिव्यामोषघयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथाखरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥ -सु० उ० १।१।७

३. आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ -क० उ० १।३।४।

स्विध्वान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् । परस्परं विरुद्धचन्ते तैरयं न विरुध्यते ।। अविवादोऽविरुद्धश्च देशिकस्तं नमाम्यहम् ।।

अद्देतवादो यवनानां भारताऽऽगमनानन्तरं सूकीमतरूपेण भारते नवीनतया पुनः प्रतिष्ठितः। मध्यकालिक निर्गुणोपासकानां सूकीसाधकानां चाद्वैतवादः शाङ्कराद्वैतवादेन पूर्णतया प्रभावितः परिज्ञायते। कवीरादिनिगुणोपासकानां परमेश्वर एक एव न त्वनेकः। स च परमात्मा निर्गुणसगुणाभ्यां परोऽस्ति। अत्र निर्गुणपदं विशिष्टाद्वैतामिमवं प्राकृतगुणगणरहितं दिव्यानन्तर्गुणगणसहितं ब्रह्म वद्ति। स च परमात्मा केवलमनुभवन्गम्यः, ज्योतिःस्वरूपः, निर्गुणः, निराकारः, अगोचरश्च विद्यते। वैष्णवभिक्तसाधनायाः सूकीभिक्तसाधनायाश्च प्रभावेण तदेव निर्गुणं, निर्गाध, निराकारमद्वैतं ब्रह्म परमसौन्दर्यनिधिपरमात्मरूपेणावतीर्णम्। इत्यञ्च-निराकारब्रह्मप्राप्त्यर्थं भिक्तरसस्य साधनेव परमसहायकभूता विद्यते। तत्प्राप्त्यर्थं भिक्तरेव सोपानमित्यत्र नास्ति विचिकित्सालेशोऽपि। उपास्यस्य तदेव रूपं पीत्या समुपासनीयम्। तेन विना संसारवन्धनं न कथमपि विनश्यति । ब्रह्मणो लीलैश्वर्यमधुरभावसमन्वतं तदेव स्वरूपं गृहीत्वा भाषायां मार्मिकामिन्यञ्चना कृता निर्गुणसगुणोपासकैः। साधनासाहित्यस्य भावात्मकरहस्यवादस्य दार्शनिकपृष्ठभूमिरियमेव विद्यते।

## शाङ्करमते भक्तेः ( उपासनायाः ) प्रयोजनं स्वरूपं च

अद्वैतवादिषु प्रमुखतम आचार्यो भगवान् श्रीशङ्करो बद्धाशानावाप्त्ये साघनं भिक्तिरिति मन्यते । तत्र भगवान् शङ्कराचार्य उपनिषद्भाष्ये बद्धाश्त्रभाष्ये गीताभाष्ये च परम्परया बद्धावातिसाघनत्वेन भिक्त निरूपितवान् । छान्दोग्योपनिषदि शश्चिरभाष्ये बद्धावातिसाघनेष्पासनमुपवर्ण्यं ततो ज्ञानसाघनद्वारोपासनस्य बद्धावातिन साधनत्वं समर्थितम् । बद्धास्त्रभाष्ये च भगवता शङ्करेण स्पष्टमेवोक्तं यद् भगवतः परमात्मनोऽनुग्रहरूपोपासनेनैव विज्ञानं जायते । उपासनं चात्र भिक्तरेव ।

भगवत्पादशङ्कराचार्यस्यममाशयं मनिस निधाय श्रीविद्यारण्यस्वामी पञ्चद्रयां

१. गौडपादकारिकारिकायाम्-३।१७ । २. गौडपादकारिकायाम्-४।२।

३. कबीरग्रन्थावल्याम्-पृष्ठे २४६ ।

४. छान्दोग्योपनिषदि शशाह शाहरमाष्ये ।

५. तदनुग्रहहेतुकेनैव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिर्भवितुम्हति, बुतस्तन्श्रुतेः ॥ ब्रह्मसूत्रे २।३।४१ शाङ्करभाष्ये।

विद्योत्पत्ताञ्चपासनस्य सामर्थ्यं प्रकटितवान् । एवमेशोपासनस्य विद्योत्पत्तौ माहात्म्यं प्रणवोपासनाद्वारा प्रश्नोपनिषदि, र तैत्तिरीयोपनिषदि, अमृण्डकोपनिषदि, मैत्रायण्युप-निषदि अच्च साधु प्रदर्शितम् ।

विवेकचूडामणी तु मोच्चे मुख्यं कारणं भिक्तरेवेति प्रतिपादितं श्रीशङ्कराचार्येण । सा च भिक्तस्तरमते स्वस्वरूपानुचिन्तनात्मिका विद्यते । श्रीशङ्कराचार्यस्य मते विशिष्टाद्वैतिनां श्रीरामानुजाचार्यश्रीरामानन्दाचार्यादीनां मते च एतावानेव विशेषो यदेकत्र भक्तयुपसर्जनीभूतं ज्ञानं मोक्षकारणमपरत्र ज्ञानोपसर्जनीभूता भिक्तमोंक्षकारण-मिति । एतच्च श्रीमद्भगवद्गीतायाः शाङ्करभाष्ये रामानुजभाष्ये आनन्दभाष्ये च स्पष्टीकृतम् ।

तत्र तत्र शाङ्करभाष्येष्पासनस्वरूपमपि वर्णितम् । उपासना नाम-उपास्याकारा-कारितचित्तवृत्तिरथवोपास्यविषयकाविच्छिन्नतैलधारोपमस्मृतिसन्तितः । उपासनार्थे चित्तैकाप्रयम्, चित्तैकाप्रयर्थमालम्बनञ्चावश्यकम् । एतचालम्बनं भगवतो मनोहारि-रूपं भवेदथवा भगवत्प्रतीकभूतः ओङ्कारो भवेत् । छान्दोग्योपनिषदि शीशङ्करा-

नानाः पन्था इति ह्योतच्छास्त्रं नैव विरुध्यते ॥ पं० द०, ध्यानप्र० १०२।

र. प्र० उ० प्राशार । र. ते अ० शाहार । ४. मु० उ० राराइ।

५. मे ॰ उ॰ ४।४।३७। ६. मोक्षकारणवामग्र्यां भिक्तरेव गरीयसी ।। विवेकचूडामणौ ३२।

अस्य रचिता श्रीशङ्कराचार्यः । अयं श्रीशङ्कराचार्यं आद्यशङ्कराचार्याद्भिन्नः, उत स एवेति विचाराईः ।

- ७. स्वस्वरूगानुचिन्तनं भिक्तिरित्यभिषीयते ॥—विवेकचूडामणौ ३२ ।
- इ. "उपासनं तु यथाशास्त्रतमर्थितं किञ्चिदालम्बनमुपादाय तिसम् समानचित्तदृत्तिसन्तानकरणं तद्विलक्षणप्रत्ययानन्तरितम्"।।—छा॰ उ० १।१।१ शां० भा०
  उपासनं नाम यथाशास्त्रमुपास्यस्यार्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यमुपगम्यतैलघारावत् समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यद् आसनं, तदुपासनमाचक्षते । श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १२।२ शाङ्करभाष्ये । उभयत्र उपासनाचोगासनं च नार्थान्तरम् । प्रश्नोपनिषदि ।५ शाङ्करभाष्ये ।
  उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणिमिति । ब्रह्मसूत्रे ४।१।७ तथा १।१।१२
  शाङ्करभाष्ये ।
- ह्रान्दोग्योपनिषदि २।३।२१ शाङ्करभाष्ये ।

१. उपासनस्य सामर्थ्याद् विद्योत्पत्तिर्भवेत्ततः।

चार्येण मगवतः प्रतीकरूपस्य ओङ्कारस्योपासनं विहितम् । इदमेव निर्विशेष-सविशेष-ब्रह्मवादिनो भेदः । निर्विशेषब्रह्मवादी चित्तालम्बनम् ओङ्कारं मनुते । सविशेषब्रह्मवादी तु भगवतः सुन्दरं चारमनोग्राहिरूपमालम्बनं मन्यते । निरुक्तकारमते—उपासना भक्तिश्चैकैव, उभयत्रापि चित्तालम्बनार्थमालम्बनमपेक्षते, गुणाश्चारोप्यन्ते । अत एव च भक्तिवादो गुणवाद इत्युच्यते । पूर्वोक्तविचेचनस्य तात्पर्यमिदं प्रतिभाति यत् शाङ्करमते भगवदनुग्रहरूपभक्तिरथवा स्वस्वरूपानुष्यानरूपभक्तिरेव मोक्षस्य हेतुर्विद्यत इति ।

#### सगुणब्रह्मणः स्वरूपम्

विवेचितस्याद्वैतवादस्य निष्कषींऽयं प्रतिभाति —शङ्कराचार्येण प्रचारितवेदान्त-विचारेण तत्कालिक जनमानसप्रश्नानां सन्तोषजनकं सरलं समाधानं किमपि नाभूत्-शाङ्करसिद्धान्तो दार्श्वनिकदृष्ट्या पूर्णोऽि व्यावहारिकदृष्ट्याऽपूर्णोऽभूत् । अत एव शङ्कराचार्यानन्तरमद्वैतवादस्य खण्डनं कृत्वा श्रीरामानु जाचार्येण श्रीनारायणपरो विशिष्टाद्वैतवादः, श्रोमध्याचार्येण द्वैतवादः, श्रीनिम्बार्काचार्येण द्वेताद्वैतवादः, श्रीविष्णुस्यामिना शुद्धाद्वैतवादः, श्रीरामानन्दाचार्येण श्रीरामपरो विशिष्टाद्वैतवादः द्वेति इमे सिद्धान्ताः प्रतिष्ठापिताः। ततश्च सगुणोपासनामिकरसरूपसरलराजमार्गे निर्भान्ततया प्रचलिता।

पाञ्चरात्र-मागवतादिधार्मिकनतानुयायिनोऽपि ब्रह्म अनादि, अनन्तम्, निर्विकारम्, निरवणम्, अन्तर्यामी, सर्वव्यापकम्, आनन्दस्वरूपं च वर्तत इति मन्यन्ते, तन्मते तच ब्रह्म पाकृतगुणगणतितम्, निराकारम्, देशकालाद्यनविज्ञन्नम्, पूर्णम्, सर्वव्यापकमस्ति । किन्तु अपाकृतगुण-गणेर्गानशक्त्यैश्वर्यवलवीर्यन्तेज आदिभिः समन्वितं परब्रह्मौव भगवव्युव्दवाच्यं भवति । तत्र ज्ञानं-सर्वदा सर्वविषयप्रकाशनम्, स्वप्रकाशं नित्यञ्च । शक्तिर्जगत उपादानकारणम्, अष्टितष्टनासामर्थ्यञ्च । ऐश्वर्यं-जगतः सृष्टौ सर्वतीभावेन पूर्णस्वातन्त्र्यम्, समस्तवस्तुनियमनसामर्थञ्च । वलं जगतो निर्माणे अमाभावः, समस्तवस्तुधारण-सामर्थञ्च । वीर्यं-जगत उगदान कारणत्वेऽपि विकारराहित्यम् । तेजः-पराभि-

१. एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् । एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥—क० उ० १।२।१७ ।

२. बहुमिक्तवादीनि ब्राह्मणानि भवन्तीति ।। तत्राह दुर्गाचार्यः भिक्त-नीम गुणकल्पना । तेन केनचिद् गुणेन ब्राह्मणं सर्वे सर्वेथाः वर्णयति । तत्र तत्त्वमन्वेष्यम् । निक्को ७।२४

मवनसामर्थ्यम् , सहायकस्यात्यन्ताभ।वेऽिष जगतः सृष्टी पूर्णसञ्चमत्वम् । एवं च सर्वेद्धन्द्वविनिर्मुक्तम् , सर्वोषाधिविविजितम् , सर्वेकारणानां कारणम् , षाड्गुण्यपूर्णे परब्रह्मनिर्गुणं सगुणञ्च विद्यते । प्राकृतगुणगणैः रहितत्वेन ब्रह्म निर्गुणभिति, अप्राकृता-नन्तगुणसहितत्वेन सगुणमिति च कथ्यते ।

वैष्णवाचार्याणां मते परमपुरुषस्य ब्रह्म-परमात्मा भगवानिति रूपत्रयमस्ति । तत्र परमतत्त्वस्य विशुद्धं ज्ञानमयं रूपं ब्रह्म इत्यभिषीयते । तत्र ज्ञानुज्ञेययोर्भेदो न मवति । योगिमिरुपास्यः परमात्मा इति । तत्र ज्ञानुज्ञेययोर्भेदो भवति । तदेव परमतत्त्वमप्राकृतगुणगणयुक्तं सद् भगवानिति कथ्यते । प्रेमिभक्तजनैब द्वणः परमानन्दरसात्मकमेव रूपमुपास्यते । मध्यकालिकधर्मसाधनायां ब्रह्मण ऐश्वयंवत्त्वे ब्रह्मत्त्वे च माधुर्यस्य (भिक्तरसस्य ) सर्वया नवीनाऽवतारणा बभूव । अत एव अनादि, अनन्तम्, अखण्डम्, अजन्म, अमेद्यम्, अच्छेद्यञ्च भक्त्या (प्रेमभावनया ) वशीभूतं सद् गोपबालानां समक्षं नृत्यति । अत एव शास्त्रे प्रतिपादितं यत् यः परमात्मानं ज्ञानमयं जानाति स तमेकांशत्वेन जानाति, किन्तु यस्तं प्रेममयं वेत्तं स एव तं वस्तुतः सर्वांशेन वेत्ति । स एव साधको महता संरम्भेण समुद्घोषयति-प्रेमा एव परमपुरुषायों न तु मोक्षः । अतो भिक्तसाधकैमोंक्षादिष परतरा परमञ्रेष्ठा परमप्रेमरूपा भिक्तरेवाभिल्ण्यते ।

लोककल्याणकारो मक्तजनमनोरञ्जकश्च परमात्मा पर-व्यूह-विभवान्तर्याभ्यर्चा-

-श्रीमधुसुद्दनस्त्रामिकृत-श्रीमद्भगत्रद्गीतायाः १३ अध्यायस्य प्रारम्भे ।

१. विदिन्ति तस्वविदस्तस्वं यज्ज्ञानमद्भयम् । ब्रह्मे ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥—भागवते १।२।११ ।

२. ध्यानाम्यासवशीकृतेन मनसा तिन्नर्गुणं निष्कियम् , ब्योतिः किंचन योगिनो यदि परे पश्यन्ति पश्यन्तु ते । अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् , कालिन्दीपुलिनेषुयत् किमपि तन्नीलं महो धावति ॥

ग्रेमा पुमर्थो महान्-जीवगोस्वामिविरचिते षट्सन्दर्भे ।

४. दिन्ये साकेतलोके च दिन्यासने विराजितः । दिन्यविग्रहसंयुक्तो दिन्याभरणभूषितः ॥ ५१॥ दिन्यायुषादियुक्तश्च नित्यैर्मुक्तैः सुसेवितः । देयप्रतिभटश्चाथ दिन्यानन्तगुणाम्बुधिः ॥ ५२॥ अनन्तकरुणावत्या सीतादेन्या कटाक्षितः । भगवान् करुणासिन्धुः रामः परतयामतः॥ ५३॥

वतारादिपञ्चस्वरूपेषु वाविभूय जनानुपकरोति । पाञ्चरात्रस्य संद्वेपतोऽयमेव मुख्यविद्वान्तोऽस्ति । अवैदिकं मत्त्वा शङ्कराचार्यस्तं खण्डितवान् , किन्तु प्रसिद्धदार्श-पिनकश्रीरामानुजाचार्यः श्रीरामानन्दाचार्यश्च तं वेदानुक्लं समुद्घोष्य तत्समर्थने ब्रह्मसूत्रस्य श्रीमाष्यमानन्दमाष्यं च प्रणीतवन्तौ एवं ताम्या तदनुयायिभिश्च सुदृढो विशिष्टादैतसिद्धान्तः स्थापितः प्रचारितश्च । विशिष्टाद्वैतस्याधारेणैव पश्चाद् बह्वो दार्शनिकसिद्धान्ताः प्रचलिताः । मिक्तसावनायाश्च बह्वः सम्प्रदायाः स्थापिताः, येषु भिक्तरसिवषयस्य भगवतो विभवावताराणां लीलायाः कीर्त्तनम् , आराधनायां भिक्तरसोपासानायाश्च विविधरूपाणां सूक्ष्मं विशदं च व्याख्यानं कृतमस्ति । अत एव

एष नानावताराणां निधानं बीजमव्ययः । देशादितोऽपरिच्छिनः शरणागतवत्सलः ॥ ५४॥ अनेनैव जगत्स्रष्टुमुपास्त्यर्थं तथैव च । वासुदेवादिरूपेण चतुर्घा स्थीयते पुनः ॥ ५५ ॥ वासुदेवादयस्ते च चतुर्व्यू इतया मताः । इरे मैत्स्यादिरूपेणाविर्भावो विभवो मतः ॥ ५६ ॥ मुख्यगौणविभेदेन स द्विचा परिकीर्तितः । न्ताक्षादेवावतारः स्यान्मुख्यस्तत्रेति बुध्यताम् ॥ ५७ ॥ आवेशो गौणरूपेण स्वीकृतः शास्त्रवेत्त्भः। अन्तर्यामिस्थितिर्देश कथ्यते तत्त्वकोविदैः ॥ ५८॥ अवस्थासु च सर्वासु सर्वेषां देहधारिणाम् । सहायकस्य तांस्त्यक्तमसमर्थस्य च स्थितिः ॥ ५६॥ प्रकाऽपरा तु इत्पद्में ध्येयत्वार्थं तु देहिनाम्। -सद्बन्धोर्दिव्यदेहस्य रक्षितुं तानविस्थितिः ॥ ६० ॥ आश्रिताभिमतं द्रव्यं स्वीकृत्य देहरूपतः। तत्राप्राकृतदेहेन विशिष्टः सन् प्रतिष्ठितः ॥ ६१ ॥ स्तानभोजनकर्मादावर्चकायचता गतः। अमोघार्चानमस्कारश्चामोघदर्शनस्तवः ॥ ६२॥ राघवोऽर्चावतारोऽस्ति स पूर्णः बह्गुगाश्रयः। स्वयं व्यक्तादिमेदेन स चतुर्घो प्रकीर्तितः ॥ ६३ ॥ — प्रमेयपरिशोधिन्याम्, पृष्ठे १५-१६

्र- पर-व्यूह-तिभवान्तर्याम्यचीवत्तारभेदात् il
---विश्विष्टाद्वैतदर्शने ३।२।२, श्रीभगवदाचार्यकृते l

भिक्तरससाधनासु तस्य विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तस्य प्रभावाणां च विवेचनमः श्यमेवः कर्त्तव्यमस्ति ।

सर्वेषां वैष्णवानामाराध्यदेवः श्रीविष्णुः, श्रीरामः, श्रीकृष्णो वा वर्तते । सिद्धान्ततया सर्वे वैष्णवाः त्रिष्वप्यमेदमेव स्वीकुर्वन्ति, किन्तु स्वेष्ट वषये वैशिष्टयमि प्रतिपादयन्ति । श्री-ब्रह्म-६द्र-सनकाद्यो वैष्णवसम्प्रद्।यस्याऽऽद्यपवर्तकाः कथ्यन्ते । तैः प्रचालिताः साधनामार्गा दार्शनिकसिद्धान्ताश्च तेषां तेषां संज्ञाभिजीवकल्याणायानादिकालात् प्रचिता आसन् किन्तु कालक्रमेण मार्गावरोधे जाते सति ये आचार्याः पुनः तिसद्धान्तप्रवारका जातास्ते एव सम्प्रदायप्रवर्त्तं करूपेणाद्यत्वे प्रसिद्धाः । वस्तुतः परमात्मनो विष्णोः साञ्चाचिञ्जष्याः श्रीब्रह्मस्द्रसनत्कुमारास्तेषां तेषां सम्प्रदायानाः प्रतिष्ठापकाचार्या वभूदुः । श्रीरामानु जमध्वविष्णुस्वामिनिम्बाकाचार्याणां सम्प्रदायप्रवर्त्तकत्त्वकथनं त्वीपचारिकमेव । वस्तुतस्ते पूर्वप्रचलितसम्प्रदायाणा-मुद्धारका एव न तु प्रवर्तकाः । एतावतैव तेषां संज्ञाभिरेव सम्प्रदाया व्यवह्रियन्ते । तेष्वन्यतमः श्रीरामानुजाचार्यो विद्यते । तस्य सिद्धान्तश्च विशिष्टाद्वैत इति । सम्प्रदाये-श्रीय।मुनाचार्य-श्रीरामानुजाचार्य-द्वादशालवारमकास्तदनन्तरञ्च श्रीवेदान्तदेशिकाचार्यः श्रीरामानन्दाचार्यप्रभृतयो वहवो दार्शनिका ग्रन्थाश्च तमिलप्रवन्धः, श्रीभाष्यम् , सिद्धित्रयम् , आगम-प्रामाण्यम् , आनन्दभाष्यम्, न्यायसिद्धाञ्जनमित्यादयः सन्ति ।

# श्रीसम्प्रदाये भक्तिरसस्वरूपम्

# श्रीरामानुजाचायंस्य सिद्धान्तः (विशिष्टाद्वेतवादः )

विशिष्टं च िशिष्टं च विशिष्टं, तयोविशिष्टयोरहैतं विशिष्टाहैतमितीयं विशिष्टा-हैतशब्दस्य व्युत्रिक्तः । सूक्ष्मचिद्विद्यात्मकशरीरविशिष्टस्य कारणस्य ब्रह्मणः स्यूलचिद्विद्यात्मकशरीरविशिष्टस्य कार्यस्य च ब्रह्मण ऐक्यप्रतिपादनमेव विशिष्टाहैत-दर्शनस्य ताल्यमिति । प्रलयावस्थायां ब्रह्म सूक्ष्मचिद्विद्विशिष्टं सृष्टिदशायाः च स्यूलचिद्विद्विशिष्टं भवतीति कालमेदेन ब्रह्मणो हे रूपे।

१. विशिष्टञ्च विशिष्टञ्च विशिष्टे इति बुध्यताम् ।
तयोरद्वैतिमत्येवं विशिष्टाद्वैतविम्रहः ॥ २१६ ॥
विशिष्टाद्वैतशब्दार्थः कार्यकारणब्रह्मणोः ।
अमेदः कार्यता चास्य स्थूलात्म-चिद्विशिष्टता ॥ २२० ॥
कारणतापि चास्यैव स्थमात्मचिद्विशिष्टता ॥
-श्रीवैष्णवाचार्यकृत'प्रमेयपरिशोधिन्याम्' १० ४१-४२ ।

केचित् श्रीरामानुजाचार्यस्य विशिष्टाहैतं तु वस्तुनो शाङ्कराहैति शिष्मिन, यतो ह्यमयोरिप मते श्रुतिप्रामाण्यवादित्वेन निरुपाधि-निर्विकारमहैतात्मकमेव ब्रह्मणः स्वरूपं विद्याः इति । नैतत् समीचीनम् यतो हि तयोर्व्याख्यानं परस्परं सर्वथा भिन्नमेव । श्रीरामानुजाचार्यस्य मते बृह्धातोर्मनिन्प्रत्यये सति चिद्विद्विशिष्टस्य ब्रह्मतत्त्वस्या-भिष्यायको ब्रह्मशब्दः सिध्यति । एवञ्च तन्मते ब्रह्मशब्दो युगपदेव तत्त्वत्रयावेदकः । एवञ्च सः शङ्कराचार्येग प्रतिपादितमद्वैतवादं श्रुतिप्रमाणेन तर्केणानुभवेन च खण्डियत्वा विशिष्टाद्वैतवादं स्थापितवान् । तथा च राम नुजमतं शाङ्करमतात् विशेषतो न भिद्यत इति कथनं न युक्तिसहम् ।

श्रीरामानु नाचार्यमतानुसारेण परमात्मा ( ईश्वरः ), चित् ( जीवः ), अचित् (प्रकृतिः) इति पदार्थत्रयं नित्यं स्वह्नातीभिन्नञ्च विद्यते। तत्र परमातमा सर्वान्तर्यामी ईश्वरः । चिद् सर्वभोक्ता जीवः । अचिच भोग्या प्रकृतिः । जीवस्य प्रकृत्याश्चेश्वरेण सहांशांशिमावसम्बन्धोऽस्ति । चिद्चिद्विशिष्टः एकैवेत्यत्रैवाभेदश्रुतेस्तात्पर्यम् । जीवश्च द्रव्यरूपोऽपि गुणवत् परमात्मनी-ऽपृथक् सिद्धविशेषणम् । तत्र परमात्मा (ब्रह्म) नित्यमेव सगुणंविशिष्टञ्च। विशिष्टस्य तस्यैवैक्यादद्वितीयत्वं सजातीय-विजातीयमेदशूर्यत्वञ्च। चिदचिती च परस्परं मिन्ने । परमात्मनश्चिदचिद्भ्यां सह पृथक्सिद्धसम्बन्धः । ईश्वरो विशेष्यमूतः चिदचिती च विशेषणमिति प्रतिपादितं श्रीमाष्ये । चिदचितोः परमेश्वरेण प्रगाढ-सम्बन्धो वर्तत इति सारार्थः । परमात्मा च तन्तुं प्रति लता इव जगतोऽभिन्ननिमित्तो-पादानकारणम् । सा यथा स्वशरीरद्वारा स्वसङ्कल्पेन तन्तुजालं विस्तारयति तथैव परमात्मापि स्वशारिभूतप्रकृतिद्वारा स्थूलं जगत् सुजति । जगदेतत् परमारमनो लोलानिलास एवेति सर्वं प्रतिपादितं बादरायगोन ब्रह्मसूत्रे । सृष्टिकाले स्थूलचिद्चिद्विशिष्टत्वेन ब्रह्मणः कार्यावस्था, प्रलये च सूक्ष्मचिद्चिद्विशिष्टत्वेन तस्य कारणावस्था भवति ।

बहा (परमात्मा)

विशिष्टाद्वेतमते सृष्टिं बृंहयति वर्धयतीति हेती ब्राह्मे सुञ्यते । तदेव सकलशा-स्त्राणां प्रतिशादां निष्विलकारणञ्च । तदेव ब्रह्म शास्त्रेषु लोकेषु चेश्वर-परमेश्वर-परमात्मादिश दैरुच्यते । तच ब्रह्म सत्यम्, ज्ञानं, अनन्तम्, नियामकम्, अपहतपाप्म, सुन्दरम्, आनन्दमयम्, चिदचितोश्चाधारभूतम्, नियन्तृ, शेषि,

४. ब्रह्मसूत्रे शशाह

१ प्रतिज्ञाविरोधात्-ब्रह्मसूत्रे १।१।६ श्रीभाष्ये ।

२. लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्-ब्रह्मसूत्रे २।१।३४।

३. वृंहणाद् ब्रह्म-विशिष्टादैत ३।१।२।

चिदचिदात्मकस्य सर्वस्य जगतश्चोपादाननिमित्तसहकारीति त्रिविधं कारणम्, क्वंशम्, सर्वदेवेदेकत्रेद्यम्, सर्वश्वाक्तिमत्, सर्वकर्मफलप्रदम्, सर्वकर्म-समाराध्यं स्वज्ञानस्वेतरसमस्तद्रव्यशरीरकं च विद्यते । प्रकृतिजीवश्चेश्वरस्य सर्वदा परतन्त्रौ शेषमृतौ च स्तः । श्रीरामानुजाचार्यमते तद् ब्रह्म, पर-व्यूह-विभवान्तर्याम्यचात्रतार-क्रपेण पञ्चपावस्थितः सर्वदा सार्वकेदगस्यते । एतत् सर्वं विश्वदरूपेण पाञ्चरात्रे प्रपश्चितम् । तत्र परः साकेताख्ये वैकुण्ठे दिव्यविष्रदृसंयुक्तः, दिव्याभरणविम् षितः, दिव्यायुषयुक्तः, दिव्यानन्तकल्याणगुणगणविशिष्टः कर्दणासिन्धः श्रीरामादिक्तः श्रीवासुदेवः सततं निःयमुक्तेभिरनन्तकरुणावतीभिः श्री—भू—ङीलादिपत्नीभिश्च सर्वदा सेव्यते । स एव नानावताराणां कारणम्, देशादि गोऽपरिच्छितः श्ररणागतवत्सलश्च विद्यते । भक्त्या प्रपत्त्या वा प्रसन्नः स एव भक्तेम्यो मुक्तिं प्रयच्छति ।

व्यूहः — वासुदेवः (आतमा ) सङ्कर्षणः (जीवः ) प्रयुग्नः (मनः ) अनिषदः (अहंकारः , इमे चत्वारः परमात्मनो (ब्रह्मणः ) व्यूहरूपाः सन्ति । ते सर्वे उत्तरोत्तरं पूर्वपूर्वकारणकाः । परमात्मा वासुदेवादिरूपाणि उगसकानुम्रहार्थं जगतो रक्षणार्थं जमत्क्रानुम्रहार्थं च स्वीकरोति ।

१. ईश्वरः स्क्षमिचद्विशिष्टवेषेण जगदुपादानकारणं भवति । सङ्कल्य-विशिष्टवेषेण निमित्तकारण भवति । कालाद्यन्तर्यामिवेषेण सहकारिकारणं च । यतीन्द्रमतदीपिकायःम्-पृष्ठे ७६-८० ।

२. सर्वेश्वरत्वं, ब्यायकत्वे सति चेतनत्वं, सर्वशेषित्वं, सर्वकर्मसमाराध्यत्वं, सर्वकरु प्रदत्वं सर्वाधारत्व सर्वकार्योत्यादकत्वं स्वज्ञानस्वेतरसमस्तद्रब्यशरीरकत्वं स्वतः सत्यसङ्करुगत्वादिकं चेश्वरत्वस्वणम् । न्यायसिद्धाञ्जने पृष्ठे १६१ तथा यतीन्द्रनती रीशिकायाम् पृष्ठे ७३ ।

रे यतीन्द्रमतदी विकायां - पृष्ठे ८३।

४. मम प्रकाराः पञ्चेति प्राहुर्वेदान्तपारगाः । परोव्यूदश्च विभनो नियन्ता सर्वदेहिनाम् ॥ अर्चावतारश्च तथा दयालुः पुरुषाकृतिः । इत्येवं पञ्चषा प्राहुमौ रहस्यविदो जनाः ॥ न्यायितिद्वाञ्चने पृष्ठे ४८८

भ. वैकुण्ठे तु परे लोके श्रिया साधं जगत्पतिः । उमाम्यां भूमिलीलाम्यां सेवितः परमेश्वरः ॥ विश्वक्सेन संहितायाम्

६. प्रमेयपरिशोधिन्यां सिद्धान्तिनिरूपर्गे ४७-५४ श्लोके, पृष्ठे १५ ।

७. वासुदेवादयश्च चतुर्धा व्यूहः । विशिष्टाद्वैतदर्शने ३।२ ४ ।

विभवः — मत्स्य-वराइ-राम-कृष्णादयश्च परमात्मनो विभवावताराः सन्ति । अन्तर्यामी — अन्तर्यामिरूपेण परमात्मा जीवस्य सुद्धत्त्वेन तद्दोषैरपरामृष्टः सन् सर्वदा द्वये तिष्ठति ।

अर्चाततारः — आश्रिताभिमतं वस्तु स्वीकृत्याप्राकृत-शरीरेण स्थितो मूर्त्तिविशेषो-ऽर्चावतारः । तदा च स स्नानभोजनकर्मादावर्चकायत्ततां गतोऽमोषार्चानमस्कारो-ऽमोषदर्शनस्तवः, षञ्जणगणाश्रयो भवति । स च स्वयंव्यक्त-दैव-सैद्ध-मानुषभेदा-चतुर्विधः । स च चतुर्विध-मुक्ति प्रयुच्छति मुमुत्तुभ्यः । तत्र वैकुण्ठवासः सालो-

१ विभवो दशघा-विशिष्टाद्वैतदर्शने ३२।१०। अत्र वैलानससंहिताया अहित्रुं ध्यसंहितायाश्च वचनमनुसन्वेयम् , पद्मनाभादयो विभवमेदास्तत्र विशदरूपेण वर्णिताः—

पद्मनाभो धुवोऽनन्तः शक्त्यात्मा मधुसूदनः। विद्याधिदेवः कपिलो विश्वरूपो विद्क्षमः॥ कोडात्मा वृडवावक्त्रो घुर्मो वागीश्वरस्तथा। देव एकार्णवशयः कूर्मः पातालघारकः नरसिंहश्चाप्यमृताहरणस्तथा वराहो श्रीपतिर्दिव् देहोऽथ कान्तात्मामृतघारकः शहुजित् कालनेमिन्नः पारिजातहरो महान् । न्होकनाथस्तु शान्तात्मा दत्तात्रेयो महाप्रमुः ॥ न्यग्रोधशायी भगवानेकशृङ्गतनुस्तथा देवो वामनदेहस्त सर्वव्यापी त्रिविक्रमः ॥ नरो नारायणञ्चेव हरिः कृष्णस्तथैव च ज्वलत्परशुधृग्रामो रामश्चान्यो वेदविद्मगवान् कल्की पातालशयनस्तथा । प्रादुर्भावगणा मुख्या इतीमे विभवाह्मयाः ॥ मस्यः कूमों वराइश्च नरसिंइश्च वामनः I रामो रामश्र कृष्णश्च बुद्धी कल्कीति ते दश ॥

- २ विम्बाक्तत्यात्मना बिम्बे समागत्यावतिष्ठते । अर्चापि छौकिकी या सा भगवद्गावितात्मनाम् ॥ मन्त्रमन्त्रेश्वरन्यासात् सापि षाञ्जुण्यविग्रहा ॥
- रे स्वयं व्यक्तश्च दैवश्च सेद्धो मानुष एव च । दे गदी हि प्रशस्ते स वर्तमानश्चतुर्विषः ॥ श्रीवैष्णवमताब्जभास्करे ५!७ तथा न्यायस्थिकास्तरे एष्टे ४६०।

क्यमुक्तिः, भगवतः सामीप्यलाभः सामीप्यमुक्तिः, भगवत्सदृश रूपप्राप्तिः सारूप्यमुक्तिः, मगवत्समानभोगावातिः सायुज्यमुक्तिः । सायुज्यमेव भक्तिरसस्य परमं लक्ष्यमिति ।

चिद् (जीवः )—चिनुते धर्मार्थकाममेक्षा निति चिद्, अथवा चिनोति मुक्तिसाधनं मिक्तं प्रपत्ति वेति चिदिति व्युत्पत्तिः । चिदेव शास्त्रेष्ठ लोकेषु च जीवशब्देनात्मशब्देन चालप्यते । पारतन्त्र्यविशिष्टश्चेतनो जीव इत्युच्यते । वेदान्तदेशिकमतानुसारेण "अल्पपरिमाणत्वे सति ज्ञानुत्त्वम् , शेषत्वे सति ज्ञानुत्त्वमिति वा जीवस्य लक्षणं निरूपितम् । श्रीनिवासाचार्येण तु अग्रुत्वे सति चेतनत्वं, स्तरः शेषत्वे सति चेतनत्वं। श्रीनिवासाचार्येण तु अग्रुत्वे सति चेतनत्वं, स्तरः शेषत्वे सति चेतनत्वं। धिराविद्यत्विषेयत्वपराधीनकर्त्यं त्व-परतन्त्रत्वादिक च जीवलक्षणः मिति प्रतिपादितम् । विशिष्टाद्वेतमते चिद् देहेन्द्रिमनःप्राण इदिम्यो विलक्षणः स्वयंप्रकाशक्ष्यः जीवो वर्तते । बृहदारण्यकोपनिषदनुसारेण जीवोऽग्रुपरिमाणकः । उत्कान्त्यादेः अवणाच्यायमग्रुरेवेति निक्षीयते । तस्मान्नायं विभुः, श्वेताश्वेतरोपनिषदनुसारेणापि जीवोऽग्रुपरिमाणक एव । कर्तृत्वादिकधर्मतो जीवोऽप्रमचेतनेभ्यो मिन्नः, एवमेवाऽप्रवेतत्वाद् विचेयत्वाद् शेषत्वाच्चेशतोऽपि भिन्न एव । वस्तुतः परमात्म-जीवात्मनोः पार्थक्यमेव, यतो हि मुक्तोऽ प जीवः परमात्मवज्ञगतः कर्त्ता नियन्ता च मिवतुं न शक्नोति । एवञ्च जीवः सततं शेषिणः परमात्मन आश्रितो वर्तते । केषाञ्चिन

१. न्यायितदाक्षने पृष्ठे २२६। २. यतीन्द्रमतदीपिकायाम् पृष्ठे ६७।

रे तत्र देहेन्द्रियमनः प्राणधीम्योऽन्योऽनन्यसाधनः ।
 नित्यो व्यापी प्रतिच्चेत्रात्मा भिन्नः स्वतः सुखी । सिद्धित्रये—३ आत्मसिद्धि-प्रकरगो । तत्त्वत्रये पृष्ठे ५ ।

४. आत्मा निष्कामित चलुषो वा मूध्नों वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः । बृहदारण्यकोपनिषदि ४।२।२, उत्कान्तिगत्यागतीन।म्-ब्रह्मसूत्रे २।३।२, श्वातारो शानरूपाध्य जीवाः सर्वेऽनडा मताः । सर्वे चागुप्रमाणास्तेऽमर्थादा विभवो न हि ॥ २१॥ उत्कान्तिश्च गतिश्चेति जीवस्यात्रागतिस्तथा । श्रुता श्रुतौ ततो जीवस्त्वग्रुरेव विभुने हि ॥ २२॥ —रामानन्दविद्वान्तवारे

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।
 भागो जीवः स विशेयः स चाऽऽनन्त्याय कल्पते ॥ श्वेताश्वेतरोपनिषदि ३।५।६
 स्वरूपमणुमात्रं स्याज्ज्ञान।नन्दैकलक्षणम् ।
 त्रसरेणुप्रमाणास्ते रश्मिकोटिविभूषिताः ॥

६. भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच-ब्रह्मसूत्रे ४।४।२१ श्रीभाष्ये ।

न्मते मुक्तावस्थायां ज्ञातृत्वाद् जीवब्रह्मणोऽभेद एवः किन्तु नैतत् समीचीनं सोपाधिक-त्वात् । ब्रह्मजीवयोरैक्यं ज्ञातृत्वहेतुना साध्यते । तचानुमानं कतृ त्वरूपोपाधिना खण्ड-यते, यतो हि ज्ञातुत्वहेतुः सोपाधिकः, उपाधिश्च जगतः कर् त्वरूपः । श्वेताश्वेतरो-पनिषदि जीवस्य प्रकृतेरीश्वरस्य च पृथक्त्वापृथक्त्वे विषये वैशद्येन विवेचितम् । ''यस्यात्मा शरीरम्<sup>र</sup>'' इत्यादिना जीवो ब्रह्मणः शरीरमेव । जीवो ब्रह्मशरीरमत एवः जीवस्य शेषत्वमि । 'अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, अकतम आत्मा, योऽयं विज्ञान-मयः प्राग्रेषु हृद्यन्तरुर्योतिः पुरुषः भ इत्य दिश्रतिवचनप्रामाण्याजीवः स्वयंप्रकाश-रू । 'विज्ञानात्मा पुरुष:' इत्यत्र विज्ञानात्मश्रब्दस्वाग्स्याङजीवो ज्ञानस्वरूपश्चेतिः सिद्धयति । स च जीवात्माऽहमिति प्रत्यक्तवैकत्वविशिष्टतया स्वयंप्रकाशतया च स्फुरति । योगदशायां तु यथावस्थिताकारविशिष्टतया यौगिकप्रत्यत्तेण साक्षात्मियते। उक्तं च-'योगाभ्यासमुवा स्वष्टं प्रत्यत्वेण प्रकाश्यते' ।

स च जीवो नित्यो व्यापी स्वतः सुखी प्रतिशरीर भिन्न एवं । यदि जीवस्य प्रति शरीरं भिन्नत्वं न स्यात्तदा एकस्मिन् शरीरे जायमानं दुःखं मुखं वा सर्वशरीरेषु ज्ञातं भवेत्। भिन्नत्वे सत्येव यस्य जीवस्य कर्मानुसारं दुःखं सुखं वा स्यात्तेनैव तत्प्रतीतिर्नान्येनेति व्यवस्था सिद्धचिति । एवं च ते जीवा नित्या मुक्ताः

१ जाजौ द्वावजावीशानीशावजा ह्येका मोक्रुमोगार्थयुका । अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकत्ती त्रयं यदा विदन्ते ब्रह्ममेतत् ॥ श्वेताश्वतरो-पनिषदि १।६

२. बृहदारण्यकोपनिषदि-३।७।३ ।

३. बृहदारण्यकोपनिषदि ४।३।६। ४. बृहदारष्यकोपनिषदि ४।३।७।

५. सिद्धित्रये ४३ पृष्ठे २२२। ६. नानात्मानो व्यवस्थातः । न्याय रूत्रे सिद्धित्रये ३। ७. दार्शनिकानां मते जीवस्य (आत्मनः ) विभिन्नस्वरूप--मेवं प्रतिपादितम् , तथाहि-'ज्ञानस्य खणिकत्वं क्षणिकज्ञानसन्तानरूरं आत्मेति बौद्धपक्षः । भूतचतुष्टयात्मकत्वाद् देहस्य देहाविषक आत्मेति चार्वाकपक्षः । गजदेहे गजपरिमाणः पिपिलिकादेहे तत्परिमाणोऽतो देहपरिमाण आत्मेति जैनपक्षः । कर्नु त्वभोकृत्वादिकं प्रकृतेरेव न तु पुरुषस्येति सांख्यपक्षः। ब्रह्मांशो जीव इति य।दवपक्षः। सोपाधिकब्रह्मखण्डो जीव इति भास्कर-पक्षः । अविद्यापरिकल्पित एकजीववादपक्षः । अन्तःकरणपरिच्छिन्नानेक-जीववादपक्षः' इत्यादि प्रपश्चितं यतीन्द्रमतदीपिकायाम् । एवं च स जीवात्माः 'नानात्मानो व्यवस्थातः' इति न्यायसूत्रानुसारेण, 'जनन-मरणकरणानां" (संख्यकारिकायां १८) इति संख्यमतानुसारेणापि नानारूप इति सिध्यति ।

बद्धाश्चेति त्रिविधा समीरिताः शास्त्रे । तत्र नित्या जीवा कर्मयोगात् संसारं कदापि न प्राप्तुवन्ति । मुक्ता निवृत्तसंसारा भवन्ति । बद्धास्तु संसारं प्राप्तुवन्ति ।

अचिद् (प्रकृतिः)—न चिनोति किमिं स्वातन्त्र्येग्रेति अचित्। अचिदेव प्रकृतिशब्देनाभिधीयते। विकारान् प्रकरोतीति प्रकृतिरथवा परमात्मा प्रकरोति विकारान् अस्या इति प्रकृतिः। सात्त्विकराजसतामसगुणानामाश्रया विरुद्धज्ञानकारिणी या सैव प्रकृतिविज्ञेया । तत्र 'सत्त्वात् संजायते ज्ञानम्' इति वचनप्रभाण्यात् सत्त्वस्य ज्ञानसुखादिजनकत्वम् , रजसो रागतृष्णयोः कर्मसङ्गस्य च जनकत्वम् , तमसञ्च विगरीतज्ञानानवधानालस्य निद्रादीनां जनकत्वमिति ज्ञेयम् । बद्धचेतनानां ज्ञानानन्दयोस्तिरोघायकत्वं विपरीतज्ञानजनकत्वं चास्या एव सम्भवति । सा परमात्मनः कीडासाधनभूता, देशकालमेदेन सहशासदृश्विकरारेगादिका च । सा चाक्षरशब्द वाच्या नित्या च । सा ज्ञानविरोधित्वादिवद्याशब्देन, विचित्रसृष्टिकारणत्वात् भायां ज्ञु प्रकृति विद्यानमायिनं तु महेश्वरम् पदि श्रुति प्रामाण्याच मायाशब्देन चाभिषीयते । 'सोऽकामयत्र, बहुस्यां प्रजायेय' इति भगवत्सङ्कलगघीनगुणवैषम्यात् कार्योन्मुलावस्था साऽव्यक्तमित्युच्यते । सा मूलप्रकृत्यादि चतुर्विशतितत्त्वातिम का । तथाहि अव्यक्त पञ्चतन्मा-प्रकृतितः (अचित्तः ) महान् , ततोऽहं कारः, तत एक।दशेन्द्रयाणि, ततः पञ्चतन्मा-त्राणि, ततश्च पञ्चमूतानि जायन्ते ।

एवं च विशिष्टाद्वैतमतेऽचित् (प्रकृतिः) ज्ञानश्र्त्यम्, विकारास्यदम्, भगवद्धीनमृत्रञ्च तस्वम्। तस्याः शुद्धसत्त्वं मिश्रसत्त्वं सत्त्वश्र्त्यमिति भेदत्रयं भवति । तत्र शुद्धसत्त्वं नित्यविमृतिः, तयैव मुक्तावस्थायां जीवदेहस्य निर्माणं जायते। मिश्रसत्त्वं रजोगुगोन तमोगुगोन च मिश्रितं भवति। तदेव जगत उपादानकारणं भवति। सत्त्वश्र्त्यावस्था च प्रष्ठयकाले भवति। ब्रह्मप्राप्तिपर्यन्तं

१. यतीन्द्रमतदीपिकायाम् पृष्ठे ७५ ।

रि. जडा हि प्रकृतिर्ज्ञानशून्या च त्रिगुणाश्रया । प्रलये प्रकृतौ त्रेयाः समाः सत्त्वादयो गुगाः ॥ ६१-रामानन्दसिद्धान्तसारे

३. यतीन्द्रमतदीपिकायां पृष्ठे ३७ टीकायाम् ।

४. न्यायसिद्धाञ्जने पृष्ठे ३६ ।

प्र श्वेताश्वेतरोपनिषदि -४।१०।

व्दः तैत्तिरीयोगनिषदि राषा४ तथा च 'तदैक्षत बहुस्या प्रजायेय'

<sup>—</sup>छान्दोग्योपनिषदि ६।२।३

७. पूर्वावस्योपमर्कं वारस्थामेदाचतुर्विश्वतितत्त्वानिः मूलप्रकृतिर्मद्दानदंकार इन्द्रियाण्येकादश पञ्चतन्मात्राणि पञ्चभूतानिः चेति । न्यायविद्धाक्कने पृष्ठे ३७ ।

ब्रह्मविषयकिजज्ञासा नाम मुमुक्षा, मोक्षप्राप्त्यथँ शास्त्रेषु कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, भिक्तश्चेति त्रयं प्रतिपादितम् । तेषु जीवानां कल्याणाय मोक्षार्थं वा भिक्तयोग एव परमसरल-सोपानम् । तेनैव साधको भगवन्तं जानाति लभते च । स एव भिक्तयोगः भिक्तरस-स्याधारशीला विद्यते ।

### विशिष्टाद्वैतमते भनतेः स्वरूपम्

मनुष्याणां कल्याणचिकीर्षया भागवते भगवता ज्ञानं कर्म मिक्कश्चेति साधनत्रयं प्रतिपादितम् । तत्र ज्ञानपदेन जगदादिकारणभूतस्य ब्रह्मणः शास्त्रसम्मतं ज्ञानं विवक्षितम् । कर्मपदेन श्रौतं स्मातं तान्त्रिकं समस्ताऽऽधुनिकप्रवृत्तिपरिपोषितं निविक्षमौतिकचमस्कारयुक्तसाधनजन्यं कर्म च विवक्षितं वर्तते । मिक्कपदेन च विविधवेषा परमेश्वरविषयिण्यो दृद्यस्य समस्तद्भृतिमेदा विविध्यताः । यथा नैरन्तर्यणाविरतगत्याऽखण्डरूपेण गङ्गाप्रवाहः समुद्रं प्रति प्रवृद्धित तथैव या अखण्डानन्ददायके जगत्कारगोऽविपरिणामशीले परमेश्वरेऽखण्डरूपेण तैलधारावद्विन् च्छिनमोग्तिः प्रवृद्धित स्थ मिक्कगदेनाभिधीयते । एवं च प्रोक्कत्रिविधसाधनेषु कर्मयोगः कर्मकाण्डमूलको बाह्यविधानप्रधानो भवति । निष्कामकर्मयोगेनाहंकारो विनश्यित, विषयम्यो मनसो निवृत्तिश्च जायते, चित्तस्य स्थिरता च भवति । स एवं परिपक्वावस्थायां ज्ञानयोगरूतां भजते । ज्ञानयोगश्च वैराग्यप्रधानो निवृत्यात्मको दुःसाध्यश्च वर्तते । स च प्रायो मावहीनो रसहीनश्च भवति । वैराग्यस्य सततमम्यासेन सर्वदा तत्त्वचिन्तानादिन। च तत्त्वज्ञानं जायते । तदनन्तरमेव कैवल्यलामो भवति । स च ज्ञानयोगेऽसिधारावदितदुःसाध्य एव न तु सरलोपायः ।

यद्यपि मतान्तरे मोक्षोपायो ज्ञानयोग एवास्ति, किन्तु विशिष्टाद्वैतमते 'मिक्तप्रपत्तिभ्याः प्रसन्न ईश्वर एव मोक्षं ददाति' इति यतीन्द्रमतदीपिकानुसारेण मोक्षोपायस्तु

१. भक्त्या मामभिजानाति शीमद्भगवद्गीतायाम्

२. योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्तया । ज्ञानं कर्म च भिक्तस नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥—भागवते ११।२०।६ ॥

सद्गुणश्रुतिमात्रेण मिय सर्वगुहाशये ।
 सनोगतिरिविच्छिता यथा गङ्गाम्मसोऽम्बुधौ ।
 लक्षणं मिक्तयोगस्य निर्गुणस्य छुदाहृतम् ।। भागवते ३।२६।११-१२ ।

४. चुरस्य घारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति । क०उ०१।३।१४ /

५. यतीन्द्रमतदीपिकायाम् पृष्ठे ६१।

भक्तिप्रपत्ती एव स्तः । एवमेन तत्त्रमुक्ताकलापेऽपि पतिपादितं यत् श्रुतिशतविहिता भगवत्पीतिरूपा भिक्तरेव मोक्षोपायो विद्यत इति । न्यायसिद्धाञ्जनेऽपि र प्रतिपादितं यत्-न्यास्त्रेषु ज्ञानवेदनध्यानादिशब्दवाच्या भिक्तरूपज्ञानविशेष एव मोश्रस्य हेत्रिति । ब्रह्मसूत्रे-"प्रयाणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत", 'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्" इत्य।दिश्रतिसूत्रै-र्वर्णिता मोक्षोपायमूता मिक्कविशिष्टाद्वैतमते भगवद्विषयिका परमग्रीतिरेव<sup>3</sup>। सा एव निभित्तमेदात् पराभक्त्यादिशब्दैर्व्यवहियते । परा मिक्कश्च 'योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमन्ययम्' इति रीत्या मोक्षोपायः, तदेव च मिक्कशब्दो मुख्यवृत्तः। लक्षणया स्तुतिनमस्कारश्रद्धादिषु चापि भक्तिशब्दः प्रयुज्यते । सा भक्तिः साधनमिक्तफलमिकामेदात् द्विविधा । तत्र विवेकविमोकाम्या सिक्तयाकल्याणानवसाः दानुद्धर्षरूपसप्तसाधनजन्या साधनभिक्तः, परमात्मकृपाजन्या तु फलभिक्तः । सा भिक्तक्विनेषत्मु सदक्षरान्तरिक्षान्तरादित्य-दहर-भूममधूद्गीथ-वैश्वानर-पुरुषप्रतर्द-नादिदात्रिंशद्विधा वर्णिता । उक्त ब्रह्मविद्यारूपा भिक्तव द्वास्त्रेषु गुणी-पसंद्वारपादे वर्णिता वर्तते । एवमेव श्रीपाञ्चरात्रे वर्णिता चातुरात्म्योपासनापि भिक्तरेव । सा च मितः श्रीरामानुजाचार्यमते परमधीतिपूर्वकं भगवतोऽनुचिन्तनमेव । अपि च तन्मते स्मृतिसन्तानहरा अध्वानुस्मृतिरेवोपासनापरपर्यायो भिक्तरिति । एवं च ज्ञानध्यानादिपदवाच्या फलेच्छादिरहिता श्रुतिशतविहिता शीतिरूपा मिक्तरेव मोक्षस्य हेत्रिति सिद्धम् ।

एवं च प्रतिभाति विशिष्टाद्वैतमते भगवत्प्राप्त्यर्थं भिक्तरूपसाधनस्य परमाऽऽवश्यकता विद्यत इत्यायाति । यतो हि भक्तौ ज्ञानकर्मणी अङ्गायेते । अपि च

१. तत्त्वमुक्राकलापे−जीवसरे−६६ I

२. न्यायसिद्धाञ्जने-जीवगरिच्छ दे पृष्ठे २६७।

३. महनीयविषये प्रीतिर्भिक्तः-न्यायसिद्धाञ्जने-जीवपरिच्छेदे पृष्ठे ३०८ ।

४ तल्छ विधर्विवेकविमोकाभ्यासिकयाकल्याणाननसादानुघर्षेभ्यः सम्भवान्निर्वच-नाच बोधायनवृत्तौ

५. न्यायसिद्धाञ्जने-जीवपरिच्छेदे पृष्ठे ३०८ तथा यती० दी० पृष्ठे ६४।

६. स्नेहपूर्वमनुष्यानं भिक्त रुच्यते बुधैः । श्रीमद्भगवद्गीतायाः रामानुज-माष्यस्य सप्तमाध्यायस्यावतरणिकायाम् ।

७. उपासनं स्याद्भुवानुस्मृतिर्दर्शनान्निर्वननाच ( बोधायनहत्तौ ) आनन्दभाष्ये, ब्रह्मभूत्रेशश

द्र. श्रुवातुरमृतिरेव भिक्त शब्देनाभिषीयते । उपासनापर्यायत्वाद् भिक्त शब्दस्य ब्रह्मसूत्रे १।१।१ श्रीभाष्ये ।

भक्तानां मनोरथसाघनाय दिव्यमङ्गलविग्रहयुतो भवति भगवान्। तन्मते चिदचिद्-विशिष्टब्रह्मणो बोधनानन्तरभीश्वरं प्रत्यनन्यासिकरेव भिकः, उपास्यस्य प्रीतिपूर्वकं चिन्तनमेव वा भिक्तरिति विस्तरेण प्रपश्चितं श्रीभाष्ये भानन्दभाष्ये वैष्णवसताञ्ज-भारकरे च, । सर्वदोषविनिर्मुका तैलघारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्तानरूपा विवेका-दिससभूमिकाजन्या भगवतोऽनन्यानुरिकतेव भिक्तिरिति सिद्धमेतावता । अन्यच भिक्त स्थानाकाले भक्तः सर्वतीभावेन भगवन्तं प्रति समर्पयत्यात्मानम् । सर्वस्वं विद्वाय भगवतः शरणागति करोति । अनयैव शरणागत्या मुक्तिः ।

### विश्विष्टाद्वैतमते प्रवत्तेः स्वरूपम्

शास्त्रेषु वर्णिता न्यासविद्यैव<sup>3</sup> प्रपत्तिः । भगवान् म मम निरपेक्षरक्षक इत्यध्यवसायविशिष्टो महाविश्वास एव न्यासविद्याः सा तु ब्रह्मविद्या साध्यभिक्तरूपा ज्ञानविशेषरूप च । अत एव "तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" इत्यादिमोक्षविषयकश्रुतिभिनं कोऽपि विरोधः। यतो हि ब्रह्मविषयकभिक्तरुज्ञान-विशेषत्वात् न्यासविद्या ( शरणागितः ) अपि मोक्षोपायः । तस्याश्च न्यासविद्याया भिक्तिविशेषरूपत्वात् भक्त्या त्वनन्यया शक्यः " इत्यनेनापि न विरोधः। एवं च दृश्यते शास्त्रज्ञविदुषां साधकानां मते श्रीभगवत्पाप्तौ श्रीभगवानेव साधनमपीति महाविश्वास एव साध्यमिकः, सैव शरणागतिरित्यभिषीयते । प्रपत्तेः स्वरूपं. नारदपाञ्चरात्र-वायुपुराण-प्रभृतिविशिष्टाद्वैतप्रतिपादकेषु ग्रन्थेषु समुपलभ्यते, तथा हि-भगवतोऽनुक्लकार्यकरे यो दृढसङ्कल्पः (भगवन्तं प्रति द्रढीयान् विश्वासः) (२) भगवतः प्रतिकृलकार्यस्याकरगोऽपि दृढनिश्चयः, (३) सर्वदाक्तिमान् परमेश्वरो मम रक्षक इति इडविश्वासः, (४) ऐकान्त्येन भगवतो ध्यानम् , तस्य प्रशस्तगुणचिन्तनं च। (५) भगवन्तं प्रति सर्वतोभावेनाऽऽत्मनो निच्चेपणम् । (६) स्वस्य दीनताऽिकञ्चनता-चुद्रतानां च सर्वतोभावेन स्वीकरणपूर्वकं भगवतो महिमगानमिति अड्विधा प्रपत्तिर्नि-

१. ब्रह्मसूत्रे १।१।१ श्रीमाब्ये आनन्दभाष्ये च ।

२ सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तमनेकभेदकं भिक्तः समुक्ता परमात्मसेवनम् । अनन्यभावेन नियम्य मानसं महर्षिमुख्यैर्भगवत्परत्वतः ॥ ६५ ॥ सा तैलघारावदनष्टसंस्मृतिप्रतानरूपेशपरान्तरिकता । भिक्तिविवेकादिकसप्तभूमिजा यामादिकाष्टावयवा मता बुधैः ॥ ६६॥ —वैष्णवमतान्जभास्करे

३. स्वीयप्रवृत्तेर्विनिवृत्तिरिष्टो न्यासः प्रपत्तिः शरणागतिर्वा ॥ वैश्मश्मा १००॥

४. न्यायसिद्धाञ्चने-जीवपरिच्छेदे-पृष्ठे ३११।

५. भक्त्या त्वनन्यया शक्य-शीमद्भगवद्गीतायाम् ११।५४

रूपिता वैष्णवाचार्यः । सैव प्रपत्तिर्भगवद्शरणागतिर्वा भिक्तरससाधनस्य सर्वस्व विद्यते । यतो हि तयैवोपास्यं प्रति उपासकस्यानन्यासिकः श्चरमोत्कर्षं प्राप्नोति । यया भक्को भगवतोऽनुग्रहस्याधिकारी मार्जारशिशुन्यायेन मर्कटशिशुन्यायेन च भवति। कदाचिद् भक्तं प्रति भगवतोऽहैतुकी कृपा भवति, कदाचिच्चतदर्थं मक्तोऽपि यत्नं करोति । श्रीयामुनाचार्येण स्वनिर्मिते आलवन्दारस्तोत्रे प्रपत्तिविषयकं मनोहरं वर्णनं कृतम् । प्रतिपादितं च तत्र हे नाथ ! यो वा को वा भवाम्यहं किन्तु सर्वतो भावेनाई तवैवास्मि । किं मया तुम्यं देयमदेयं वा । मम किञ्चिद्पि नास्ति, सर्वं तवैवास्ति । अतः किं तुम्यं समर्पयामि<sup>२</sup> । एवमेव भगवच्छरणागतिजन्या नन्दयुतो जनः पुनस्तचरणौ हातुं स्वप्नेऽपि नेहते<sup>3</sup> ।

भगवत्पातौ भिक्तरेवोपाय इति बुद्धिरेवोपायभिक्तः, अर्थात् केवलं बुद्ध्या कृता भिक्तिरुपायभिक्तः । सा चोगायभिक्तः प्राब्धातिरिक्तं सर्वं पापं नाशयित । साध्यभिक्तस्तु प्रारब्धजन्यपापमपि विनाशर्यातीति तयोभेंदः । यद्यप्येवं प्रपत्तिः प्रारब्धमपि निःशेषं

१. आनुकूल्यस्यसंङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्त्ववरणं तथा।। आत्मनिचेवकार्पंण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ अ०बु०सं० उत्तराहें-३७।२८ प्रपत्तिरानुकूल्यस्य सङ्कल्पोऽप्रतिक्लता । विश्वासो वरणं न्यासः कार्पण्यभिति षड्विधा ॥ वायुपुरासे, नारद गञ्जरात्रस्य भारद्वाजसंहितायां, विष्वक्सेनसंहितायाञ्च

२. मम नाथ ! यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तिद्ध तवैव माधव ! नियत स्विमिति प्रबुद्धधीरथवा किं नु समर्पयामि ते।। आलवन्दारे ५३

३. निरासकस्यापि न तावदुरसहे, महेश ! हातुं तब पादपङ्कजम्। रुषा निरस्तोऽपि शिशुः स्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासित ॥ -आलवन्दारस्तोत्रे २६।

४. साघनं भगवत्प्राप्तौ स एवेति स्थिरा मितः । साध्यभिकतस्तथा सैव प्रवित्तिरिति गीयते ॥ उपायो मिक्तरेवेति तत्प्राप्तौ या त सा मितः। उपायमिक रेतस्याः पूर्वोक्तेव गरीयसी उपायभिकः प्रारब्धव्यतिरिक्ताधनाशिनी साध्यभिक्तस्तु सा इन्त्री प्रारव्यस्यापि भूयसी ॥

<sup>-</sup>न्यायसिद्धाञ्जने-पृष्ठे ३११ ।

विनाशयितुं शक्तास्तथापि निःशेषवैराग्याभावे रागविषयमंशं तदनुबन्धिदुःखं च नापनुदति । पूर्णवैराग्ये सति तु निःशेषमि प्रारब्धं निवर्त्तयति । अयमेव परमैकान्तिनोह सार्तयोर्भेदः ।

#### मक्तिप्रपत्योभेंदः

पूर्वोक्तविवेचनस्य निष्कर्षोऽयं यत् शरणागतिरूपप्रपत्तिरपि भक्तिविशेषरूपैव । एवं च भिक्तविशेषभूतायाः प्रपत्त्याः पुनर्भिक्ततः पृथगुपादानं कथं सम्भवतीतिचेदुच्यते । भिक्तप्रयत्त्योभेंदेन तस्याः पृथगुपादानं कृतम्, तत्र भिक्तमरणपर्यन्तं सततमहर्निशं क्रियते किन्तु न्यासिवद्यारूपशरणागितर्जीवने एकदैव स्वीक्रियते । अपि च भिक्तस्तु वर्णाश्रमधर्मसमाश्रिता किन्तु न्यासविद्यारूपशरणागतिस्तु तन्निरपेक्षिका तयोभेंदः। भक्तौ विवेकादिसप्तमूमिकासग्पन्नसाधकस्य त्रैवर्णिकस्यैवाधिकारः, किन्तु प्रपत्तौ भगवित्रष्ठानां सर्वेषामधिकारो वर्तते । सा च प्रपत्तिर्भक्तेः परिपक्वावस्था विद्यते । प्रपत्ति शब्दस्य रूढार्थस्तु भगवन्तं प्रति साधकस्यानन्यभावेनात्मनिवेदनमेव । भिक्तरससाधनायां प्रपत्तिर्भगवतो भिक्तप्राप्त्यर्थे प्रयुज्यते । 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज<sup>२</sup>' इत्यादिना प्रपत्तेः स्वरूपं महत्त्वं च वर्णितम् ।

तात्वर्यमिदं यत् सर्वस्वामिनं परमात्मानं श्रीनारायणं श्रीकृष्णं श्रीरामं वा प्रति भक्तानां तैलघारावदविच्छिना स्मृतिरेव भिक्तः<sup>3</sup>, तस्याः साधनं विवेका-दिसप्तसाधनं ज्ञेयम् , सैव संसारसमुद्रतरणाय तरिर्विज्ञेया सा प्रारब्धातिरिक्तं सर्वं पापं विनाश्य साधकं मोक्षीन्मुखं भगवदुन्मुखं वा करोति । तया शुद्धान्तःकरणा भक्ता एव प्रपत्ति प्राप्य साक्षात् वा संसारसमुद्रं तरन्ति । शास्त्रेषु

१. सर्वे प्रपत्तेरधिक।रिणो मताः शक्ता अशक्ताः पदयोर्जगत्प्रभोः। नापेक्यते तत्र कुलं वलं न वा चापि कालो न हि शुद्धतापि वा ॥ -वैज्ञावमताञ्जभास्करे १०१

२. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १८।६५ ।

३. भ केश्व ब्रह्मणः सर्वस्वामिनः शार्ङ्गधारिणः। रामस्य तैलघारेव न विच्छिना स्मृतिः स्मृताः ॥ ३३ मिक्रभवाम्बुधेःसेतुः कर्मज्ञान।क्किनी मता । तस्याश्च साधनं बोध्यं विवेकादिसमकम् ॥ ३४

<sup>-</sup>रामानन्दसिद्धान्तसारे ।

न्यासादिरूपेण वर्णिताऽऽनुक्र्ल्यादिषड्मेदा शरणागितरेव प्रयत्तिरूच्यते । सा प्रयत्ति जीवने सक्तदेवाङ्गोक्रियते । वर्तमानदेहावसाने सैव मुक्तिप्रदायिका । न्यासविद्याख्या प्रयत्तिस्तु प्राग्वधमिप विनाशयित, तत्र सर्वेषां वर्णानां समानरूपेणाधिकारो वर्तते । एवं च शायते भक्त्या शुद्धान्तःकरणाः साधका एव प्रयत्त्या सायुज्यमुक्ति लभन्ते ।

प्रपत्तिवादोऽयं भारतीयतत्त्वचिन्तनस्य धर्मसाधनायाश्च विशिष्टोपल विधिवेदाते । अस्य प्रचारको विशिष्टादैतवादस्य प्रतिष्ठापको वैष्णवदार्शनिको भगवद्पाद श्रीरामानुजचार्यो वमूव । तेनैव सर्वप्रथम शास्त्रेषु निगृहितं प्रपत्तितत्त्वमुद्भावितम् । तेन च साधकानां महानुपकारो वमूव भविष्यति च । प्रपत्ति विना संसारसमुद्रतरणा-यान्या मुलभा तरणीनांस्ति साधकानां कृते । सा च प्रपत्तिनिगुणसगुणोभयविधोपासकैः स्वस्वसाधनामार्गे कालान्तरे पूर्णेरूपेण स्वीकृता, सैवोभयविधोपासनायाः प्रमाणताः ।

निगुर्णसगुणोभयविधसाधनायां प्रपत्तिवादस्याऽऽधारभूतप्रवृत्तिद्वयम् उपास्य प्रति उपास्यस्याऽऽनन्यता, आत्मिनवेदनासिक्षश्चोपलम्येते । श्रीभागवतपुराणे श्रवणम् , कीर्तनम् , स्मरणम् , पादसेवनम् , अर्चनम् , वन्दनम् , दास्यम् , सख्यम् , तथा आत्मिनवेदनमिति नवविधा भिक्तः प्रतिपादिता । तत्र श्रवण-कीर्तन स्मरणरूपभिक्त-

- प्रगत्तिन्यांसिवद्या सा रामायात्मसमर्गणम् ।
  आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ॥ १०५
  रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ।
  कार्षण्यमिति विद्वर्भिन्यांसेऽङ्गः खकं मतम् ॥ १०६
  एतद्देहावसाने हि न्यासो मुिकप्रदायकः ।
  शरणागतिवाच्योऽसौ कर्त्तव्यः सकृदेव हि ॥ १०७
  आर्त्तानां तु मतो न्यासः प्रारव्यस्यापि नाशकः ।
  विद्वद्भिः सम्मतो न्यासेऽधिकारः सकलात्मनाम् ॥ १०५ रामानन्दिसद्धान्तसारे
  द्रष्टव्यः भिक्तप्रतिविवेकः अ देशिकतिक्मलैतालाचार्यः, सारस्वतीसुषमापत्रिकायाम् २०१३ वै० ११ वर्ष ३ ४ अङ्को प्रकाशिते, । अस्मिन्नेवाङ्को
  श्रीभगवदाचार्यस्य भिक्तप्रतिमतभेदिवचारनामको लेखः ।
- २. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ मागवते १।५।२३ उदारकीर्त्तेः श्रवणं च कीर्तनं हरेः स्मृतिः पादसरोजसंश्रयः । समर्चनं वन्दनदाससख्यकान्यात्मार्पणं सा नवधेति गीयते ॥

-वैष्णवमताब्जभास्करे ६७

भिर्भक्तमगवतोः सान्निध्यं भवति, यदुपासनाया लक्ष्यमस्ति । दास्य-सख्याऽऽत्मनिवेदन-रूपभिक्तिभिर्भक्तेन सहेश्वरेऽपि क्रियाशीलता जायते । तत्राऽऽत्मनिवेदनं नाम भक्तभगवतोर्मावपूर्णाऽतिसामीध्यवोधिनी दशा । यत्रोपासक उपास्यं प्रति स्वसर्वस्वं समर्पयति । तादशावस्थायां भक्तभगवतोः किमपि व्यवधानं न भवति । एवञ्चाऽऽत्म-निवेदनं मक्तरितमा सर्वोत्तमा च प्रक्रिया विद्यते । ययाऽनायासेन सर्वे वर्णाः सर्वकाले सर्वत्र समानतयैव भगवन्तं मोक्षं वा लभन्त इति नात्र विचिक्तित्सालेशोऽपि ।

भिक्तित्त्वप्रतिगदकानां मते भगवन्तं प्रति भक्तानां सर्वश्रेष्ठा परमानुरिकतेव भिक्तः । सा च भिक्तः परमप्रेमरूगऽमुरूगा च भवति । सा च भिक्तिनारदमुनि-मतानुसारमेकादशघा (१) गुगमाहात्म्यासिकः (२) रूपासिकः, (३) पूजासिकः, (४) स्मरणासिकः, (५) दास्यासिकः, (६) सख्यासिकः, (७) कान्तासिकः, (८) वात्सल्यासिकः, (६) आत्मनिवेदनासिकः, (१०) तन्मयतासिकः, (११) परमिवरहासिकश्चेति।

प्रोक्तविवेचनानुसारेण नारदभिक्तसूत्रमतस्य भागवतमतस्य च तत्त्वतः किमपि वैलक्षण्यं न प्रतीयते । यतो हि एकमेव तत्त्वमुभयत्र नामान्तरेण प्रतिपादितम् । स्मरणासक्तिर्दास्यासक्तिः सख्यासक्तिश्च भागव-तथाहि-नारदभक्तिसूत्रस्य तस्य स्मरण-दास्य-सख्यभिक्षपु, पुजासिक: पादसेवनार्चनवन्दनरूपभक्तिषु, गुणमाहाल्य।सिकः रूपासक्तिश्च अवणकीर्तनयोः, आत्मनिवेदनासिकः तन्मयतासक्तिः कान्तासक्तिर्वात्तव्यासक्तिः परमविरहासिक्ष्य भागवतप्रतिपादिताऽऽत्मनिवेदनरूप-भक्तौ समाविश्यन्ते । एवं च भागवतनारदस्त्रयोश्चाऽऽत्मनिवेदनरूपभक्तिरेव सर्वश्रेष्ठा भिकतर्विद्यत इत्यायाति । यतो हि तत्रैवाऽऽराध्याऽऽराधक्योश्चानन्यभावः समुत्पद्यते । यो हि भक्तिरसस्य प्राणभूत एवास्ति । तत्रैवोपासक उपास्ये लीनो भवति । तत्रैव भक्तो भगवतोऽनुग्रहं स्नेहं च पूर्णतो लभते । अत एवान्योन्याध्रयता समरसता च भक्तेऽनायासेन भवतः। पश्चाद् विशुद्धाऽऽस्मिनवेदनावस्थायामकृत्रिमताः विधि-निषेणं प्रति निरपेश्वता, आचरणस्य स्वच्छता च भक्तस्य जीवने स्वाभाविकरीत्यै-वानायासेन समागच्छन्ति ।

## अद्वैतविशिष्टाद्वैतयोभेंदः

यदद्वैतिभिरुपगम्यते भिक्तांम मानसीक्रिया पुरुषप्रयत्नसाध्या, ज्ञानं त वस्तुतन्त्रं पुरुषेणान्यथाकत्तुं मजन्यमिति तदेभिनाम्युपेयते, एते त ज्ञानमपि पुरुषेण कर्त्तुं मकत्तुं मन

१. सा परानुरिकतीश्वरे-शाण्डिल्यभिक्तसूत्रे २ ।

२. सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा, अमृतरूपा च ॥ नारदभिक्तसूत्रे २, ३

रे∙ नारदभिक्तसूत्रे—८२-८३

न्यथाकर्तुं च शक्यमिति वदन्ति । शुक्तिरुप्यादिज्ञानेऽपि पञ्चीकरणप्रक्रियया रजतांशवि-शिष्टस्यैव वस्तुनो मानात् सर्वं ज्ञानं यथार्थमिति चैतेषामभ्युपगमः । भक्तिसाधनायां दःम्पत्यभावस्य वैशिष्टचम्

दास्यवात्सल्यादिभावापेक्षया दाम्यत्यभावे भक्तजीवने स्वभावतः समुद्भवति । दास्यस्य वात्सल्यस्य वा दशायां भक्तभगवतोर्मध्ये पूर्णरूपेण तादात्म्यं न सम्भवति । सख्यभावेऽपि उच्चावचरूपभेदोऽज्ञातरूपेण लभ्यत एव, किन्तु दाम्पत्यभावे विधिनिषेधाभ्यां रहितः सन् मक्तो ऽप्रकाश्यतममपि निवेदनं निःसंकोचम-भिव्यञ्जयति । तादशदशायां भक्तस्य हृदयं स्वत एव परिस्फरितं सत् स्नेहस्य मधुर-तरतरङ्गेषु तरङ्गायते । यदा कदा भाव।वेगानां तीव्रत्वेन प्रेमोन्मत्तताऽपि समाविशति । नारदमुनिना प्रतिपादितं यद् तदानीं भक्तः स्वसम्पूर्णकर्मफलं भगवन्तं प्रति समर्पयन् तस्य किञ्चिन्मात्रमपि विस्मरगोन परमन्याकुलतामनुभवति । अत एव दाभ्यत्ये आत्म-निवेदनासिक भावस्य परमविरहासिक भावस्य च बाहुल्यं स्ष्टतयैव प्रतिभासते । यः कान्ताभावेऽपि समुपलभ्यते । कान्ताभावोपासनायां भक्तिदशावर्णने आस्मनिवेदनासिकः, पियवियोगजन्यव्याकुलतावर्णने च परमविद्दासिक्ष विशेषतो विद्यते । उपासनायास्ता-इशविशिष्टदशायामुपास्यं विद्याय उपासको न किमपि जानाति। न तस्य किमपि शालव्यमेवावशिष्यते, उपास्यं प्रत्यतिशयानुरिक्तमरवेनोपासक उपास्यस्य क्षणिकमिष विरहं न सहते। ताहशसाधकानां कृते शास्त्राचारस्य लोकाचारस्य वा बन्धनं व्यर्थमिव भवति । तद्वन्धनं केनापि प्रकारेण भक्तं न वाधते । तादृशप्रेमभक्तियुतसाधकानाः कृते ब्रजाङ्गनावन्मोक्षार्थं न कस्या अपि अन्यायाः साधनाया आवश्यकता भवति । ताहरामक्तानां कृते भगवद्भक्तिरेवामृतायते ।

पूर्वोक्तिविचनस्य तात्पर्यमिदं परिज्ञायते यत् साधकैर्भगवतः प्रेम्णः सान्निध्यस्य च प्राप्तचे तेन सह यावान् सम्बन्धः स्थाप्यते, तेषु सम्बन्धेषु दाम्पत्यसम्बन्ध एव प्रेम्णोऽन-न्वता ऽऽत्मिनिबंदनासक्तिश्च चरमोत्कर्षतां प्राप्तुतः । अत एव भगवतः सान्निध्यस्य प्रोतेश्च प्रार्थिनो भक्तजना वात्सल्यादिसम्बन्धापेश्चया दाम्पत्यसम्बन्धेनैव स्वा त्नप्रमात्मनोस्तादात्म्यभावं सफलं कुर्वन्ति । संयोगवियोगयोनैकविधासु दशासु-प्रोज्ज्वलभक्तिरसस्य मार्मिकाभिव्यञ्जनां दर्शयन्ति । दाम्पत्यप्रेम्णा शुद्धाऽऽ ध्यात्मिकविचारः कोमलभावनारूपेण प्राकटयमेति । यस्मात् काव्येष्वलौकिकानन्दो

१ नारदभनितसूत्रे -१६-२१।

२. अत एव तदमावाद्वल्छवीनाम् । शाण्डिल्यभक्तिसूत्रे १४।

३. मिय भिक्तिर्हि भूतानामृतत्त्वाय कल्पते । दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदागनः ॥ भागवते १०।८२।४५ ।

दिव्यरसश्च प्रकटीमवति । दाम्यत्यप्रेम्णि विरहमिलनयोश्चावस्थयोर्मधुरः कोमलश्च मावः समुदेति । लौकिककाव्येषु तस्य मावस्य चित्रणं वासनाया उद्दीपकरूपेण प्रतीयते । किन्त्वः ध्यात्मिककाव्येषु तदेव चित्रणमात्मनो मधुररसमयस्थितेरलौकिकामभिव्यक्तिं करोति । भक्तैः परमात्मनो विरहजन्यं विभिन्नं प्रेमोच्छ्वसितं मधुमयं चित्रणं दाम्पत्यप्रतीकेनैवाभिव्यज्यते । तदेव भक्तिरसक्षाधनायाः सर्वस्वं विद्यते रसमर्भज्ञविद्वषां साधकानां मते ।

अयमत्र निष्कर्षो यन्मध्यकालिकभारतीयधर्मसाधनायां विशिष्टाद्वेतमतप्रतिपादनेन मिक्तराजपथस्य निर्माता श्रीरामानुजानार्यो बभूव । यतो हि तस्य विशिष्टाद्वैतात् प्रस्तस्य भिवतवादस्य प्रपत्तिवादस्य वा प्रभावेण सक्छमध्यका छिकधर्मसाधना प्रभाविता। त्तस्य पश्चाद्वर्तिनो भक्तशिरोमणिगोस्वामितुलसीदासप्रभृतयः सगुणोपासकाः, कवीर-प्रभृतयो निर्गुणोपासका भक्ताः कवयश्च सर्वेऽपि विशिष्टाहैतवादमुपजीवन्ति । तद्वशिष्टद्वैतमनुस्रव्य भारते रामोपासनाया विशेषतः प्रवर्त्तकः श्रीरामानन्दाचार्यो बभूव । तत्त्वतः श्रीरामानुजाचार्यस्यानुगामित्वेऽपि विष्णोः सर्वरूपापेक्षया श्रीरामरूपस्य सर्वाधिकं महत्त्वं प्रदाय किञ्चिद्वैलक्षण्येन श्रीरामानन्दाचार्यो विशिष्टोपासनामार्गस्य प्रवत्तंनं श्रीवैष्णवसम्प्रदायस्य संघटनं च कृतवान् । स वैकुण्ठवासिनो विष्णोः स्वरूपं विद्याय लोके मर्यादापुरुषोत्तमं श्रीराममिष्टरूपेण तथा रामनाम च मूलमन्त्ररूपेण स्वीचकार । यद्यपि रामानन्दाचार्यस्य पूर्वकालेऽपि रामस्य महिमा प्रचारित आसीत् । किन्तु रामलीलायास्तावान् विस्तारो नामृत् पूर्वम्। वाल्मीकिरामायग्रे श्रीरामे नारायगत्वापेक्षया नरत्वस्यैव प्राघान्यं वर्तते । अपि च विविवरामकथाकाव्येषु रामो महापुरुषत्वेन श्रेष्ठनायकत्वेन वा प्रदर्शितः। एवं च रामतापनीयोपनिषद्-भाग-वतशाणिडल्यमक्तिसूत्र-नारदमक्तिसूत्राध्यात्मरामायणप्रमृतिष्रन्थप्रतिपादितश्रीरामकृष्णा-दीन्नवतारान् प्रति विशेषतः अद्धाभिक्तप्रेमोत्पादका वैष्णवाचार्या एव सन्ति । येषु भक्तिभावस्य जनतायां विशेषतः प्रचारकास्तु श्रीरामानन्दाचार्यश्रीवल्लभाचार्यप्रभृतयः एव प्रामुख्येन गणनीयाः सन्ति ।

श्रीरामानन्दाचार्यस्य शिष्यारम्परायां रामकयाया भिक्तभावस्य च प्रमुखप्रचारको महाकविगोंस्वामितुल्सीदासो बभूव । येन मर्यादापुरुषोत्तमश्रीरामस्य चारचरितावली-मंददुत्कर्षता प्रापिता । स च श्रीरामस्यैश्वयेण सहैव यथास्थानं रूपमाधुर्यं प्रेममाधुर्यं च निरूपितवान् किन्तु तत्र कुत्रापि अस्वाभाविकता नास्ति । कालान्तरे यदा कृष्णभिक्तः काव्यवारायां राधाकृष्णयोः रूपमाधुर्यस्य लीलामाधुर्यस्य प्रेममाधुर्यस्य कीढामाधुर्यस्य चातिद्ययितत्वेन मध्यकालिकभिक्तरस्माधनायामुग्रश्क्वारस्य स्त्रोतस्विनी महता संरम्भेण अवाहिता तदा तस्यां रामभिक्तकाव्यधारायामपि मर्यादा ध्वस्ता । तस्मादेव कारणाद्

रामोशासनायामि नैकिविधा रसिकसम्प्रदायस्य स्थापनाऽभृत् । अत एव रामोपासनाया-मिप रामस्य रामसञ्ज्यक्ष, सीतायाः सीतासञ्ज्यक्ष हासविलासाः, प्रेमालापाः, मिथः केळयस्तथा विविधान्तर्दशानां रमणीयरूपाणां प्रेमन्यापाराणां सुमधुरं वर्णनं दृश्यते ।

सर्वेषामि प्राच्यपाश्चात्यतत्त्वविदुषां मते यस्मिन् काले भारते मध्यकालिकभिक्तिरस्थारा (प्रेमसाधना) नैरन्तर्येण प्रविद्या तस्मिन्नेव काले पाश्चात्त्यदेशेऽपि ईसाईधमें
प्रचण्डभिक्तरस्थारा (प्रेमप्रवाहः) महता संरम्भेण प्रविद्या। तत्र तदा लोकेस्तस्याः
प्रवाहकः करणा-प्रेम-दया-क्षमादीनामवतारभूत ईसामसीहः परमप्रेममयत्वेन पितपावनत्वेन दीनद्यालुत्वेनाशरणशर्योत्वेन च चित्रितः। एवमेव वैष्णवसाधनायां श्रीरामकृष्णयोश्च महत्त्वं प्रतिपादितम्। अत एव भगवद्भको धर्मार्थकाममोक्षमि न च याचते।
अपि तु सः साधकः केवलं भगवतोऽविचलभिक्तमिखलप्रीतिमेवाहर्निशं समीहते।
तात्पर्यमिदं यत् साधकः केवलं भगवतोऽविचलभिक्तमिखलप्रीतिमेवाहर्निशं समीहते।
तात्पर्यमिदं यत् साधकस्य चरमसृष्टिरेवेयं यत् यत्र गत्वा निर्गुणमिप ब्रह्म भक्तस्य
स्वामावानुसारेण रूपमङ्गीकरोति। नेति नेतीत्यादि श्रुत्या यस्यानुसन्धाने वेदपुराणधमर्दर्यनानि चासमर्थतां प्रकटयन्ति, तदेव निर्गुणं निष्कियं ब्रह्म भक्तस्यधीनं भक्तेन
सह लीलां करोति। अत एवं ज्ञानमार्गी साधकोऽिप केवलं ज्ञानं निःसारमेव मत्वा
त्यक्तवान्, भिक्तं च गृहीतवान्। एवं च माध्यकालिकभक्तानां कवीनां च वाणीषु
विशिष्टाद्वतस्य मित्तरसस्य च व्यापकप्रभावः परिलक्ष्यते। यतो हि तस्मादेव प्रसूतो
मिक्तवादः प्रपत्तिवादश्च कालान्तरे मधुरोपासनायां (कान्ताभावोपासनायाम्)
परिपल्लवितः सन् मिक्तरससाधनारूपेण परिणतो वमृत्व।

#### श्रीरामानन्दाचार्यस्य सिद्धान्तः

श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्य संस्थापकः श्रीरामानन्दाचार्यं आसीत् । यद्यपि रामानुजसम्प्रदायस्य मुनिर्यामुनाचार्यं इवात्रापि श्रीराघवानन्दो मूलसम्प्रदायप्रेरणाप्रदोशे विद्यते । श्रीरामानन्दाचार्यस्यापि सिद्धान्तो श्रीरामानुजाचार्यसिद्धान्तवत् विशिष्टाद्वैत-मिति । तस्यापि सम्प्रदायः श्रीसम्प्रदाय एव कथ्यते । एवं च यद्यपि श्रीरामानुजाचार्यस्यैव विशिष्टाद्वैतमत्तमनेन स्वीकृतम् , किन्त्पास्यस्वरूपिनवये तयोर्भेदोऽपि दृश्यते ।

उपासनाविषये यथा-श्रीरामानुकाचार्यस्येष्टदेवौ श्रीलक्ष्मीनारायणौ स्तस्तथाः श्रीरामानन्दाचार्यस्य श्रीसीतारामौ स्तः । यद्यपि रामानुक्तसम्प्रदायेऽपि श्रीरामान्दाचार्यस्य विहिता<sup>र</sup> तथापि तत्र श्रीरामः श्रीविष्णोरकतारस्वेनैवोपास्यते किन्तु श्रीरामानन्दाचार्यमते

१. श्रीमद्भगवद्गीतायाः १२ अध्यायस्य प्रारम्भे श्रीमधुस्दनस्वामिकृतटीकायाम् ।

२. कल्याणपत्रिकाया वेदान्ताङ्को श्रीगोपीनाथकविरालमहोदयस्य लेखः

परं तत्त्वं रामाख्यमेव । श्रीरामानुजसम्प्रदाये कुलशेखरादय आल्वारमकास्तु श्रीरामोपासका एवाऽऽसन् । एवं च रामोपासना पूर्वत एव श्रीसम्प्रदाये आसीत् किन्तु प्रधानत्या रामोपासना रामानन्दाचार्थात् प्रचलिता इति सम्प्रदायिका मन्यन्ते । सम्प्रदायेऽस्मिन् रामोपासनाविषये "राँ रामायनमः" इति षडक्षरात्मको राममन्त्रः , स च मन्त्रराज इति कथ्यते । "श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः" इति पञ्चिवहायकारामको युगलमः । "श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः" इति पञ्चिवहायकारामको युगलमः । "श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत् वर्तं मम" इति द्वात्रिशदक्षरात्मकः शरणागतिमन्त्रश्च विद्यते इति सर्वं प्रपञ्चितं वैष्णवमताक्यभास्करे श्रीरामानन्दाचार्येण । तत्र षडक्षरः श्रीराममन्त्र एव तारकाख्यो विद्यते । तन्मते श्रीराम एव सर्वोस्कृष्टो देवो विद्यते । स च सकलदिव्यगुणगणसिन्धुः, वेदान्तप्रतिपादः, ब्रह्मादिशक्दवाच्यः, अशरणशरणः, चेतनानां चेतनः, स्वतन्त्रः, विश्वस्य कर्त्ताः स्वतन्त्रः, वश्वरस्य कर्त्ताः स्वतन्त्रः, वश्वरस्य कर्ताः स्वतन्त्रः, वश्वरस्य कर्ताः स्वतन्यः गोप्ता, अनन्तकल्याणादिगुण-गणविशिष्टः परमोपास्यश्च विद्यते ।

- १. रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मिन ।

  इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ रा॰ता॰उ॰पू॰ भागे ६ मन्त्रे ।

  ओं यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् यः सचिदान—

  न्दाद्वैतैकरसात्मा भूर्भु वः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ रा॰ता॰उ॰उ॰भा०४७ ।

  ब्रह्मगरात्परं रामो नित्यैर्भुकौनमस्कृतः ॥ श्रीरामानन्ससिद्धान्सारे १२१ ।
- २ सन्जाप्यस्तारकाख्यो मनुवर इह तैर्विह्मनबीजं यदादौ,
  रामो केप्रत्ययान्तो रसमितशुभदस्वक्षरः स्यान्नमोऽन्तः ।
  मन्त्रो रामद्वयाख्यः सकृदितिचरमप्रान्वितो गुद्धगुद्धो
  भूताक्ष्युतसंख्यवर्णः सुकृतिभिरनिशं मोक्षकामैर्निषेव्यम् ॥
  —वैष्णवमताञ्जभास्करे १० रहोकः
- २ श्रीरामद्वयमन्त्रमद्भूततमं वाक्यद्वयं षट्पदं, बाणाक्षि प्रमिताक्षरं तु खलु विद्धि त्वं दशार्थान्वितम् । युक्तं तं त्रिपदेन तत्र सुमते पूर्वं शुभस्यास्पदं, वाक्यं पञ्चदशाक्षरं तदनुदिग्वर्णात्मकं तृत्तरम् ॥ ३४ ॥ वै०म०मा०
- ४. प्रोक्ता वत्सक मन्त्ररत्नविवृत्तिः सन्मानसाभीष्टदं, सद्वेद्यं सकृदित्यवेहि चरमं निर्णीतवाक्यार्थंकम् । रामीयं हि तदीयमन्त्रनिरतैस्तैबीघनीयं परम् , द्वात्रिशस्त्रमिताक्षरमनुपदं द्वयर्द्धं जगद्विश्रुतम् ॥ वै॰ म॰ भा॰ ४४ ।
- ५. महापुरुषादिपद्वेदनीयनिरस्ताखिलदोषमनविषकातिशयासंख्येयकस्याण-गुणगणं भगवन्तं श्रीराममेवाह । ब्रह्मसूत्रस्य १।१।१ आनन्दभाष्ये

श्रीरामानन्दाचार्यप्रतिपादितविशिष्टाद्वैतमते वस्तुतः सीनारामयोश्चैक्यमेव सिध्यति । 'तत्त्वमित्त' इति महावाक्ये तत्यदेन ब्रह्म, त्वंपदेन जीवः, असिपदेन भाया बोध्यते । तच्च 'तत्त्वमित' पदं रामपदेन सीतापदेन वापि सिध्यति । 'राम' इत्यत्र रपदेन तत्यदार्थः, दीर्घाकारेण त्वंपदार्थः, मपदेन च असिपदार्थः प्रतिपादितः । एवमेव 'सीता' इत्यत्र कङ्कणाकृतित्रिधालिखितपदेन चित्रकाव्यं भवेत् । एवं च 'तासी' इत्यत्र तकारेण तत्यदम्, दीर्घाकारेण त्वं पदम्, सीपदेन असिपदं बोध्यते । एवं च सृक्ष्मेक्षिकया परिज्ञायते श्रीरामोपासना (भिक्तः ) भिक्तरसञ्च वैदिक एव । जानकीमन्त्रवीजार्थानुसारेणापि तयोस्तादात्म्यं परिज्ञायते साम्प्रदायिकैः ।

श्रीरामानन्दसम्भदायानुसारं श्रीरामविशिष्टद्वैतस्य प्रचारप्रसारयोर्महत्त्वपूर्ण स्थानं विद्यते श्रीरामानन्दाचार्यस्य । तेन वेदान्तस्य प्रस्थानत्रये श्रोरामपरकं विशिष्टाद्वैतं भाष्यं व्यरचि । केचन एवं मन्यते यदुपासनाविषये निर्मुणोपासनायाः सगुणोपासनायाः समर्थकाः समर्थकोऽयमासीदिति । अत एव तस्य शिष्यः श्रीकवीरो निर्मुणोपासनायाः समर्थकाः स्तथा सगुणोपासनायाश्च श्रीमदनन्दानन्दाचार्यश्रीसुरसुरानन्दाचार्यप्रभृतयः समर्थकाः भचारकाश्चाम्वन् । कालान्तरे सगुणोपासनापरम्परायां युगस्रष्टा भविष्यद्रष्टा परमभक्षप्रवरः श्रीदुलसीदासो बभूव । श्रीरामविशिष्टद्वैतानुसारं मुक्तिसाधनं भिक्तरेव । तयैव जीवानां

रे ब्रह्मे ति तत्यद विद्धि त्वं पदं जीवनिर्मेलः। इंश्वरोऽसि पदं प्रोक्तं ततो माया प्रवर्तते।।

२. रकारस्तत्पदो ज्ञेयस्त्वं पदाकार उच्यते । मकारोऽसि पदं खञ्जं तत्त्वमसि सुलोचने ॥

- स्टिखितं त्रिविधं सीता कङ्कणाकृतिशोमितम् । चित्रकाव्यं भवेत्तत्र जानन्ति कविपण्डिताः ॥ तकारं तत्पदं विद्धि त्वं पदाकार उच्यते। दीर्घता च असि प्रोक्तं तत्त्वमसि महामुने ॥
- ४. सकारार्थस्सीता मुळुविकरुणैश्वर्यविभवा, इकारार्थो मिक्कः स्वपतिवशयुक्त्युज्ज्वलस्सा । सुरेफार्थो रामो रमणरसधामः प्रियवशो, मकारार्थो जीवो रसिकयुगसेवामुखरतः ॥ मोका सीता सकारेण रकाराद् राम उच्यते । ईकारादीस्वरो विद्यान्मकाराजीव ईरितः ॥ श्रीशब्दस्य हिमावार्थः सूरिमिरनुमीयते ॥

-महारामायगो 1२।५५ ।

- महारामायगो ५२।५४

— महासुन्दरीतन्त्रे

-अभियुक्तसारावल्याम् ५।५२ तथा जानकीवल्लभदासङ्कतसीतामन्त्रार्थे वि० सं० १६६६ । कल्याणं भवति । तया भक्त्यैव जीवा वर्तमानशरीरत्यागानन्तरमर्चिरादिराजमार्गेण कमश उर्ध्वलोकं गत्वाऽन्ते चानुविरजं वैकुण्ठरूपमाकेतं प्रविश्य श्रीरामस्य निर्हेंदुककृपा-स्पदीभूय तदीयदर्शनं प्राप्नुवन्ति तथा तत्र वैकुण्ठरूपमाकेतं महानन्दाव्धिमग्ना-श्च सन्तः सर्वदा निवसन्ति । साकेतमेवायोध्यापुर्यपराजितापुरीवैकुण्ठपुर्यादिश्च सन्तः सर्वदा निवसन्ति । साकेतमेवायोध्यापुर्यपराजितापुरीवैकुण्ठपुर्यादिश्च सन्तः सर्वदा निवसन्ति । साकेतमेवायोध्यापुर्यपराजितापुरीवैकुण्ठपुर्यादिश्च स्वित्रि । एतद् छान्दोग्योपनिषदिः अथवंवदे, श्वावसंहितायां , दिव्यसूरिचरिते च शब्दतः स्पष्टं सूचितम् । तत्र गत्वा जीवाः पुनः संसारे नावतरन्ति । तदेव परमं पवित्रं भगवद्धाम प्राप्य जीवा जरामरणरहिता भगवद्श्रीरामस्यसायुज्यमनु-भवन्ति । केचिच सारूप्यम् , सालोक्यम् , सामीप्यं च मोक्षं प्राप्नु वन्ति ।

सा मुिक्तप्रदायिका भिक्तस्तु भगवद्भिन्नविषये वैतृष्ण्यपूर्वकः परमप्रमेयरूपो भगवदनुरागात्मको ज्ञानिवशेष एविति प्रतिपादितं श्रीमदाचार्येण । मतेऽस्मिन् न केवलं ज्ञानेन न वा केवलं कर्मणैव लभ्यते मुक्तिः, अपितु ज्ञानकर्माङ्गकभक्त्यैव सा प्राप्यते । तथाहि 'तं विद्याकर्मणी समन्वारमेत" इति श्रुत्या विद्याकर्मणोः समानमहत्त्वं ज्ञायते । विद्या 'कर्माङ्गलं ज्ञापयति दे इति श्रुत्या ब्रह्मस्त्रानन्दभाष्यतृतीयाध्यायेऽपि ज्ञानकर्मसमुच्चयादेव मुक्तिरिति प्रितपादितम् ।

ब्रह्मसूत्रे १।१।१ आनन्दभाष्ये ।

२. अपराजिताः पूर्व द्वाणः

−छान्दोग्योपनिषदि ८।५।३ ।

३. अष्टचका नवदारा देवानां पूरयोध्या ॥ — अथर्ववेदे १०।२।३१।

- भ. भोगस्थानं पराऽयोध्या लीलास्थानं त्वियं भुवि ।
  भोगलीलावती रामो निरङ्कु शविभूतिकः ॥ —शिवसंहितायाम् २।१८ अयोध्यानन्दिनी सत्या नामा साकेत इत्यपि ।
  कोशलाराजधानी च ब्रह्मपूरपराजिता ॥ —शिवसंहितायाम् २०।१५
- भ तत्र तेजो मयि काचिद् नगरी शाश्वताकृतिः । शंसन्ति सःश्राः यामयोध्यामपराजिताम् ॥
- ६. सा च भिक्तः परमप्रमेयो भगवदित्र वैतृष्णयपूर्वकपरमपुरुषानुरागरूपो ज्ञानविशेष एव । ब्रह्मसूत्रे १।१।१ आनन्दभाष्ये
- ७ बृहदारण्यकोपनिषदि ४।४।२। ८. ब्रह्मसूत्रे ३।४।५ आनन्दभाष्ये।
- हः तस्मात् कर्मविशिष्टस्यैव ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वमिति सिद्धान्तः ।
  -ब्रह्मसूत्रे ३।४।५१ आनन्दभाष्ये ।

१. परमपुरुषपरिचर्यातपःसमाधिभिराशुब्रह्माधिगमः सायुज्यफलम् ॥

एवञ्चेतरवैष्णवसिद्धान्तेभ्योऽस्य विशिष्टाद्वैतस्य पार्थक्यं वैशिष्ट्यं सिध्यति । तथाहि श्रीरामानुजीयविशिष्टाद्वैते श्रीनारायणस्यैव प्राधान्यम् , कर्माङ्किकं भक्त्यपरपर्याय ज्ञानमेव मोक्षसाधनं, सगुणमेव ब्रह्म इति । पृष्टिमार्गीयवल्लभमते श्रीबालकृष्ण एवोपास्यस्तथा पृष्टिमिक्करेव मुक्तिसाधनमिति । श्रीगोडीयमते च श्रीकृष्ण एवोपास्यस्तथा तद्गुणानुकीर्त्तनमेव मोक्षसाधनमिति प्रतिपादितम् । तद्वैलक्षण्यं तु श्रीरामानन्दाचार्यमते श्रीराम एव परब्रह्मत्वेन निर्गुणसगुणोभयविधत्वेन स्वीक्रियते । ज्ञानकर्मसमुचितभिक्तरेव मुक्तिसाधनम् , सा च भिक्तः श्रुतिस्मृतिवालनीकिराम।यणादिसमाश्रिता एव । एवञ्च तन्मते भिक्तेः सर्वमानव-सुलभीकर योनाहिन्दूहिन्दूनरनारीभेदजातमपहाय सर्वेषां मानवजातीनां कृते भिक्तिमार्गस्य प्रचाररोन श्रीरामानन्द्सिद्धान्तोऽयं सर्वमानवस्य कल्याणं करोति, अग्रे च कल्याणं करिष्यति ।

मिकरसानुसारेण श्रीरामानन्दसम्प्रदायेऽपि श्रीरामः शान्त दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्याख्येन पञ्चविधेन भावेनोपास्यते साधकैः । सम्प्रदायेऽस्मिन् श्रीरामोऽपि रसिकमक्तसाधकैर्माधुर्यभावेनोपास्यते । तेषां रसिकमक्तानां संख्या न्यूना एव । तद्विषये 'रामभिक में रसिक सम्प्रदाय' इति हिन्दीभाषानिबद्धे ग्रन्थे साध्वनुसंहितम्।

एवञ्चाद्यत्वे रामोपासकरामानन्दसंप्रदायस्तथा नारायणोपासकरामानुजसंप्रदाय इति भैदेन श्रीसंप्रदायो देविष्यं नीतो दृश्यते।

## ब्रह्मसम्प्रदाये भक्तिरसरूपम

श्रीमध्वाचार्यस्य सिद्धान्तः (द्वौतवादः)

अत्र परं तत्त्वमेकमेव, द्वे वा त्रीणि वेति मत्वाऽद्वैतवाद-विशिष्टाद्वैतवाद-द्वैतवाद-द्वैताद्वैतवादादयो बहवो वैदिकदार्शनिकसिद्धान्ताः प्रचलिताः सन्ति लोके । येषां मते परं तत्त्वमेकमेवास्ति तेषां सिद्धान्तस्त्वद्वैतवादः, तत्रापि माध्यमिकानां शून्याद्वैतवादः, विज्ञानवादिना विज्ञानाद्वैतवादः, श्रीशङ्करस्य निर्विशेषब्रह्माद्वैतवादः, शिवाद्वैतवादः, शक्त्यद्वैतवादः, वैयाकरणानां शब्दाद्वैतवादश्चेत्यादयो मेदाः सन्ति । यैश्च एकाधिक तत्वस्य सत्यत्वं स्वीक्रियते, ते द्वैतिनः।

खण्डे पृष्ठे ६४

१. सगुणं निर्गुणं चाथ श्रुतयस्तं वदन्ति हि ॥ -श्रीरामानन्दसिद्धान्तसारे १२० ।

२. द्रष्टव्य:-श्रीरामान-दाचार्यस्य विशिष्टाद्वैत नामको लेखः, श्रीवैष्णवाचार्येण कल्याणपवित्रकाया वेदान्ताङ्के प्रकाशितः । तत्रैव म॰म॰ गोपीनाथकविराज-महोदस्य लेखोऽपि । श्रीमाधवाचार्य (विद्यामार्तण्डः ) कृत 'विशिष्टाद्वैतरामानन्दमतयोः साधर्म्य-वैधर्म्विचारो नामको लेखः, श्रीआदित्यनाथ झा अभिनन्दनग्रन्थे संस्कृतः

यद्यपि श्रीशङ्कराचार्येण प्रतिपादितमद्भैतवादं सर्वे वैष्णवाचार्याः खण्डितवन्तः तथापि ते स्वस्वसिद्धान्ते विशिष्टशुद्धादिविशेषणयुतमद्भैतः वदं प्रयुक्धन्ति । केवलं मध्याचार्ये एव द्वैतिनाम्ना स्पष्टक्षपेण सिद्धान्तसमराङ्गग्रे स्थितवान् । तेनाद्वैतसिद्धान्ते महान् झंझावातः समुत्पादितः । एवं चाद्वैतवादं पूर्णतया विखण्ड्य द्वैतवादस्य प्रवर्त्तकः श्रीमध्वाचार्य एवाऽऽसीत् । अन्यदार्शनिकसिद्धान्तसद्दश्चो द्वैतवादोऽयं वेदान्तविषयको ऽस्ति, येन भगवत्सान्निध्यं प्राप्यते, येन च भिक्तरसः समास्वाद्यते । यद्यपि मतेऽस्मिन् ब्रह्मवादस्येव प्राधान्यम्, तथापि तत्र जीवब्रह्मजगतां परस्परं पार्थक्यं स्वीक्रियते । मतिवदं विशेषतः श्रीशङ्कराचार्यप्रतिपादिताद्वैतवादस्य खण्डनरूपेण भक्तिवादस्य मण्डनरूपेण च प्रवृत्तम् । आचार्येण, तेन श्रुत्या तर्केण स्वानुभूत्या च स्वमते प्रतिपादितं यज्जगदिदं मिथ्या नास्ति, न वा जीवो ब्रह्मण आभासमात्र एव, न वा केवलं ब्रह्मव सत्यमस्तीति । एवं तेनाद्वैतवादं विखण्ड्य पञ्चिनत्यमेदसिद्धान्तः' स्थापितः । तस्य सिद्धान्तानुसारेण— १० ईश्वरजीवयोंभेदः, २० ईश्वरजगतो (जडयो) भेदः,

३. जीवजडयोभेंदः, ४. जीवानां परस्परं मेदः, ५. जडपदार्थानामपि प्रस्परं मेदश्चेति पञ्चमेदा नित्याः प्रतिपादिताः ।

श्रीमध्वाचार्यप्रतिपादितस्य द्वैतवादस्य भारतीयदर्शनपरम्परायां महत्वमधिकं वर्तते । स्वितद्वान्तस्य पुष्ट्यर्थं स्पष्टतयाऽद्वैतवादसमर्थकानामीपनिषदिकवाक्यानामिष द्वैतरीत्या व्याख्यां कृतवन्तस्ते । तथाहि—काश्चन श्रुतयः । तत्रादावद्वैतमतम् ततो द्वैतमतिमिति ।

- १. तत्त्रमिस-तदेव त्वमिस, अर्थात् त्वं साक्षाद् ब्रह्मेवासि नत्वन्यत् किञ्चित्।
- २ अयमात्मा ब्रह्म-अयमेव आत्मा साक्षाद् ब्रह्म, न तु भिन्नः कश्चिद् ।
- ३. ब्रह्मविद् ब्रह्मे व भवति-यो ब्रह्म जानाति स ब्रह्मे व भवति ।
- ४. एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म-ब्रह्म सजातीयविजातीयभेदश्रत्यमेकमेवाद्वितीयम् । इति पूर्वोक्तग्द्रैतमतप्रतिपादकानां वाक्यानां पूर्वोक्तार्थों द्वैतवादिभिनं स्वीक्रियते । तेषां मते पूर्वोक्तवाक्यानि द्वैतरीत्या व्याख्यायन्ते—
- १. तत्त्वमसि-तस्य त्वमसि । अत्र सम्बन्धे षष्ठी, सम्बन्धश्च भेदप्रतिपादकस्तेनः जीवब्रह्मणोः पार्थक्यं सिध्यति ।
  - २. अयमात्मा ब्रह्म-अयमात्मा ( जीवात्मा ) वर्द्धनशीलो वर्तते ।
  - २. ब्रह्मविद् ब्रह्मव भवति-ब्रह्मविद् ब्रह्मसदृशं भवति ।
  - ४. एकमेवाद्वितीयम्-यथा नगरेऽसावेक एव राजा इति कथनेन राजा एकः, तद्भिन्नाः प्रजाः पश्चः वृक्षाश्च वर्तन्त एव, एतेन राज्ञोऽद्वितीयत्वं न विहन्यते, तथैव ब्रह्मत्वेन ब्रह्म द्व एकमेव तदितिरक्तं जीवजगती अपि वर्तेते।

पदार्थः — द्वैतवादे द्रव्यम्, गुणः, कर्मः, सामान्यम्, विशेषः, विशिष्टः, अंशी, शिक्तः, सादश्यम्, अभावश्चेति दशपदार्थाः स्वीकृताः सन्ति । तत्र द्रव्याणि-परमात्माः स्वक्ष्मोः, जीवः, अव्याकृतः, आकाशः प्रकृतिः, गुणत्रयम्, अहङ्कारतत्त्वम्, बुद्धः, मनः इन्द्रियाणि, मात्राः, भूतानि, ब्रह्माण्डः, अविद्या, वर्णः, अन्वकारः, वासनः, क्रालः, प्रतिविम्बश्चेति विशति सन्ति ।

ईश्वर:—श्रीमध्वाचार्यमते श्रीहरिः सर्वप्रधानं तत्त्वं विद्यते,स एव सर्गस्थितिनाश-नियमनज्ञानावरणबन्धमोक्षादीनां विधाता दिव्यगुणगणनिधिः कर्जुमकर्जुमन्यथाकर्जु समर्थः परमात्मा वर्तते । स च सगुणः सविशेषश्चास्ति । अनन्तकल्याणगुणगणपरिपूर्णः सिचदानन्दधनपरमात्मा सिचदानन्दकणजीवेभ्यो जडजगदभ्याञ्च सर्वथा विरुक्षण एवास्ति । एकत्वेऽपि नानारूपधारणशीलः परमात्मा एव साक्षाद् विष्णुर्वतेते । तस्य शक्तिश्च रुक्सीः, या परमात्मनोऽधीनापि तस्माद् भिन्नव ।

जीवः -- सदा इरिमायामोहितः, अज्ञः, अशक्तः, अनादिकालाद्वद्धः, अणुरूप-रचेति । किन्तु परमात्मा तु सर्वज्ञः, सर्वशिक्तमान् , महान् , स्वतन्त्रश्च वर्तते । परमात्मजीवात्मनोः सेव्यसेवकतासम्बन्धो भवति ।

जगत्—सत्यसङ्कल्पेन भगवता निर्मितं जगत् मिथ्या नास्ति, प्रत्युत जडं जगदिष सत्यमेवास्ति । स्वतन्त्रतास्वतन्त्ररूपतया तत्त्वद्वयं विद्यते । तत्राशेषसद्गुणसमन्वितो भगवान् विणुः स्वतन्त्रतत्त्वं जीवो जगज्ञास्वतन्त्रं तत्त्वं वर्तते । प्रोक्ता ईश्वर्णविज्ञगतां परस्परं पञ्चमेदा अपि परमार्थतः सन्ति । जीवाः सर्वदशायां परमात्मनो दासा एव । बन्धमोक्षादिसर्वदशासु जीवानां नीचोच्चभावो भवत्येव । तत्र देवर्षिपितृ-मानवा मुक्त्यर्द्दा भवन्ति । मनुष्येष्विप मुक्त्यर्द्दा उत्तमाः, नित्यसंसारिणो मध्यमाः, अधमास्तामसाश्च भवन्ति । गुणभेदेन मुक्तावस्थायामि जीवानां तारतम्यं भवत्येव । स्वसुखानुभृतिरेव मुक्तिः । कर्मक्षयः, उत्कान्तिः, अर्विरादिमार्गः, भोगश्चेति मुक्तेश्च-विद्यल्वानुभृतिरेव मुक्तिः । कर्मक्षयः, उत्कान्तिः, अर्विरादिमार्गः, भोगश्चेति मुक्तेश्च-विद्यल्वानुभृतिरेव मुक्तिः । तेष्विप सायुज्यमेव ज्यायः । सायुज्यं नाम भगवित पविश्य तज्ञरीरेण भोगः इति । केऽपि सायुज्यमेव ज्यायः । सायुज्यं नाम भगवित पविश्य तज्ञरीरेण भोगः इति । केऽपि सायुज्यं जीवस्य मगवित सर्वथा विलयमैक्यं वा स्वीकुर्वन्ति, तन्नान्तमन्यते । दार्शनिकानां मते सायुज्यशब्दस्य द्वावर्थो, ऐक्यं साम्यञ्च । यथा हि—वाक्यपदीये 'प्राहुर्महान्तमृषभं येन सामुज्यमिष्यते" १।३१ इति कारिकायाः स्वोग्रज्ञृत्तौ वैयाकरणकेशरिणा श्रीहरिणा ऐक्यरूतोऽर्थ उक्तः ।

वाक्यपदीये-१।श३१ स्वोपज्ञवृत्तौ

१. वाचः संस्कारमाघाय वाचं ज्ञाने निवेश्य च । विभज्य बन्धनान्यस्याः कृत्वा तांक्षित्रबन्धनःम् ।। ज्योतिरान्तरमासाच छिन्नप्रन्थिपरिप्रदः। परेण ज्योतियैकत्वं छित्वा प्रन्थीन् प्रपद्यते।।

महावैयाकरणपतञ्जिलिना व्याकरणाध्ययनस्य फलं शब्दब्रह्मणा साम्यमुक्तम् , तत्र नागेशेन तत् प्रतीकमादाय सायुज्यरूपोऽर्थः कृतः । महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येकं व्याकरणम् । अत्र कैयटेन महता परेण ब्रह्मणा इत्युक्तम् , नागेशेन च ब्रह्मणा शब्दब्रह्मणा साम्यं सायुज्यमिति व्याख्यातम् । एवं च मध्वमते सायुज्यपदस्य साम्यरूपो-ऽर्थस्वीकरणं शस्त्रान्तरसम्मतं युक्तञ्चे ति ।

श्रीमध्वाचार्यमते मुक्तानामपि भोगे रामानुजमत इव न सर्वथा मेदराहित्यम् , अपितु तेषामपि परमानन्दिवषये तारतम्यं भवति । तस्या मुक्तेष्त्तमं साधनं श्रीभगवतोऽ हैं मलाभिक्तरेव । 'भक्त्या त्वनन्यया शक्यः' इति गीतोक्ताऽऽनन्याभिक्तरेव मध्वस्यामला-भिक्तर्मुक्तिहेतुभूता । सर्वप्रमेयानां सिद्ध्यर्थं प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमाणम् । सर्ववेदे प्रतिराद्यः श्रीविष्णुरेव सर्वथाऽऽराधनीयः साधकै, रित्येव मध्वसिद्धान्तः संन्तेपेणः प्रतिपादितः श्रीवलदेवविद्याभूष्णेन प्रमेयरत्नावल्याम् ।

पूर्वोक्तविवेचनस्य तात्पर्यमिदं श्रीमध्वाचार्यमते जीवन्मुक्तिनिर्वाणमुक्त्यपेश्चया वैकुण्ठप्रातिरेव श्रेष्ठा मुक्तिः । स्थूलस्क्ष्मसर्वपदार्थानां यथार्थज्ञाने, ईश्वरजीवयोक्ष्म पार्थक्यस्य तत्त्वतो, ज्ञाने ईश्वरस्य गुणानामुपल्लाची सत्यामीश्वरस्यानन्ततीन्दर्यस्य, अनन्तर्शितः, अनन्तर्शिलस्य च बोधे समस्तजागितकपदार्थानां यथार्थस्वरूपस्य च ज्ञाने सत्येव मुक्तिः प्राप्यते साधकैः । इत्यं चेश्वरजीवजगतां पार्थक्यं प्रतिपादयता तेन तत्साधनरूपा मिक्तः पूर्णरूपेण वर्णिता । अपि च राघाकृष्णयोमिकिञ्च विशेषतो वर्णियत्वा तेन वैष्णवमिक्तसाधनायां निरन्तरं प्रवहणशीला मिक्तरस्याखण्डधारा प्रवाहिता, तथा च नामरूपोपासनाया मिक्तद्वारं समुद्घाट्य सा सर्वजनमाद्या सर्वजनमुलभा च कारिता । श्रीशङ्कराचार्यस्य मायावादेन जनेषु नैराश्यस्य, निःसहायमावस्य च व्यतिरमूत्, तद्दूरीकृत्य राधाकृष्णयोर्युगलोपासनाया मिक्तरसघारामिर्जनमनास्यभि-षिच्य संतर्ष्यं च तेषु जनेषु पुनर्नवीनाऽऽशा, नृतनोत्साहः, भव्यजीवनस्फूर्तिश्च समारोपिता श्रीमध्वाचार्येण ।

यद्यपि सिद्धावस्थायां भक्तेः रसत्वं सम्प्रदायान्तरैरपि स्वीकृतं तथापि मुख्यतया श्रीमध्वानुयायिभिरेव विद्वद्भिर्भक्तेः काव्यशास्त्रदृष्ट्यापि रसत्वं स्थापितम्, प्रचारितं चेति निश्चितम्।

१. महाभाष्ये परपशाहिके।

२. श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत् तत्त्वती,
मेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोचभावं गताः।
मुक्तिनैंजसुखानुभृतिरमला भिक्तश्च तत्साधनम्,
प्रत्यक्षादित्रयं प्रमाणमिखलाम्नायैक्षवेद्यो हरिः॥ प्रमेयरत्नावल्यामं पृष्ठे ३६

द्वैतविशितष्टाद्वैतयोभेदः — द्वैतविशिष्टाद्वैतयोर्जीवाग्गुत्वजगत्सत्यत्वपाञ्चरात्रागम-प्राधान्यादिशंयद्यपि समानमेव तथापि विशिष्टाद्वैतमते ब्रह्मणः स्थूलसूक्ष्मचिद्विद्विशिष्ट वेषेणेक्यं तथापि स्वरूपतः सिद्ध्यज्ञानात्त्रमपि दुरपह्ममेव । एवञ्च द्वैतश्रुतेरद्वैतश्रुतेश्चात्र सम्यग्निर्वादः । द्वैतमते तु सर्वथः चिद्वचिदीश्वराणां मेदः स्वीकृतः, तत्राद्वैतताया गन्धोऽपि न स्वीक्रियते । तस्मादेव तत्र ब्रह्मणो जगदुप।दानस्वं नास्ति । इत्थञ्चानयो रस्ति सिद्धान्तमेदः ।

# सनकादिसम्प्रदाये भक्तिरसस्बरूपम्

श्रीनिम्बाकि चार्यस्य सिद्धान्तः ( द्वैताद्वैतवादः, भेदाभेदवादो वा )

अद्यत्वे द्वैताद्वैतवादस्य संस्थापकत्वेन श्रीनिग्वार्काचार्यः स्मर्थते, किन्त्वतः पूर्वमित द्वैताद्वैतवादस्य प्रचार आसीत्। श्रीमतृ प्रपञ्चश्रीवद्यद्वतौ द्वैताद्वैतवादिनाव- मृताम्। परन्तु तेषां त्रयाणामि मेदामेदवादे (द्वैताद्वैते) सिद्धान्ते प्रक्रियायां च किञ्चिद् वैषम्यमस्ति। तत्र मचू प्रपञ्चमते मेदामेदवादस्येदं मूळं यद् यथा वैदिकज्ञान-काण्डस्य प्रामाण्यं यैर्जीववद्यणोरैक्यं स्वीकियते तथेव वैदिककर्मकाण्डस्य वैदिकोपासनाकाण्डस्यापि प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्। तस्मात् कर्मकाण्डोपासनाकाण्डयोः सार्थक्याय जीववद्यणोर्भेदोऽङ्कीकरणीयः। अतो जागतिकावस्थायां कर्मकाण्डोपासनाकाण्डयोः सार्थक्याय जीववद्यणोर्भेदोऽङ्कीकरणीयः। अतो जागतिकावस्थायां कर्मकाण्डोपासनाकाण्डयोः सार्थक्याय जीववद्यणोर्भेदोऽङ्कीकरणीयः। कर्मे जाण्डोदितविधिसम्पादनाय जीववद्यणोर्भेदः, किन्तु मुक्त्यवस्थायां तयोरभेदः। एवमेव जीवनमुक्तिविषयेऽपि मेदः। एतेषां सविशेषज्ञानाय डां श्रीमुरलीधरपाण्डेयद्वारा प्रस्तुतशोधनिवन्धो द्रष्टव्यः।

श्रीनिम्बार्का चार्यस्य सिद्धान्तो द्वैताद्वैतेति भेदाभेदेति वा नाम्ना ख्यातोऽस्ति । तन्मते भगवान् वासुदेवः श्रीकृष्णः परब्रह्मास्ति, स एव परमोपास्यः साधकैः । चिदचिद्ब्रह्मोति तत्त्वत्रयमस्ति । चिदचित्तत्त्वे ब्रह्मणो भिन्ने सती अप्यभिन्ने स्तः ।

चिद् (जीवः)—चिद् जीवो, ज्ञानस्वरूपः, ज्ञानाश्रयः, ज्ञातृत्त्वकत्तृं त्वादिधर्म-विशिष्टः, परिमाणतयाऽग्रुः, प्रतिशरीरं भिन्नः, कर्त्तृं त्वे स्वतन्त्रः किन्तु भोकृत्वे सः चेश्वराधीनो वर्तते । एवं च स ज्ञाता, कर्त्ता, भोक्ता चापि विद्यते । मतेऽस्मिन् रामानुजीयमत इव जीवो जगच ब्रह्मणो नाङ्गम्, अपितु ते तस्य शिक्तभूते विद्येते । एवं च जीवः सदा मोक्षाईश्चित्पदार्थ इति कथ्यते ।

अचिद् (प्रकृतिः )—अचित्पदार्थस्तु प्राकृताप्राकृतकालमेदात् त्रिविधो विद्यते । तत्र गुणत्रयाश्रयभूतः प्राकृतः, सोऽपि नित्यं परिमाणादिविकारशीलः । एवञ्चा-

१. डा॰ मुरलीघरपाण्डेय:-श्रीमच्छक्कराचार्यात्पूर्वमद्वैतस्वरूपमिति प्रकाशितग्रन्थस्य सप्तमाध्याये ।

महत्तत्त्वमहाभूतपर्यन्तं प्रकृतिजन्यं जगदेव प्राकृतमिति । त्रिगुणप्रकृतेः कालाचात्यन्तं भिन्नमचित्तत्त्वमप्राकृतम् । तत्प्रकृतिमण्डलाद्भिन्नदेशवर्ति, नित्यविभूतिशालि परव्योम ब्रह्मलोकादिरूपम् । प्राकृताप्राकृतमिन्नं कालतत्त्वं नित्यं विभु चास्ति ।

त्रह्म (ईश्वरः )— ब्रह्म नित्यशुद्धचैतन्यम् , अजडम् , अस्थूलम् , सर्वकारणम् , सर्वकातिमत् , सर्वसत्ताविशिष्टम् , ध्येयम् , ज्ञेयम् , प्राप्तव्यम् , सर्गस्थितिनाशकारकम् , सर्वव्यापकं सर्वथा पूर्णञ्चास्ति । ईश्वरे ( ब्रह्मणि ) ऽनन्तिनिर्माणशिक्तिनिहिता, तया सः स्वेच्छ्या नानारूपात्मकसंसाररूपतामाप्नोति । ब्रह्मणः सगुणं निर्गुणं चोभयं स्वरूपं विद्यते, किन्तु जीवकल्याणाय मक्त्यर्थं सगुणस्यैव वैशिष्ट्यं वर्ण्यते । तस्यैव परब्रह्म, नारायणः, भगवान्, परमात्मा, ईश्वरः, श्रीकृष्णः, पुरुषोत्तम इत्यानि नामानि सन्ति ।

जीवो जगच्च ब्रह्मणः शिक्त विशिष्टे, चुद्रांशे । जीवब्रह्मणोः कार्यकारणशिक्तम-दशांशिभावो वास्तविकः स्वाभाविको नित्यश्च । जीवः सदा ब्रह्मणो ध्याता, ज्ञाता, प्रापकः, सर्गादिनिर्माणशिक्त हीनोऽगुः शासितश्चास्ति । ब्रह्मणो जीवजगतोश्च यथा स्वाभावि भेदस्तथैव स्वाभाविकोऽभेदोऽपि विद्यते । कार्यं कारणाद् गुणतः कार्यतश्च भिन्न-मिप स्वरूपतोऽभिन्नं भवति एवमेव कारणमिप कार्यातिरिक्तरूपात् कार्यात् भिन्नं कारणलीनकार्यस्वरूपे कार्यादिभिन्नमेवास्ति, एवं ब्रह्मणो जीवजगतोः स्वामाविको भेदोऽ भेदश्च । यथा कार्यरूपो घटः कारणरूपमृत्तिकातोऽभिन्न एव, यतो द्युमयोरेकैव सामग्री वर्तते । अपि चोभौ परस्परं भिन्नाविष, यतो द्युभयोर्नोमरूपप्रयोजनादि च परस्परं पृथग् पृथगेव । तथैव कार्यरूपजीवो जगच्च कारणरूपब्रह्मणो भिन्नाभिन्ने वर्तते । इत्थञ्चाशांशिभावानुसारेण द्वैताद्वैतवाद एव (भेदाभेदवादः) सर्वाधिकमान्यः सिद्धान्तो विद्यते ।

श्रीनिम्बार्काचार्यमते मुक्तः मुख्यं साधनं तु प्रपत्तिमूलिका मिक्तरेव विद्यते । ईश्वरं प्रति सर्वात्मसमर्पणेन भगवत्शरणागत्या एव च साधकैर्भगवदनुग्रहः प्राप्यते । प्रपत्ति विना परमात्मनः साक्षात्कारो न सम्भवति । अत एव प्रपत्त्या एव भक्तो मिक्तरसं भगवदनुग्रहं च प्राप्नोति । यद्यपि भिक्तरियमेव श्रीरामानुजाचार्यमतेऽपि स्वीकृताः किन्तु तयोः किञ्चिद् वैषम्यमस्ति । श्रीरामानुजाचार्येण औपनिषदीभिक्तः ( सतत्मर्चनं चिन्तनमित्यादि ) प्रचारिताः किन्तु श्रीनिम्बार्काचार्येण परमेषवरं प्रति परानुरिक्तरपामिक्तरेव प्रसारिता, या भिक्तः पूर्वाचार्येः प्रतिपादिता । अपि च श्रीरामानुजाचार्येण भगवदैश्वर्यप्रधानभिक्तः स्वीकृताः, यतो हि तन्मते परमेश्वरो महतो महीयान् , उदात्तः, अतुलनीयः, अनन्तदिव्यगुणाश्रयोऽस्ति । अत एव तं प्रति साधकानां श्रदाः, भिक्तश्च भवतिः किन्तु निम्बार्कमते ऐश्वर्यप्रधानभिक्तरेपेक्षया माधुर्यप्रधाना भिक्तः

१. सा परानुरिकरीश्वरे-शाण्डिल्यमिकसूत्रे १।२।

स्वीकृता, या हि तन्मते भगवत ऐश्वर्येण तं प्रति आकर्षणं तु भिक्तसाधनायाः (धर्मसाधनायाः ) प्रारम्भिकोपासनामात्रमेवास्ति । किन्तु श्रेष्ठा साधना तु परमेश्वरस्य भगवद्माधुर्यस्य च समास्वादनमेव, तस्य च माधुर्यभावेन सततं दर्शनञ्च विद्यते । एवं चेश्वरजीवयोर्माधुर्यभावस्य समुद्घाटकः श्रीनिम्बाकांचार्य एव वभूव । स एव माधुर्यभावो भिक्तरसस्य स्रोतोभूमिः । तत एव सततं प्रवहणशीलो भिक्तरसो भक्तसाधकैः समास्वाद्यते ।

युगलोपासना—श्रीनिम्वार्काचार्यमते राघाकृष्णयोर्युगलोपासना माधुर्यभावेन विधीयते । मतेऽस्मिन् श्रीकृष्ण एव परब्रह्म, राघा च तस्य मूलशिक्तिरिति । अत एक रामानुजीयैश्वर्यप्रधानभिक्तस्थाने राघाकृष्णयोर्माधुर्यप्रधानभिक्तः स्वीकृता तेन । ब्रह्मणो भिन्नत्वेऽपि तस्मिन् स्वसत्ताया विलयनमेव जीवस्य मुख्यं कर्तव्यमस्ति जीवब्रह्मणोर्मिलनं लीलापुष्पोत्तमश्रीकृष्णस्य मधुरभिक्तरसनिधिराघायाश्चोपासनयैव सिध्यति । तयोर्जीवब्रह्मणोः राधाकृष्णयोर्वा तादात्म्यभावेन भिक्तरसस्य चरमं लक्ष्यं निर्धारितं भिक्तरसकैः ।

मतेऽस्मिन् युगलोगसनाया रहस्यमिदं प्रतिभाति यद् यथा भगवतः पुरुषविग्रहेषु श्रीकृष्णस्य प्राधान्यं तथैव तस्य स्त्रीविग्रहेषु श्रीराधायाः प्राधान्यं वर्तते । श्रीराधा सिच्च-दानन्दस्वरूपात्मकस्य भगवत आह्लादिनीशक्तिर्विद्यते । यद्यपि सत्त्वं चित्त्वञ्च जीवन्वद्याणोः समानमेव तथापि जीवापेक्षया ब्रह्मणि सदाऽऽनन्दमयत्वमधिकमस्ति । तस्यैवाऽऽह्लादिनीशक्ती राधा विद्यते, अत एव सा सर्वासु गोपिकासु श्रेष्टा वर्तते । तथा एव जीवापेक्षया ब्रह्मणि वैशिष्ट्यं लभ्यते । अपि च भगवता सह सम्पृक्तरूपेण स्त्रीमुर्त्तेमिकिपूर्वकमर्चनया स्त्रीमूर्ति प्रति सर्वानर्थमूलकः कामभावस्तिरोभवति । स्त्रीपुरुषयोर्मिथुनीकृतरूनस्य भगवल्लीलायाश्च दर्शनेन साधकस्य चित्तं निर्मलत्वमेति । अत एव भावकमक्तजनाः श्रीकृष्णस्य वामाङ्गे विराजमानां तस्यानुरूपसौन्दर्यादिद्ययः गुणगणैः समन्वतां नित्यं सखिभिः परिसेवितां भक्तजनानामभीष्टप्रदायिकां, स्ततप्रसन्तवदनां वृषभानुनन्दिनीं श्रीराधिकां स्नेहाधिक्येन स्मरन्ति । एवं च मतेऽस्मिन् नेकस्य कृष्णस्योपासनाऽपितु सखीसहस्त्रपरिवृतया राधया सहितस्यैवेति ।

उपासनायां भगवन्तं प्रति स्वस्य दैन्यास्याविष्करणं प्रधानम् । तस्मादेव पड्विध-शरणागतौ कार्वण्यं चरमत्त्वेन संख्यातम्, तदैव कार्वण्यरूपदैन्यमुपासकेन स्वीकार्यम् । तद्दैन्यं तु भगवत्कृपायाः सर्वोत्कृष्ट आधारः । भगवतो दीनबन्धुरिति संज्ञायाः

SELENIAR RESIDENTE RESIDENT OF SHIP OF

अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदाः विराजमानामनुरूपसौभगाम् ।
 सखीसहस्त्रैः परिसेवितां सदाः स्मरेम देवीं सक्लेष्टकामदाम् ।।

5

प्रसिद्धत्वात् दैन्यादियुक्ते साधके श्रीकृष्णस्य कृपाऽञ्जसा भवति, तया कृपया प्रेमविशेषलक्षणा मिक्कत्त्र श्रीकृष्णे जायते । श्रीनिम्बार्काचार्येणोपासनाविषयकः सिद्धान्तो
वेदान्तकामधेनुनामकदश्लोकिग्रन्थे प्रतिपादितः । तिस्मन् ग्रन्थे श्रीनिम्बार्काचार्येः
समासेन स्वसिद्धान्तः प्रतिपादितः । तत्र हि पञ्चविषयाः समान्यतया उपन्यस्ताः,
तथाहि उपास्यस्वरूपम्, उपासकस्वरूपम्, साधनमिक्तः, मिक्करसः (प्रेमलञ्चणामिक्तः),
उपास्यपातरन्तरायः (माया) । तत्र ब्रह्मशिवादिवन्दितः श्रीकृष्णः परमोपास्यदेवः ।

श्रीनिम्बार्काचार्यमते साधनारूपा—प्रेमलक्षणारूपामेदेन मिक्तिद्विधा। तत्र साधनारूपामिकः सामान्या, श्रीकृष्णकृपाप्राप्ता प्रेमलक्षणामिक्तर्यात्तमेति कथ्यते।
'कृपाफलं मिक्तरसस्ततः परम्' इत्यादिना सैवोत्तमा मिक्कः स्वपरिपक्षवस्थायां रसरूपतां प्राप्नोति। साधनकालेऽन्तरायरूपमायाऽस्तीति परिज्ञानपूर्वकं श्रीकृष्णकृपयैव सा
साधनीया। यथा रसालफलं स्वस्वत्वमपरित्यज्यैव परिपक्षवावस्थायां माधुर्यगुणोपेतं
सदन्यस्मायेवास्वादं ददाति तथैत साधनमिक्तरेव परिपक्षवावस्थायां रसरूपतां लभते।
मक्तैः स्वस्वभावानुरूपं शान्त-दास्यस्व्यवात्सल्यमाधुर्यभावेन वोपास्यते परमात्मा।
मतेऽस्मिन् प्रपत्त्यादीनामङ्गानां बहुलतया वर्णनं प्राप्यते, किन्तु तेषां रसरूपत्वेन वर्णनं
तु स्वल्पांश एव। पश्चाच श्रीहरिव्यासाचार्येण 'उपास्यरूपम् ''' भिक्तस्तः
परम्' इति श्लोकस्य व्याख्यायां शान्तदास्यसख्यवात्सल्यमाधुर्याख्यः पञ्चरसाः समासेन
वर्णिताः। तेषु माधुर्यस्यैव प्राधान्यं वर्तते। अत एव साम्प्रतमपि सम्प्रदायेऽस्मिन्
राधाकृष्णयोर्माधुर्यमिकिरेव सर्वश्रेष्ठरूपेण स्वीकियते।

श्रीनिम्बार्काचार्येण प्रचालितो मार्गो निम्बार्कसम्प्रदाय इति कथ्यते । सम्प्रदाय-प्रवर्त्तकस्य संज्ञाविषये जनश्रुतिरियं प्रसिद्धा यदेकदा कोऽपि भगवद्भकोऽतिथिरूपेण तस्य निवासस्थाने समागतः, किन्तु सः सूर्यास्तकाले भोजनं कर्तुं न स्वीचकार, पश्चा-दाचार्योऽयं निम्बवृक्षोपरि सुदर्शनेन प्रकाशं कृत्वाऽतिथिभोजनं कारयामास । अत एव निम्बोपर्यकप्रकाशकत्वेन निम्बार्क इति प्रसिद्धिः प्राप्ता तेनाचार्येण । अस्य सम्प्रदा-स्यापरसंज्ञा सनकादिसम्प्रदायश्चेति ।

- १. कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते यथा भवेत् प्रेमविशेषलक्षणा । भक्तिः———॥ दशश्लोक्याम् ६
- २. उपास्यरूपं तदुपासकस्य च, कृगाफलं भिक्तरसस्ततः परम् । विरोधिनो रूपमथैतदाप्तेर्शेया, इमेऽर्था अपि पञ्चसाधुभिः ॥ दशरूलोक्याम् १०
- २ नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दात् संदृश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात् । भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहादचिन्त्यशक्तरविचिन्त्यशासनात् ॥

SEI RAMAKRISHNA ASHRA -दशरलोक्याम् = 1

SIVALAYA

KARAK NAGAR. SRINAGAR, SASHMIR,

## रुद्रसम्प्रद्वाये भक्तिरसस्वरूपम्

श्रीविष्णुस्वामिनः सिद्धान्तः (शुद्धाद्वैतवादः)

शुद्धाद्वैतपदे शुद्धं च तद्द्वैतं चेति कर्मघारयः, शुद्धयोरद्वैतमिति पष्टीतत्पुरुषो वा ज्ञेयः । शुद्धपदस्यार्थो मायासम्बन्धरिहतं ब्रह्म बोध्यम् । तेन मायासम्बन्धरिहतस्य ब्रह्मणो-ऽद्वैतमिति । अथवा शुद्धयोर्मायासम्बन्धरिहतयोर्जीवब्रह्मणोरद्वैतमिति । एवं च कार्य-कारणरूपमपि ब्रह्म शुद्धमेव, न तु मायिकमिति बोध्यम् ।

शुद्धाद्वैतवादस्य प्रवर्त्तकः श्रीविष्णुस्वाम्यासीत् । यद्यप्यस्यापि प्रेरणांप्रदायकः श्रीकृ एव, किन्तु केनापि कारणेनावरुद्धमार्गस्य पुनर्गत्याधायकत्वेन श्रीविष्णुस्वाम्येवास्य प्रवर्त्तकः प्रचारकश्चेति कथ्यते । मतेऽस्मिन् मायारिहतं कार्यरूपेण कारणरूपेणोभयविधप्रकारेण वाऽद्वैतं ब्रह्मं व शुद्धतत्त्वं वर्तते । जगत्पपञ्चस्तस्यैव लीलाविलासो विद्यते । सर्वं ब्रह्मं व न तु मायिकम् । अत्र राधाकृष्णयोर्भिक्तरावश्यकत्वेन
स्वीक्रियते । अस्य मतस्य दार्शनिकव्याख्याताऽग्रुमाष्यकर्त्तां श्रीवल्लभाचार्यां वभूव ।
साङ्करमायावादः सर्वथा खण्डितस्तेन । अत एव दार्शनिकदृष्ट्या मायारिहतमद्वैतमेव
शुद्धाद्वेतं वर्तते । श्रीवल्लाभाचार्यमते ज्ञानस्यापेक्षया भक्तेः प्राधान्यम्, यतो हिन्तन्मतानुसारं ज्ञानेन ब्रह्मणः केवलं निरूपणं भवति, किन्तु भक्त्या तु तस्य साक्षादनुभूतिभवति ।

श्रीवल्लभाचार्यमतानुसारं जगतः सर्वं वस्तु ब्रह्मसयमेवास्ति । तदेवैकमद्वितीयं सत्यं च वर्तते । तदेवोपनिषदि ब्रह्मत्वेन, गीतायां पुरुषोत्तमत्वेन भागवते कृष्णत्वेन परमात्मत्वेन वा कथितम् , । श्रीकृष्ण एव परब्रह्मे श्वरः परमात्मा वास्ति । स च विशेषोऽपि निर्विशेषोऽपि, निर्गुणोऽपि सगुणोऽपि, अग्रुरिप महानिष, गतिशीलोऽपि क्टस्थोऽपि, गम्योऽप्यगम्योऽपीति समस्तविकद्धधर्माश्रयोऽस्ति । स सच्चिदानन्दस्वरूपो विद्यते । तस्य सर्वे गुणाः स्वभावतस्त्रसमाद् भिन्ना एव, न तुते गुणाः तस्य शिक्तरूपा मायारूपा वा । यद्यपि तस्य ब्रह्मणः स्वरूपमात्रेणैव सम्पूर्णं जगदाविर्मवित, तथापि तदिवक्ति कृतमेव तिष्ठति । अत एव मतमिदम् 'स्वरूपपरिणामवादः' इति कथ्यते । जगदिदं कार्यरूर्णं ब्रह्मै वेति ।

१. शुद्धाद्वैतपदे श्रेयः समासः कर्मघारयः । अदैतं शुद्धयोः पाहुः षष्ठीतत्पुक्षं बुधाः ॥ २७ मायासम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः । कार्यकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम् ॥ २८ ─शुद्धाद्वैतमार्तण्डे पृष्ठे २३, २४ ।

जगत्संसारयोर्भेदः-जगत उत्पत्तिर्विनाशो वा न भवति, अपि व तस्याऽऽविर्भाव-तिरीभावावेव भवतः। यदेदं जगदनुभूयते तदास्याविभावो मन्यते अनुभूत्य-मावे तु तस्य तिरोभावोऽभ्युपगम्यते । मतेऽस्मिन् ईश्वरस्थेच्छाविलासेन पादुम् तपदार्थो जगदिति, अविद्ययाऽज्ञानेन वा जीवेन्छ्या कल्पितो ममतादिरूपपदार्थः संसार इति कथ्यत इति जगत्संसारयोर्भेदः । संसारस्य सत्ताऽविद्यया वर्तते, ज्ञानोदये सति तस्य विनाश एवास्ति, किन्तु जगद् ब्रह्मरूपत्वेन सदा सत्यमविनाशिरूपेण तिष्ठतीति । उक्तञ्च 'ईश्वरेच्छ्रया चिदानन्दांशतिरोभावेन सदंशात् प्रादुर्भावितं यत्तज्ञगत् पञ्च-पर्वात्मिकाविद्यया जीवेन कल्पितोऽहंताममतात्मकः संसारः इति । तत्र स्वरूपाजानाध्यास देहाध्यास इन्द्रियाध्यासः प्राणाध्यासोऽन्तःकरणाध्या सङ्ख्यविद्यायाः पञ्चपर्वाणि । तत्र संसारस्याविद्याकिल्पतत्त्वाज्ज्ञानेन नाशः । जगतस्तु ब्रह्मरूपत्वान्न नाशः । अपि च रागद्देषादिभिः परिमित्रबुद्धित्वाजीने जन्ममरणमुखदुःखादिकं सर्वं मुङ्क्त इति सोऽयं संसारः । ज्ञानेन योगेन भक्त्या च संसारवन्धनाजीवस्य मुक्तिरिति । एवं जीवस्य मुक्ती संसारलय एव न तु जगल्लयः । एतन्मते भगवद्शिक्तस्वरूपाया मायाया विद्याऽविद्येति-रूपद्रयम्-तत्राविद्यया जीवाः संसारसमुद्रे सदा परिभ्रमन्ति, विद्यया च संसारसमुद्रमना-यासेन तरन्ति ते । अविद्या सत्यज्ञानमाच्छाद्य सत्येऽसत्यं भासयति, जीवान् विषयारण्येषु निपात्य ज्ञानं हरति, येन जीवाः मुखदुःखमोहरागद्वेषादिभिः क्लिश्यन्ति । विद्यया जीवाः संसारिकदुःखनन्धनात् प्रमुच्यन्ते । अविद्या विनाशे विद्यापासौ च ज्ञानादीनि साधनानि कठिनानि सन्ति । अत एवाचार्येग जीवानां कल्याणाय सरलोपायः पुष्टिमार्ग उद्भावितः । तत्र केवलज्ञानापेश्वया केवलमक्तेर्गरीयस्त्वम् । ज्ञानयुक्तमकेश्व परममाहात्म्यं वर्तते । एतावता भक्तरेव गरीयस्त्वं स्वीक्रियते ।

ब्रह्म —शुद्धाद्दैतमते ब्रह्म 'विश्वतश्चतुरुत' विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्यात्।' 'स बाहुम्यां घमति सम्यत्त्रैर्धावाभूमी जनयन् देव एकः' इत्यादि श्वेताश्वतरोपनिषदादिमिः साकारं, सर्वजम्, सर्वव्यापकं सर्वशिक्तमत्, सर्वकर्त्तृ,

१. ब्रह्म सत्यं जगर्द् सत्यं मिथ्या संसारः केवलम् ॥ वल्लमाचार्यः रमणार्थमिदं सर्वे ब्रह्मैव स्वेच्छयाऽभवत् । यथा सर्वः स्वेच्छया हि कुण्डलाकारती गतः ॥ शुद्धाद्वैतमार्तण्डे—१२

२. तत्वार्थदीपनिवन्ये —

३. श्वेताश्वतरोपनिषदि-१।३ ॥

४. श्वेताश्वतरोपनिषदि ३।३।।३ 🔻 ् हे 🖓 🐎

संचिदानन्दस्य स्प्रं च प्रतिपादितम् । 'सर्वोपेता च तद्दर्शनात् २' इत्यनेन सर्वधर्मविशिष्टम् , तथा सर्वधर्मोपपत्तेश्च , इति ब्रह्मसूत्रप्रामाण्यात् तद् ब्रह्म सर्वधर्मवदेवाङ्गीकियते । तस्य ब्रह्मणः परब्रह्मान्तर्याम्यक्षरब्रह्मे ति च रूपत्रयमस्ति । तत्र परब्रह्मोति ब्रह्मण आधिदैविकरूपम् , अन्तर्यामीति तस्य सर्वत्र समनस्थितं रूपमेन । समक्षरब्रह्मे ति तु तस्याऽऽध्यात्मिकं स्वरूपं विद्यते । तेषु पर-बद्धाख्यं रूपं सत्वादित्रयपूर्णं, किन्तु तदितरे द्वे रूपे तु ब्रह्मणस्तस्यानन्दांशम।त्रभूत इति सिद्धान्तः ।

जीवः—'एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय' इति श्रुत्या स्वेच्छ्या ब्रह्म क्रीडार्थं परकीयं पूर्णानन्दं तिरोधाय जीवस्वरूपं गृह्णाति । तत्राविद्यासम्बन्धोऽल्पीयानपि नास्ति । एव च बहुमवनेच्छ्या ब्रह्मणः सकाशादेव सूक्ष्माः परिच्छित्राश्चित्प्रधाना असंख्याता अंशा उचनीचलभावनावशादुचनीचरूपेणाग्नेः स्फुलिङ्गा इव समुत्पन्ना जीवाः। उप-निषदि प्रतिपादितं यद् यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्का व्युच्चरन्ति तथैव ब्रह्मणः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे जीवाश्च समुत्पद्यन्ते । यथा स्वरूपतः पावकः स्फुलिङ्ग-श्रीक एव तथैव जीवब्रह्मणोरैक्यमेव न तु भेदः, तथापि जीवे पूर्णं ब्रह्मत्वं नास्ति, तस्यांशत

यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृत्मयं विज्ञातं स्यादिति । यथा सोम्यैकेन लोइमणिना सर्वं लोइमयम् । -छान्दोग्योपनिषदि ६।१।४-५ यथाग्नेः तुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणा व्युच्चरन्तीति-बृ॰ उ॰ २।१।२०, मृल्लोइविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा-गौडपादीयकारिकायाम् ३।१५ ।

१. साकारं सर्वशक्त्येकं सर्वज्ञं सर्वकर्तृं च । सिचदानन्दस्वरूपं हि ब्रह्म तस्मादिदं जगत् ॥ सप्रकाश शुद्धाद्वेतमार्तण्डे ८

२. ब्रह्मसूत्रस्य २।१।१० अशुभाष्ये ।

३. ब्रह्मसूत्रस्य २।१।३७ अग्रुभाष्ये ।

४ तत्त्वार्थदीपनिबन्धे शास्त्रार्थप्रकरणे पृष्ठे ३०-३२।

५. रमणार्थभिदं सर्वे ब्रह्मेव स्वेच्छ्याऽभवत् । -शुद्धाद्वैतमार्तण्डे १२। यथा सर्पः स्वेच्छ्या हि कुण्डलाकारतां गतः ॥

६. जडजीवान्तः स्थितानां यथा क्रमश उद्गमः। अग्नेर्यथा विस्फुलिङ्गास्तथा जीवोद्गमः स्फुटः ॥ शुद्धाद्वीतमार्तण्डे ६

७. यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्त्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाक्षराद् विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ।। - -मुण्डकोपनिषदि २।१।१

एव ब्रह्मत्वात् । ब्रह्म न्त्रेषु जीवस्योत्कान्तिगृत्यागितिकथनात् सोऽग्रुरूपो न तु शाङ्करमतवद्विमुः । 'ममेवांशो जीवलोके ' तथा 'नानाव्यपदेशात् ' इति श्रुतिसमृतिप्रामाण्याजीवो ब्रह्मणोऽश्च एव । एवं सिद्धान्तिते शाङ्करमत इवामासप्रतिबिग्वादिकल्पनाया
अवकाशो नास्ति । एवं चैश्वयंवीयंयशश्रीज्ञानवैराग्यादिषडंश्वयंपरिपूर्णस्य भगवतोऽशा
जीवा यदा भगवद्विमुखा मवन्ति तदा शिक्तहीनाः सन्तो मायावशे दुःखिताः संसारसागरे परिश्रमन्ति, दुःखं चाप्नुवन्ति । तिनवारणाय भगवद्भजनरूप एक एवोपायः ।
यदा भगवद्भजनेनोपयुक्ताः षड्धमा आनन्दश्च प्रकाशते जीवे तदा जीवः संसारक्तेश्वेम्यो मुक्तो भवति परमानन्दं चोपलभते । शाङ्कराद्व तवादेऽविद्याविनाशे 'जीवो ब्रह्म व
नापरः', इत्युच्यते किन्तु शुद्धाद्व ते मोक्षावस्थायामपि जीवः साक्षाद् ब्रह्म न भवति ।

जगत्—'सदेव सोम्येदमम् आसीद् , यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते' इत्यादिश्रुतिभिर्जगतः सत्यत्वमिति । 'यत्सत् तदेवोपल्य्यते' इति युक्तिरिप जगत उपल्य्यमानत्वात् सत्यत्वबोधिका । यथा घटो मृत्तिकामकारः सन् , तथेव जगदिप ब्रह्मप्रकारत्वात्
सत्यम् । मतेऽस्मिन् जगदिदं शुद्धब्रह्मणोऽविकृतः परिणामो लयेऽपि पुनः
शुद्धब्रह्मरूपमेवाधिगच्छिति । यथोर्णनाभिः स्वमुखात् तन्तु जालं विरच्य तत्र स्वेच्छ्या
क्रीडित्वा च पुनः स्वेच्छ्येव स्वमुखे प्रवेशयित तथेव ब्रह्माशेन जगद्रूषं चाधिगम्य
तत्र विक्रीड्य तल्लयं प्राप्याविकृततया ब्रह्मस्वरूपमेव भवति । तत्त्वनिबन्धस्य
सर्वनिर्णयमकरणे तेन प्रतिपादितं यद् स्ट्टेरादिकाले परमं तत्त्वम् , तस्य च
परिणामात् सत्त्वरजस्त्यसाद्यष्टाविश्वतितत्त्वानां प्रादुर्भावः । तेषु तत्त्वेषु पुनर्यदा
तदन्तर्यामरूपेण प्रविष्टं सत् सञ्चालयित तदा नामरूपात्मका स्रष्टिरियं प्रसरित ।

तात्पर्यमिदं यद् जगदिदं ब्रह्मणो छीछाविछास एव । छीछाविछासो नाम प्रयोजन-रहिता किया । तद्बहिभूता क्र्यापि कार्यस्य सृष्टिनं भवति, न वोत्पन्नं कार्यमभीष्ट-प्रयोजनम्, न वा हा किया कत्त्रयंग्रुमात्रमपि प्रयासं सृजति, अपि तु अन्तःकरणे समाविष्टे पूर्णानन्दे सति तदुल्छासेन स्वयमेवानायासेन तत्र कार्योत्पादनरूपाकिया जायते । सैव छीछानामघेया । तस्या न किमपि प्रयोजनम् । एवं च छीछा एव छीछायाः प्रयोजनम्, नत्वन्यत् किञ्चित् । 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ' इति

१. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १५।७। १००० ब्रह्मसूत्रे १।३।४३ अगुभाष्ये ।

३. लीलानाम विलासेच्छा । कार्यव्यतिरेक्षण कृतिमात्रम् । न तया कृत्या विहः कार्यं जन्यते । जातमपि कार्यं नाभिप्रेतम् । नापि कत्तरि प्रयासं जनयति । किन्त्वन्तः करेगे पूर्णे आनन्दे तदुल्लासेन कार्यं जननसद्दशे क्रिया काचि- दुत्पद्यते । भागवते तृतीयस्कन्धे सुबोधिन्याम् ।

४. ब्रह्मसूत्रे २।१।१४ अग्रुभाष्ये ।

ब्रह्मसूत्रप्रामाण्याज्जगतो ब्रह्मणश्चाभेद:, नात्र शाङ्करमत इव जगतो मायामयत्वम् , किन्तु ब्रह्मण आधिभौतिकं स्वरूपं जगत् तेन ब्रह्म जगच्च।भिन्ने । एवं च सच्चिदा-नन्दधनस्य परब्रह्मणः सिस्क्षायां जातायां सदंशेन प्रकृतिः, चिदंशेन जीवाः, आनन्दां-शेनान्तर्यामिरूपं जगदिदं च जातमिति श्रीवल्लभाचार्यस्य सिद्धान्तो विद्यते ।

श्रीवल्लभाचार्यमते परब्रह्म श्रीकृष्ण एव सम्पूर्णदिव्यगुणगणसम्पन्नः पुरुषोत्तमः । तस्मिन् पुरुषोत्तम एवाऽऽनन्दस्य पूर्णनिष्पत्तिर्भवति । सः स्वभक्तानामनुरञ्जनाय वैकुण्ठेऽनन्तकीडामारचयति । तस्यैव प्राप्तिर्भकानां चरमं लक्ष्यम् । नित्यलीलाभूमौ (गोलोके) प्रवेश एव जीवानामुत्तमागितिरिति । पुरुषोत्तमश्रीकृष्णस्य समस्तलीला नित्या भवन्ति। भक्तेभ्य आनन्दप्रदानं स्वीयाऽऽनन्दानुभवश्च भग-बल्लीलान।मेकमात्रं प्रयोजनं वर्तते । तदेवाऽऽनन्दतत्त्वं भक्तिरसस्य जीवनम् । तन्मते ज्ञानमार्गः कर्ममार्गश्च दुःसाध्यो वर्तते, किन्तु केवलं भिक्तमार्ग एव जीवकल्याणाय सर्वजनसुलभः सरलक्षारित । तस्य साधनार्थं तु मतेऽस्मिन् प्रेम्णः सर्वाधिकं महत्त्व-मस्ति । प्रेमलक्षणाभक्तेः श्रद्धा पूज्यबुद्धिर्वा सहायिका भवति । माहात्म्यज्ञानपूर्विका सुद्दा स्नेहात्मिका भिक्तरेव मुक्तिप्रदायिकात्वेन स्वीकृता । यथा ज्ञानस्य चरम-सीमा ज्ञातृज्ञेययोश्चैक्यं तथैव भक्तेरिप चरमसीमा भक्तभगवतोस्तादात्म्यमेव विद्यते । मुक्तिप्रदायिनीं प्रेमलक्षणाभिक्तं जीवाः निहेंतुकेन भगवदनुप्रहेण प्राप्नुवन्ति, तस्य सोऽनुग्रहः 'पुष्टिः पोषण' मिति कथ्यते । अत एवाचार्यस्य सिद्धान्तः 'पुष्टिमार्गः इति कथ्यते, येन पश्चात्वर्तिनः सर्वे वैष्णवभक्ताः कवयश्च पूर्णरूपेण प्रभाविताः । पुष्टिभक्तेर्विचेचनं स्वष्टतया भागवते 'पोषणं तदनुग्रहः' इति रूपेण प्राप्यते। श्रीवल्लभाचार्यस्य पृष्टिमार्गः

श्रीवल्लभाचार्यमते संसारसागरतरणाय भिक्तरेव मुख्यं कारणं, सेयं भिक्तभगवद-नुग्रहेणैव लभ्यते । 'पोषणं तदनुग्रहः' इत्यनेन पुष्टिनिहें तुकी भगवत्कृपैव, तया एव जीवो संसारवन्धनात् प्रमुच्यते । भगवदनुष्रहेण मोक्षप्राप्तिर्न केवलं नशीनोद्भावना, अपि तु वैदिकवाङ्मयेऽपि ततुपलिबवर्तते । उपनिषदि प्रतिपादितं यत् निखिल-रसानन्दम्तिः परमात्मा न बहुपवचनेन न वा बहुमेघया एव प्राप्यते, आप तु सः

परमात्मा स्वानुप्रहेणैव प्राप्यते । तदनुप्रहं विना स दुर्लभ एव<sup>3</sup> । एवमेव कठोपनिषदि 'तमकतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः " इत्यादिना भगवदनुप्रहेणैव

१. श्रीमद्भगवद्गीतायाम् -- १५।१८।

र. माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः। स्नेहो भिक्तरिति धोकस्तया मुक्तिन चान्यथा।।

<sup>🧸</sup> ३, 'यमेवैष वृग्गते तेन लभ्यः' ॥

मुण्डकोपनिषदि-३।२।३।

४. कठोपनिषदि शशार० ।

( प्रसादेन ) मुक्तिः प्रतिपादिता । भागवते भगवदनुग्रहस्य परं महत्त्वं प्रतिपादितम् । पृष्टिमार्गाद् भिन्नो मर्यादामार्गोऽपि शास्त्रे विहितः, यस्मिन् मार्गे शास्त्रविहितज्ञानेन तदुदितकर्मानुष्टानेन वा मुक्तिः प्राप्यते किन्तु पृष्टिमार्गस्तु भगवदनुग्रहैकसाध्यः । मर्यादामार्गे जीवः कर्माधीनः, तस्मात्तत्र ज्ञानकर्मादीनामपेक्षा, किन्तु पृष्टिमार्गे भगवदनुग्रहं विहाय न कस्याप्यपेक्षा ।

प्रमेयरत्नाणीं बालकृष्णभट्टेन पुष्टिमार्गस्य स्वरूपं प्रतिपादितं यद् यरिमन् साधने भगवदर्थं सर्वतोभावेन मनसा वाचा कर्मणा समस्तविषयत्यागः सर्वसमर्पणं च जायते स एव पुष्टिमार्गः । पुष्टिमार्गे विषयत्यागो देहादेः समर्पणं च स्वयमेव जायते, न त तत् क्रियते । अत्र श्रीकृष्णकृषैव नियामिका, तां विना नान्यत्वाधनं परन्तु भगवदनुग्रहः कदा करिमँश्च भवेदत्र को निर्णयस्तथास्य साधनमि भागवते निरूपितम् तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो सुञ्जान एवात्मकृतं विपाकिमिति "। केवलं कृष्णसेवितानां स्वगन्धवस्त्रालंकारादीनां धारणं तदीयोच्छिष्टभोजनं कृत्वा तत्कृपानुसन्धानं पुष्टिमार्गे कर्त्तव्यमस्ति, मगवदनुग्रहाभिलावी जनो भगवदनिवेदितं पदार्थं न सेवते । पुष्टिभक्तौ यद्यपि वर्णाश्रमादीनां नियमो नास्ति सर्वे तस्या अधिकारिणस्तथापि तमोरजः प्रकृतिका जनास्तां प्राप्तुमशक्ता भवन्ति । एवं च सात्त्वकभावापत्रैः साधकैरेव सा पुष्टिभिक्तिः प्राप्यते । एवं च यत्र समस्तसिद्धीनां कारणं भगवदनुग्रह एव, यत्र च मगवद्विरहावस्थायां तस्य लीलानुभवमात्रेण संयोगावस्थायाः सुखमनुभूयते, स एव पुष्टिमार्गं इति कथ्यत इत्यादि सर्व प्रपञ्चितं प्रमेयरत्नाणेवे।

अविद्याविनाशे विद्याप्राप्तौ च ज्ञानादीनि साधनानि कठिनानि मवन्ति । अत एवाचार्येण जीवानां कल्याणाय सरलोपायः पूर्वोक्तःपुष्टिमार्ग उद्भावितः, तत्र ज्ञानोपेक्षया मक्तरेव गरीयस्त्वम् । भिक्तरिष मर्यादापुष्टिमदेन द्विषेति प्रोक्तम् । तत्र प्रथमा भगवच्चरणारविन्दयोः मिक्तः, द्वितीया भगवन्मुखारविन्दमिकः । प्रथमया

रे अत एव पुष्टिमार्गमङ्गीकृतवतो ज्ञानादिनैरपेक्यं मर्यादामार्गमङ्गीकृत-वतस्तु तदपेक्षित्वं चेति । —ब्रह्मसूत्रे ३।३।२६ अग्रुमाष्ये ।

२. समस्तविषयत्यागः सर्वभावेन यत्र हि । समर्पणं च देहादेः पुष्टिमार्गः सः कथ्यते ॥ प्रमेयरत्नाणंवे (पु॰वि॰) १६ ।

रे भागवते -१०।१४।८।

४. सात्त्विका भगवद्भक्ता ये मुक्तावधिकारिणः। भवन्ति संभवाद् दैवात् तेषामर्थे निरूपते ॥

<sup>-</sup>तत्त्वार्थदीपनिबन्धे ।

मर्यादया नारदादिभिः श्रवणादिद्वारा सुखसम्बन्धो लब्धः, सा तु सुलभा । द्वितीयया स्वयं श्रीकृष्णदत्त्या दुर्लभया पुष्टिभक्त्या गोपिकाभिर्मगवद्धरामृतसेवनं सम्पादितम् । मर्यादाभिक्तवेदिसद्धा । पुष्टिभक्तिस्तु स्वतन्त्रा । मर्यादाभक्तेः फलं सायुज्यम् । पुष्टिभक्तेः फलं तादात्म्याववोधनम् । मर्यादाभक्तौ फलापेक्षा, पुष्टिभक्तौ फलापेक्षा । मर्यादाभिक्तिस्थपुद्धोत्तमात् पुष्टिभिक्तिस्थपुद्धोत्तमोऽपि भिन्न एव । तथाहि-मर्यादामार्गीयपुद्धोत्तमो धर्मस्वरूपः, पुष्टिभार्गीयपुद्धोत्तमो धर्मस्वरूपः । मर्यादास्थ-पुद्धोत्तमो गुद्दायां निलीनः, पुष्टिस्थस्तु साक्षाद् हश्यमानः । मर्यादास्थपुद्धोत्तमोऽ-क्षरात्मके वैकुण्ठे निवसति । पुष्टिस्थम् साक्षाद् हश्यमानः । मर्यादास्थपुद्धोत्तमोऽ-क्षरात्मके वैकुण्ठे निवसति । पुष्टिस्थमे गोकुले निवसति । 'तानि परे तथाह्याहं' ४।२:१५ इति ब्रह्मसूत्रस्थाणुभाष्ये व्यापिवैकुण्ठाद् गोकुलस्य माहात्म्याधिक्यं वर्णितम् । मर्यादास्थ-पुद्धोत्तमदर्शने गुद्धाहैतज्ञानिनोऽधिकारः । पुष्टिस्थपुद्धोत्तमदर्शने रसिकभक्तस्याधिकारः । मर्यादास्थभक्तानामक्षरब्रह्मणि लयः । पुष्टिस्थमक्तस्तु न लीयते । अपितु पुष्टिस्थपुद्धोत्तमः स्वयं प्रादुर्भ् य लीलां करोति, एवं स्वान्तः स्थमक्ताननुग्रह्य स्नेहेन स्वलीलारसमनुभावयति

पृष्टिभक्तिभेदः — श्रीवल्लभाचार्यमते पृष्टिभिक्तिश्चतुर्विधा भवति । तथाहिप्रवाहपृष्टिः, मर्यादापृष्टिः, पृष्टिपृष्टिः, शुद्धपृष्टिश्चेति । तत्रावस्थितस्य संसारे
ग्रहस्थजीवनं यापयतश्च साधकस्य श्रीकृष्णभिक्तः 'प्रवाहपृष्टिभिक्तः', संसारस्य वैषयिकसुखेभ्यः पराङ्मुखस्य साधकस्य सदा हरिगुणगान-चिन्तन-कीर्त्तन-प्रभृतिरूपा मर्यादापृष्टिभिक्तः, यत्रादावीश्वरकृष्या भक्तस्तदनुप्रहं लब्ध्वा ब्रह्मज्ञानस्य हरिभक्तश्चाधिकारी ज्ञाता
च भवति तदा तस्य भिक्तः 'पृष्टिपृष्टिभिक्तः' । शुद्धपृष्टिमार्गस्य साधको भगवतः
परानुरिक्तं विद्याय न किमिप जानाति । स सर्वतोभावेन कृष्णमयो जायते । तस्या भक्तेः
प्रेम, आसिक्तः, व्यसनं चेति सोपानत्रयं भवति । तस्याः साधको गोपिकेव
सायुष्यमुक्तिमिप विहाय भगवतो रासलीलामेव परमां मुक्ति मन्यते । निखिलरसानन्दमूर्तिः श्रीकृष्णः सर्वेषां रसानां तत्रापि भिक्तरसस्य प्रकाशको वर्तते । स भक्तेषु
संयोगवियोगोभयविधस्य भक्तिरसस्याभिव्यक्ति करोति । प्रपत्या भक्त्या वा कर्णावत्सलो भगवान् स्वयमेव भक्तेभ्यः पृष्टिं प्रयच्छति ।

जीवः — पृष्टिभिक्तदर्शने जीवस्त्रिविधो भवति तथाहि-पृष्टिजीवः, मर्यादाजीवः, प्रवाहजीवश्चेति । तत्र परमेश्वरस्य कृषापात्रं भूत्वा तेन सहानन्यानुरागयुक्तः साधकः पृष्टिजीवः, विहितमार्गेण भगवतः सेवको वेदाध्ययनशीलश्च साधको मर्यादाजीवः, तथा संसारप्रवाहे प्रवहणशीलो वैषयिकसुखभोगैरान्दोलितो निरुद्देश्यजीवननिर्वाहकः प्राणी प्रवाहजीव इति कथ्यते । भिक्तरससाधनादृष्ट्या श्रीवल्लभाचार्यस्य राधाकृष्णभिक्त-

१. द्रष्ठव्यः श्रीवासुदेवशास्त्रिलिखतः 'पृष्टिभिक्तिस्वरूपम्' नामको लेखः । सारस्वतीसुषमायाः २०१३ वि० सं०, ११ वर्षे, ३-४ अङ्कयोः प्रकाशितः ।

मार्गीयस्य महत्त्वपूर्णं तत्त्वत्रयमित्थं वर्णितम्-गोपगोपीनां मक्तेरनुकरणम् , सांसारिक-जीवने राधाकृष्णयोर्भिक्तलीलारसेन स्वात्मनः सेचनम् गोपीनामिव श्रीकृष्णस्य प्रेम्णो वास्ताविकाधिकारित्वप्राप्तिरिति ।

श्रीरामानुकाचार्यादिभिः स्वस्वदार्शनिकसाम्प्रदायिकसिद्धान्तानुसारेण या मिक्तरससाधनोद्माविता सा सर्वप्रथमं मिक्तकाव्यचेत्रे प्रगल्भतया महाकविजयदेवेन प्रवाहिता, अत एव वल्लभाचार्यात् पूर्वमिष राधाकृष्णयोर्युगलोपासनायाः प्रचारो विपुलक्ष्पेणाऽऽसीत् । तस्मादेव कारणात् तदा मिक्तरसस्य त्रिपथगाऽजसप्रवाहेण प्रवाहिता । तत्र प्रेमलक्षणाभक्त्या श्रीवल्लभाचार्येण गितः समारोपिता पश्चात् श्रीकृष्णभक्ताष्टल्लापकविभिस्तत्रापि महाकविस्रदासेन समस्तभारते राधाकृष्णयोः प्रेमलक्षणाभिक्तः प्रचारिता, येन भिक्तरसस्य प्रेमोज्ज्वला पयस्विनी प्रगलमतया प्रविद्धा, यया सर्वा निर्गुगसगुणोभयविष्मिक्तसाधनाः परिप्लाविताः ।

दार्शनिकदृष्या तत्त्वतः श्रीवल्लभाचार्येणाद्वैतमेव प्रतिपादितम् , किन्त्वद्वैतमिदं शाङ्कराद्वैतात् सर्वथा भिन्नमेव । अस्य मते शाङ्कराद्वेतं मायावादोऽस्ति, अर्थात् तत्र ब्रह्मणि अविद्यावरणात् तद्वैतमशुद्धमेव, वस्तुतो मायासम्बन्धरिहतं कार्यकारणरूपं ब्रह्म शुद्धमेव, न तु मायिकम् । शाङ्कराद्वैतमते 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' इत्यनेन केवलं ब्रह्म तत्त्वमेव सत्यम् , तद्भिन्नं प्रतीयमानं सर्वं मिथ्यात्वमुपगच्छन्ति । अत एव श्रीवल्लभान्वायं सर्वे मिथ्यात्वमुपगच्छन्ति । अत एव श्रीवल्लभान्वायं मते मायाऽपि तस्य परब्रह्मण एका शिक्तस्तदधीनेव । श्रुतिषु ब्रह्मणो निर्गुणत्वेन प्राकृतगुणगणराहित्यमेव विविध्वतम् । विश्वस्य ब्रह्मण्याविभावस्तिरोभावश्य भवति । ब्रह्माशी जगज्जीवाश्यागा इति । ब्रह्म नित्यमेकमपि सदाविभावतिरोभावाग्यामनेकरूपेषु दश्यते । सच्चिदानन्दस्य परब्रह्मणः सिसुक्षायां जातायां सदंशेन प्रकृतिः, चिदंशेन जीवाः, आनन्दांशेनान्तर्यामिरूपञ्च जग ददं जातम् ।

## श्रीमहाप्रभुचैतन्यदेवस्य सिद्धान्तः ( अचिन्त्यभेदाभेदवादः )

पूर्वप्रकरणे श्रीरामानुजाचार्यादिचतुर्वेष्णवदार्शनिकानां सिद्धान्ताः, तैः प्रवर्तिताः श्रीकृद्रश्रहाहंसादिसम्प्रदायाश्च वर्णिताः, तेषु यथागौडीयवैष्णवपरम्परा श्रहासम्प्रदायान्तर्गता तथा श्रीचैतन्यदेवसिद्धान्तो मध्वसिद्धान्तान्तर्गतो विद्यते । भेदश्चानयोः स्वल्प एव । यद्यपि श्रीचैतन्यदेवो मध्वपरम्परायां दीक्षितो बमूव तथापि मध्वस्य द्वैतवादादस्य मतं भक्त्युपासनास्वरूपादिभेदेन किमपि वैशिष्ट्यं विभित्ते । तथाहि-श्रीमध्वाचार्यस्यो-पास्यदेवः श्रीकृष्णः (विष्णुः), उपासनैश्वर्यमयी, दार्शनिकसिद्धान्तश्च द्वैतवादः किन्तु चैतन्यमते महाभावरसराजरूपी राधाकष्णावुपास्यी, उपासना माधुर्यमयी, भिक्तः

परमपुरुषार्थः, दार्शनिकसिद्धान्तश्च 'अचिन्त्यमेदामेदवादः' इति मेदोऽपि तत्र तत्र विद्यत एव ।

#### अचिन्त्यभेदाभेदवादस्य स्वरूपम्

अचिन्त्यभेदाभेददार्शनिकसिद्धान्तस्य प्रवर्तकः श्रीचैतन्यमहाप्रभुरासीत् । एतत् साम्प्रद।यिकानां मान्यता यत् श्रीचैतन्यदेवो महाभावरसराजस्वरूपयोः श्रीराधाकृष्णयोः सम्मिलितयोरवतार एव । अवतारप्रयोजनं च कलिजीवेभ्यः स्वीययोः (राधाकृष्णयोः) रसमयभक्तेः प्रदानमेव । प्रमाणं चात्र श्रीरूपगोरवामिविरचितं विदग्धमाधवनाटकमिति । श्रीचैतन्यदेवेन रागमयीभिक्तः प्राधान्येन स्थापिता । यथा परपुरुषानुरक्ता नारी गृहकार्येषु व्यस्ता सत्यपि स्वहृदयस्थावैधानुरागस्याऽऽनन्दानु-भ्र्यर्थं सर्वदा व्यग्रतया तिष्ठति, तथैव भक्तोऽपि लौकिककार्येषु संलग्नोऽपि प्रियतमप्रभोः रसमयध्यान एव सर्वदा निमज्जति । इत्यं भूता परकीयाभाव-समन्विता मिक्तस्तेन स्वीकृता, तस्य दार्शनिकसिद्धान्तस्तु 'अचिन्त्यभेदाभेदः' इति नाम्ना प्रसिद्धिमुपगतः । तदनुसारेण जीवब्रह्मणोयभेदाभेदौ वर्तेते । चिदात्मकत्वेन तयोरभेदस्तथापि ब्रह्मांशी जीवस्त्वंशोऽस्ति । ब्रह्म विमु, चिच्च, जीवस्तु अगुरिचदेव वर्तते । ब्रह्म सर्वत्रं सर्वशिक्तमच, जीवस्त्वल्पज्ञो लघुशिक्तमाँशचाऽस्ति । ब्रह्म सम्बदानन्द-घनविष्रहम्, जीवस्तु मायाप्रस्तः मुखदुःखमोक्ता चास्ति । अत एव जीवब्रह्मणोर्भदोऽपि वर्तते । तयोर्भदामेदस्तु सर्पकुण्डलीन्यायेन, कस्त्रीगन्धन्यायेन, अग्निस्फुलिङ्ग-न्यायेन वा सम्प्रदायशास्त्रेषु स्मष्टतया प्रतिपादितः । तयोः सम्बन्धप्रतिपादका गीता-भागवत-विष्णुपुराणादिग्रन्थाः प्रमाणभूताः सन्ति सम्प्रदायतत्त्वविदां मते । तालप्रमिदं

रः अनर्पितचरीं चिरात्करण्यावतीर्णः कलौ, व्यवस्थानम् । हार्वा समर्पयितुमुन्नतौज्ज्वलरसां स्वभिक्तिश्रियम् । इरिः पुरटसुन्दरद्यतिकद्म्बसन्दीपितः. सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः ॥

-विद्ग्धमाधवनाटकेश?

२. परव्यसनिनी नारी व्यथापि गृहकर्मणि । तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम् ॥

-पञ्चदश्याम् ६।८४ ।

I PARTE WHITE A SPIN

३. ईश्वरेर तत्त्वयेन ज्वलित ज्वलन । जीवेर स्वरूप येन स्फुलिङ्गगेर कण । जीवतत्त्वशक्ति कृष्णतत्त्वशक्तिमान । गीता विष्णुपुराणादि ताद वादे प्रमाण ॥ —चै० च० आ० ली ७।१६-१७

यत् श्रीकृष्ण एव सर्वशिक्तमान् परं तत्त्वं च, जीवरत् तस्य शक्तिरस्ति । ब्रह्म सजातीयः विजातीय स्वगतभेदशून्यं परमस्ति । तत्तु स्वयमेव सिद्धम् । जीवः प्रकृतिश्च तस्या-धीनावेव । इत्थं च दृश्यते, जीवब्रह्मणोश्च भेदोऽप्यभेदोऽपि विद्यते । अत एवेश्वर-त्त्वस्य जीवतत्त्वस्य च विलक्षणसम्बन्धोऽयं भेदाभेद इति संज्ञा लमते । यतो हि शिक्तशिक्तमतोर्च परस्परं भेदमभेदं वा वक्तं न शक्यते । अत एव जीवब्रह्मणोश्चायं 'भेदाभेदः' तर्केरचिन्त्यः । श्रीरूपगोरशमिना प्रतिपादितं यदचिन्त्यानन्तादिशक्तिमत्वे-नैकरिमन्नेव परमात्मनि एकत्वमपि बहुत्वमपि । पार्थक्यम् ), अंशत्वमप्यं शित्वमपि यद् वर्तते तन्नायुक्तम् । कर्तुमकर्तामन्यथाकर्तुं समर्थे परमात्मनि सर्वं सम्भाव्यते । अपि च श्रीजीवगोस्वामिमतानुसारं श्रीकृष्णस्य स्वरूपादीनां शक्तित्वेनाभिन्नतया चिन्तनमशक्यम् , अत एव भिन्नतया प्रतीयते । एवमेव तस्य भिन्नतया चिन्तनमप्य-्शक्यम्, अत एवाभिन्नत्या प्रतीयते । वस्तुतः शक्तिशक्तिमतोश्च भेदाभेदावेव प्रतीयते, उभी चाचिन्त्यशक्ती, अत एव सिद्धान्तोऽयम् 'अचिन्त्यभेदाभेदः' इति कथ्यते संप्रदा-यविद्भिः । अपि च जीवगोस्वामिना सर्वसम्बादनामके स्वविरचिते प्रन्थे 3- अपरे त 'तकांप्रतिष्ठानात्' इत्यनेन भेदेऽप्यभेदेऽपि निर्मर्याददोषसन्तितदर्शनेन भिन्नतया चिन्तयितुमशक्यत्वादभेदं साधयन्तः तद्ववदभिन्नतयापि चिन्तयितुमशक्यत्वाद् भेदमपि साध्यन्तोऽचिन्त्यभेदाभेदवादं स्वीकुर्वन्तीत्यभिद्दितम् ।

मक्कः रसत्वस्थापने चैतन्यदेवस्य गौडीयसम्प्रदायस्यैव महान् प्रयत्नो विद्यते ।
मिक्करसामृतिसन्धुक्ज्ज्वलनीलमणिरित्युभयोः प्रसिद्धयोभिक्करसग्रन्थयोः कर्ता श्रीरूपगोस्वामी श्रीचैतन्यदेवस्य साक्षाद् शिष्य आसीत् । श्रीरूपाप्रजेन श्रीसनातनगोस्वामिना
स्वगुरोश्चैतन्यस्याऽऽज्ञया बृहद्भागवतनाम्नि ग्रन्थे सरसकथाद्वारा राषाकृष्णयोभिक्करसस्य श्रेष्ठत्वमचिन्त्यभेदाभेदो नाम दार्शनिक्षिद्धान्तश्चेति सर्वं स्थापितम् । पश्चाद्
जीवगोस्वामिना षट्सन्दभे मिक्करसो तदनुरूपा दार्शनिक्षिद्धान्ताक्च सुदृदृतयापल्लिवताः । सम्प्रदायेऽस्मिन् बह्वो ।वदास आचार्याः क्षवयक्ष जाताः, यैः स्वकृतिमि-

जीवगोस्वामिविरचिते भगवत्सन्दर्भे । -पृष्ठे १४५

१. एकत्वं च प्रथवस्वं च तथाशत्वमूताशिना । तस्मिन्नेकत्र नायुक्तमचिन्त्यानन्तशक्तितः ॥ — लघुभागवते १।५० ।

२. स्वरूपाद्यभिन्नत्वेन चिन्तियतुमश्रम्यत्वात् भेदः भिन्नत्वेन चिन्तियतुमशस्य-त्वादभेदश्च प्रतीयत इति शक्तिशक्तिमतोभेदाभेदावङ्गीकृतौ । तौ चाचिनत्यौ । स्वमते तु अचिन्त्यभेदाभेदावेव अचिन्त्यशक्तित्वात् ।।

३. श्रीजीवगोस्वामिविरचिते — सर्वसम्वादग्रन्थे — पृष्ठे १४५

<sup>े</sup> अबस्त्रे राशश्र

र्भिक्तरसप्रचारः संस्कृतसिहत्यविकासश्च सममेवाकारि । संस्कृतसाहित्ये रचितपुस्तकैरत सम्प्रदायोऽयं चतुःस्योऽपि वैष्णवसम्प्रदायेभ्यो विशिष्यते । सम्प्रदायेऽस्मिन् विद्वदुगर्गोन विश्वामित्रेगोव नृतना साहित्यसृष्टिर्विहित। । तथाहि-हरिनामामृतादिव्याकरणशास्त्रम् इरिभक्तिविलासादिस्मृतिशास्त्रम्, षट्सन्दर्भगोविन्दभाष्यप्रभृति दर्शनशास्त्रम् , भक्ति-रसामृतसिन्धुप्रभृतिकाव्यशास्त्रं च प्रणीतम् । लक्ष्यकाव्यग्रन्थेषु तु काव्यनाटककचम्पू-पदावलीदूतकाव्यस्तोत्रप्रभृतिविरचनेन पूर्वकविप्रवर्तिताः प्रायः सर्वे मार्गास्तैःप्रवर्द्धिताः। श्रीकृष्णतत्त्वम् — श्रीचैतन्यमते श्रीकृष्णतत्त्वस्यैव प्राधान्यमस्ति । तन्मते श्रीकृष्णस्य स्वयमेव भगवान्, पूर्णज्ञानस्वरूपः, पूर्णानन्दः, परमेश्वरः, परमतत्त्वभूतश्च वर्तते। श्रीकृष्णाद्भिन्नाः सर्वेऽवताराः प्रथमपुरुषमहाविष्णोः कला अंशा वा सन्ति किन्तु श्रीकृष्ण एव स्वयं भवान् , अवतारेषु शिरोमणिश्च वर्तते । यतो ह्यन्यावतारापेक्षया श्रीकृष्णे लीलाविलासोपयोगिनीशिक्तरपूर्वरूपेण विकसिता बभूव। मतेऽस्मिन् श्रीकृष्ण एव पूर्ण ब्रह्मास्ति, तस्यानन्तशक्तयः सन्ति । तासु चिच्छकिर्जीवशक्तिमीयाशिकश्चेति तिस्रः प्रधानाः। तत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य पवित्रधामादयश्चिच्छकिनाम्नान्तरङ्ग शिक्तनम्ना स्वरूपशिक्तनाम्ना चापि कथ्यते । तस्यैवांशभूता जीवशिक्तस्तटस्था शिक्तः । जडरूपा बहिरङ्गशिक्तमीयाशिक्तरिति । श्रीकृष्णो ब्रह्मण ऐश्वर्यशिक्तमीयाशिक्तरच पूर्ण-तयाऽभिन्यक्का। स्वप्रकाशवैशिष्ट्येन तदेव ब्रह्म परमात्मा-भगवानिति च समाख्यां लभते। भिक्तभावापन्नानां भक्तानां कृते श्रीकृष्णस्य भगवद्रूपमेव सर्वाधिकं ग्राह्मं वर्तत इत्यादि प्रपञ्चितं सर्वं विशद्तया ब्रह्मसंहितायां भागवतादिषु च । एवं च सः श्रीकृष्ण आनन्दस्वरूपः, रसस्वरूपः, भावनिधिः, लीलामयश्चास्ति । स आनन्दार्थं रसास्वाद्नस्य स्पृह्या च लीलां करोति, तस्य समस्तलीलासु नरलीलैव श्रेष्ठतमा निगद्यते भक्तैः। परमतत्त्वस्य श्रीकृष्णस्य ऐश्वर्यरूपं माधुर्यरूपं चेति रूपद्वयं विद्यते । तस्यैश्वर्यरूपं उ परात्परं ब्रह्मैव । यस्य प्राप्तिश्च ज्ञानमार्गेण भवति । माधुर्यरूपस्तु स भगवान् मानव-विग्रहेण मानवोचितं कार्यं करोति । स एव साधकैः स्वस्वमावानुसारेण शान्तदास्य-सख्यवात्सल्यमधुरादिभावेनोपास्यते । चैतन्यमते भगवतो मधुररूपस्यैव प्राधान्यम् ।

१. एते चांशाः कलाः पुंसः श्रीकृष्णस्तु भगवान् स्वयम् । —भागवते १।३।२८

२. ईश्वरः परमः कृष्णः सचिदातन्द्विग्रहः । अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणः ॥ व्रह्मसंहितायाम् ५।१ । वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरामखाः । वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥

<sup>-</sup>भागवते १।२।२८-२६

तत्रापि परकीयकान्ताभावः सर्वश्रेष्ठः स्वीक्रियते । मतेऽस्मिन् साधको भगवन्तं प्रियतमरूपेणाऽऽराधयन्नलेकिकानन्दमास्वाद्यति । स एवालोकिकानन्दश्चैतन्यमते पञ्चमपुरुषार्थः इति कथ्यते । यश्चतुर्विधपुरुषार्थम्योऽपि श्रेष्ठतमो गण्यते साधकैः । मतेऽस्मिन् श्रीकृष्णस्यः मधुरभावस्यातिशयोद्रेकः, प्रेमोन्मादन्मेव चोज्ज्वलरसत्वेन (मधुररवत्वेन ) संज्ञायते । एवं वैष्णवभिक्तरससाधनायां मधुरभिक्तरस एव रसराजरूपेण स्वीकृतश्चैतन्यानुयायिभिः साधकैः ।

चैतन्यमते निर्विशेषनिर्गुणचैतन्यराशिर्मक्षपदवाच्यः सिवशेषसगुणचैतन्यराशिश्च भगवत्पदवाच्यः। तत्रापि स्वंबिम्बस्थानीयो मगवान् स्वंपमास्थानीयं च ब्रह्मोति प्रोच्यते, तत्कृतेऽपि बहुशः प्रमाणानि सन्ति ब्रह्मसंहितादिषु । श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य' चेति श्लोकस्य व्याख्याने विश्वनायचक्रवर्तिनो व्याख्या तु—हि यसमात् परमप्रतिष्ठात्वेन प्रसिद्धं श्रुतौ यद् ब्रह्म तस्याप्यहं प्रतिष्ठा—— तत्प्राप्यस्य ऐकान्तिकस्य सुखस्य प्रेम्णश्च प्रतिष्ठा अतः सर्वस्यापि मदघीनत्वात् कैवल्यकामनया कृतेन मद्भजनेन ब्रह्मणि लीयमानो ब्रह्मधर्ममपि प्राप्नोतीति' इत्यनेन ब्रह्मणोऽ पेक्षया भगवतः श्रीकृष्णस्यैव वैशिष्ट्यं व्यज्यते। एवं सिद्धान्तं मन्यमानेन कृष्णदासकविराजेन चैतन्यचितस्यादौ वन्दनाप्रकरणो 'यदद्वेतं ब्रह्मोपनिषदि तद्यपस्य तनुमा, य आत्माऽन्तर्यामी पुद्दष इति सोऽस्यांशविभवः षढेश्वयैः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णाजगति परतत्त्वं परमिह्र ' इत्यनेन, तथा च श्रीरूपगोन्स्वामिना माधुर्यादिगुणगणविशिष्टत्वेन ब्रह्मणोऽपेक्षया भगवतो श्रीकृष्णस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम् ।

ब्रह्म (ईश्वर:)—मतेऽस्मिन् हरिरेव सर्वश्रेष्ठो मगवान् , ईश्वरो वा वर्तते। तस्याङ्गकान्तिरेव निर्विशेषं ब्रह्म विद्यते। परमात्मा तु तस्यौकांशमात्रमेव, यः संसारे-ऽन्तर्यामी। एवं च हरिरंशी, परमात्मा तु तस्यांशो वर्तते। हरिशंब्दस्य ब्रह्मशब्दस्य वा मुख्यार्थस्तु परब्रह्म स्वयं भगवानेवास्ति, यः षडेश्वर्यपरिपूर्णी वर्तते। एवं च भगवान् शुद्धसत्त्वमयः सचिदानन्दस्वरूपोऽस्ति, तत्सदृशमेव तस्य धाम, तत्सदृशा

१. यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड-कोटिकोटिष्वशेषवसुघादिविमूतिभिन्नम् । तद् ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषमूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ -ब्रह्मसंहितायाम् ४४।४३

२. चैतन्यचरितामृते-१।३ ।

३. इति प्रवरशास्त्रेषु तस्य ब्रह्मस्वरूपः । माधुर्यादिगुणाधिक्यात् कृष्णस्य श्रेष्ठतोच्यते ॥ लघुभागवते ६५ ।

एव तस्य परिकरवर्गाश्च सन्ति । स्वपरिपूर्णतायां इरी राधाकृष्णरूपयुगलमूर्तिरूपेणैक एव । उभी च परस्परं भक्तेः प्रेम्णश्चाः रिहार्यवन्धने सर्वदा बद्धौ तिष्ठतः । स हरि शुद्धसत्त्वः, अनन्तः, सर्वं व्यापकश्चास्ति । यतो हि पूर्वोक्तगुणा एव तस्याचिन्त्यशक्तेर्ल-श्वणानि सन्ति । तया शक्त्यैव हरिर्विभुत्वेन ज्ञायते । तस्य सर्वा विभूतयोऽपाकृता एव (चिन्मयाः ) सन्ति । तस्यानन्तशक्तयो विकासप्रभृतीनि सर्वाणि कार्याणि च नित्यानि सन्ति । ब्रह्मणः शक्त्यैव निर्विशेषपदार्थोऽपि सविशेषत्वं प्राप्नोतीति ।

ब्रह्मणः शक्तिः –ब्रह्मणोऽचिन्त्याकारशिकषु 💎 स्वरूपशिक्तः, तटस्थशिकः, मायाशिक्तश्चेति तिस्रः प्रमुखाः सन्ति । तत्रापि सन्चिदानन्दस्वरूपात्मकत्वेन भगवत एकात्मकस्वरूपशक्तरेषि संघिनी, संवित्, ह्वादिनी चेति रूपत्रयं भवति । तत्र संधिनीशक्त्या भगवान् स्वयमेव सत्तां गृहणाति तथाऽन्येभ्यश्च सत्तां प्रयच्छति । संवित् शक्त्या मगवान् स्वयमेवाऽऽत्मानं जानाति, भक्तेभ्यश्च ज्ञापयति । हलादिनीशक्त्या च भगवान् स्वयमेवाऽऽनिद्तो भवति, भक्तांश्चाऽऽनन्दयति । विष्णुपुराणानुसारं प्रोक्तशक्तित्रयं केवलं भगवत्येव भवतिः न तु जीवे । किन्तु ह्लादकरी सारिवक-शक्तिः, तापकरी तामसीशक्तिः, उभयमिश्रितसुखदुःखकरी राजसीशक्तिस्तु केवलं जीवेष्वेव न तु भगवति। अत एव भगवान् त्रिगुणातीत इति कथ्यते । सा स्वरूपशक्तिरेव चिच्छक्तिरित्यन्तरङ्गशक्तिरिति वा कथ्यते. यतो हि तयैव शक्त्या लीलापुरुषोत्तमः श्रीकृष्णोऽन्तरङ्गविलासं विरचयति । स्वरूपशक्तिकियया ब्रह्म यत् समस्तविशेषत्वं धारयति तदपि परमानन्दवैचित्र्यमेव । स चानन्दः स्वयमेवाऽऽस्वाद्यः तस्याऽऽस्वादनं ब्रह्मणः स्वरूपशक्त्या साधितं भवति । तात्वर्यमिदं यद् ब्रह्म आनन्दस्वा रूपमेव । अतो ब्रह्म स्वयमेवाऽऽस्वाद्यं वर्तते, तत् स्वयमेव रसः, स्वयमेव च स्वरूपशक्त्या समास्वादयति । इत्थं च ब्रह्म स्वयमेव आस्वाद्यं तथा स्वयमेवास्वादकं चाप्यस्ति । अतो यद् ब्रह्म स एव रसः, यो रसस्तदेव ब्रह्म वर्तते । 'रसो वै सः' इति अत्या ब्रह्मरसयोर्भेदो नास्ति ।

भगवतस्तटस्थशिक्तस्त् परिच्छिन्नस्वभावशीलानामणुस्वरूपात्मजीवानामाविर्भावस्य कारणं विद्यते । अतः एव सा जीवशिक्तिरित्यपि कथ्यते । सा शिक्तरन्तरङ्गचिच्छकौ बहिरङ्गमायाशकौ वा कुत्रापि नान्तर्भवति । मायाशिक्तस्तु प्रकृतेर्जगतश्चाविर्भावस्य कारणं वर्तते । तस्याः कार्यं तु प्राकृतब्रह्माण्डमेवास्ति । सा स्वरूपशक्तेर्विपरीता वर्तते । जीवशकौ स्वरूपशक्तेर्मायाशकेश्च गुणः समावेश्यते । अतो जीवः साक्षात्

१. ह्लादिनी संधिनी संवित्त्वय्येका सर्वत्र संस्थितौ । हलादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ।। विष्णुपुराग्रे ६।१२।६६

सिनवदानन्दोऽप्यस्ति, तद्भिनोऽप्यस्ति । त्रिगुणात्मिकामायाशिकर्गुणमायेत्यपि कथ्यते । या परमेश्वरशक्त्या जगित गौणोपादानरूपेण परिणमते । मायाशक्त्याऽविद्यान् मस्तो जीवो भगवता सह स्वसम्बन्धं विस्मरित । स एव जीवमायेति कथ्यते । तदितिरक्ता योगमायाशिक्तरिप श्रीकृष्णस्य वर्तते । सा च चिच्छक्तेमू र्वविग्रहो वर्तते । तस्याः कार्यं च चिन्मयभगवल्छीछायां भक्तजनेषु परिकरेषु च मुग्धत्वं समुत्पाद्य तेभ्यः समास्वादनस्य छीछारसवै चित्रयस्य प्रदानमेवास्ति ।

पूर्नोक्तिविवेचनस्य तात्पर्यमिदं यद् तद् ब्रह्म जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणम् । अविचिन्त्यशक्त्या जगद्रूरूपेण परिणतोऽपि स्वरूपतोऽविकृत एव तिष्ठति । जगदिदं सत्यं नित्यं च वर्तते । मुक्तावस्थायामिष जीवो ब्रह्मणः पृथगेव भवति । तस्य ब्रह्म-सान्निध्ये (मुक्तौ ) आनन्दभोगे समानत्वं स्यात् परन्त्वणुत्वात् सर्वथाऽसमानोऽप्य-स्तीति सर्वं प्रतिपादितं सुविशदं गोविन्दभाष्ये ।

मुनतेष्पायः — मतेऽस्मिन् भगवत्प्राप्तिरेव मुक्तिः । सा गोविन्दभाष्यानुसारेण साध्यं तत्त्वम् । तस्याः प्रधानसाधनं भिक्तः । सा सर्वनिरपेक्षा जीवस्य पुरुषार्थप्रापिका, द्वादिनीसंवितोः शक्त्योः सारमूता च । साधनायां सर्वप्रथमं सतां सङ्गः सेवा च ताम्या- मेव स्वपरात्मस्वरूपस्य ज्ञानं भवति, ततस्तद्विपरीतिविषये च वैराग्यं जायते, ततो भगवत्प्राक्तः समुदेति । तया भक्त्येव प्रष्टत्वेन वरणम्, ततो भगवत्प्राक्षात्कारो भवति । एवं च भगवदुपासनया भगवत्सान्निध्योपलब्धिरिति (मुक्तिः ) गोविन्द- भाष्यानुसारेण साधनसाध्यतत्त्वम् । एवं च वेदान्तभाष्यानुसारेण भगवत्प्राप्तिरूपामुक्तः साधनस्वन मिक्तिः साध्यत्त्वेन प्रतिपादिता, परन्तु मतान्तरे भक्तरेव साध्यत्वं प्रतिपाद्यते, धर्मार्थकाममोद्योप्रधि 'प्रेमा पुमर्थो महान्' इति प्रेमभक्तेः पञ्चमपुरुष्यात्वं मन्यते । स्वगोस्वामिना भक्तेः बर्षु विषयेषु एका 'मोक्षलघुताकृत' इति विशेषतापि स्वीकृता । मुखोपलब्धिविषयेऽपि 'ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्परार्थगुणीकृतः । नैति भिक्तिसुलाम्भोदेः परमाणुतुलमपि अः इति प्रतिपादितम् ।

भक्तेः रसत्वस्थापने गौडीयवैष्णवाचायैर्महान् प्रयासो विहितः । वस्तुतो भक्तेः रसत्व-स्थापनं तेषां न सर्वथा नृतनोद्भावना, अपि तु लक्ष्यरूपेण तद् भागवतादिपुराणेषु संहितासु काव्यप्रन्थेषु च प्राप्यत एका तेषुः भक्तेः रसत्वस्थानवीजं प्रायोऽस्यष्टरूपेण वर्णितम् । लक्षणरूपेणापि बोपदेवेन सुक्ताफले, लक्ष्मीधरेण भगवन्नामकौसुद्यां

१. ब्रह्मसूत्रे ४।४।२०-२१ गोविन्द्रभाष्ये पृष्ठे ३२४।

२. ब्रह्मसूत्रे ३।३।५४ गोविन्द्रमाध्ये पृष्ठे २५७।

<sup>.</sup> मित्रसामृतसिन्धीः ११११६ ।

प्रतिपादितं वर्तते । महोः रसत्वस्थापनकारणेन गौडीयवैष्णवसम्प्रदायस्तु कृष्णभिक्तिरससम्प्रदाय इत्येव वक्तुमुचितः । यथा दार्श्वनिकत्वेन पूर्वपदर्शितानां चतुर्णां वैष्णवसम्प्रदायानां वैशिष्ट्यं तथेव भिक्तरसप्रवर्तकत्वेन गौडीसम्प्रदायस्य वैशिष्ट्यं विद्यते ।
चैतन्यमतसमर्थकगोविन्दभाष्यानुसारम्—ईश्वरः, जोवः, प्रकृतिः, कालः, कर्म चेति पञ्चतत्त्वानि स्वीकृतानि । श्रीकृष्ण एव परतमं निखिलवेदान्तवेद्यं तत्त्वम्, जगत् सत्यम्,
ब्रह्मजगतोर्भेदः सत्यः, जीवोऽणुश्चैतन्यरूपो नित्यश्रीकृष्णदासः, साधनभेदैर्जीवानां भेदोऽनिवार्यः । श्रीकृष्णचरणोपलिष्यरेव जीवस्य मोक्षः । श्रीकृष्णभिक्तरेव तस्य साधनम् ।
प्रत्यक्षानुमानशब्दास्त्रयः प्रमाणिमिति । एवं गोविन्दभाष्यानुसारेण चैतन्यमते पञ्चतत्त्वानि नवप्रमेयाणि च स्वीकृतानि । 'शास्त्रयोनित्वात्' इति ब्रह्मसूत्रस्य मूमिकायां
"जगजनमादिहेतुः पुरुषोत्तमो विचिन्त्यत्वाद् वेदान्तेनैव बोध्यो न तु तकैंः नै" इत्यादिना
ब्रह्मणो शास्त्रैकबोध्यत्वमिष प्रतिपादितम् ।

यद्यपि परम्परया सम्प्रदायोऽयं मध्वसम्प्रदायान्तर्गत एव तथापि केवलद्वैतवादी नास्ति, किन्तु उभयोः सम्प्रदाययोः सामञ्जस्यार्थं गोविन्दभाष्ये तत्त्वप्रमेयादीनां प्रति-पादनं तदनुसारेणैव कृतम् । मध्वाचार्येणापि बीजरूपेणाचिन्त्यभेदाभेदसिद्धान्तः स्वीकृत इति ब्रह्मसूत्रगोविन्दभाष्ये प्रमाणितम् ।

- १. ब्रह्मसूत्रे १।१।२ श्रीबलदेवाचार्यविरचितेन गोविन्दाभाष्ये पृष्ठे ६ ।
- २. अवयव्यवयवानां गुणानां गुणिनस्तथा। शक्तिशक्तिमतोश्चैव कियायास्तद्वतस्तथा।।

स्वरूपांशांशिनोश्चेव नित्यामेदो जनार्दने ।
भेदो जीवस्वरूपेषु तथैव प्रकृताविष ॥
चिद्रूपायामतोऽनंशा अगुणा अक्रिया इति ।
हीना अवयवैश्चेति कथ्यन्ते च त्वमेदतः ॥
पृथग्गुणाद्यभावाच्च नित्यत्वादुभयोरिष ।
विष्णोरचिन्त्यशक्तेश्च सर्वं सम्भवति धृवम् ॥
कियादेरिष नित्यत्त्वं व्यक्त्यव्यक्तिविशेषणम् ॥
भावाभावविशेषेण व्यवहारश्च ताहशः ॥
विशेषस्य विशिष्टस्याप्यभेदस्तद्वदेव तु ॥
सर्वं चाचिन्त्यशक्तित्वाद् युज्यते परमेश्वरे ॥
तच्छक्त्यैव तु जीवेषु चिद्रूपप्रकृताविष ।
भेदाभेदो तदन्यत्र ह्युभयोरिष दर्शनात् ॥
कार्यकारणयोश्चाषि निमित्तं कारणं विना ॥

पश्चतिगानि—चैतन्यमते गोविन्दभाष्यानुसार मश्वर-जीव-प्रकृति-काल-कर्मेति पञ्चतत्वानि स्वीक्रियन्ते । तत्रोश्वरः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः, कर्जु मकर्जु मन्यथाकर्जु सर्वथा समर्थः,
सर्वज्ञः, मुक्तिदाता, विज्ञानस्वरूपः, एकश्च विद्यते । स च स्वातन्त्र्येण प्रकृत्यादिष्वनुप्रावश्य नियामको जीवानां भुक्तिमुक्तिपदाता चास्ति । अनन्तगुणवानिष प्राकृतस्वादिगुणगणराहित्यात्रिर्गुणः । अप्राकृतदिव्यगुणगणसाहित्यात् सगुणः, शक्तीनामानन्त्येऽपि
संवित् , संघिनी, ह्लादिनी चेति तस्य तिसः शक्तयः प्रधानाः । जीवः— नियामकस्य
परमात्मनो नियम्या अण्चतन्या जीवा अनन्ताः, नानावस्थापन्नाश्च । परमात्मवैमुख्यमेव
तेषां बन्धनकारणम् । मोक्षकाले गुणतो ब्रह्मणः साम्येऽपि अणुस्वरूपत्वादलपशिक्तमत्वाच्च
सर्वदा ब्रह्मणः पार्थक्यमेव तेषाम् । प्रकृतिः—परमात्मनः शिक्तः, सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था । ईश्वरस्येक्षण्येनोद्बुद्धा सति विचित्रजगतः उत्पादिका वर्तते ।
कालः—भूतभविष्यद्वर्तमानयुगपिन्वरिष्ठप्रपृतिशब्दव्यवहारकारणम् , । क्षणादिपरार्धपर्यन्तं चक्रवत्परिवर्तमानः । सर्गस्थितिनाशहेतुभूतो जडतत्त्वम् । तच्च सर्वदा परमात्माधीनम् । कर्म—अद्दर्शादशब्दव्यपदेश्यो जडपदार्थस्तदनादि सःन्तं च विद्यते ।
जीवस्वरूपम् —

श्रीचैतन्यमते परमतत्त्वं श्रीकृष्णः स्वांशेन स्वभिन्नांशेन चानन्तरूपं यद्धाति, वैकुण्ठे ब्रह्माण्डे च लीलाविस्तारं करोति जीवानां कल्याणाय। तत्र स्वांशास्तु वासुदेवादि-चतुर्व्यू हाः, सर्वेऽवतारगणाश्च, तस्य च मिन्नाशस्तु जीवोऽस्ति। एवं श्रीकृष्णस्य प्रत्येकांशस्य विस्तारस्वरूपमेव जीवतत्त्वं वर्तते। एवं च सूर्यरश्मिसदृशो जीवः श्रीकृष्णस्य मिन्नाशो वर्तते। यथा सूर्यात् सूर्यरश्मिः न मिन्नो न चामिन्नो यथा शब्देऽयें च तरङ्गे जले च मिन्नाभिन्नत्वं तर्यव तयोजीवकृष्णयोभेदाभेदः सम्बन्धोऽस्ति। एवञ्च श्रीकृष्णस्य तस्य मिन्नाशस्य जीवस्य च परस्परं मेदाभेदसम्बन्धो वर्तते। नित्यवद्धो नित्यमुक्तश्चेति रूपद्धयं जीवस्य मवति। तत्र नित्यमुक्ता जीवास्तु नित्यं श्रीकृष्णान्मुखाः पार्षदगणाः सन्ति। येऽहर्निशं श्रीकृष्णस्य सेमां कुर्वन्तः परमानन्दं लभन्ते। श्रीकृष्णविमुखां जीवा नित्यवद्धा एव, ते चिरकालपर्यन्तं जन्ममरणसंसारसागरे 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणमि तियुक्त्यनुसारं त।पत्रयं सहन्ते। पुनस्ते माय।प्रस्ता नित्यवद्धजीवाः श्रीकृष्णस्य शरणागत्या साधुसङ्गत्या च भवसागरमनायासेन तरन्ति। पुरुषार्थचतुष्टयं तु सर्वजीवैरेव काम्यम्, किन्तु नित्यमुक्तजीव।स्तमुपेक्ष्य श्रीकृष्णस्य प्रेममहाधनमेव कामयन्ते। चैतन्यमते तदेव पञ्चमः पुरुषार्थः' कथ्यते, तदेव मिक्तरसस्य आत्मा वर्तते।

१. सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाइं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ॥—शङ्कराचार्यस्य

अपञ्च-

#### जगत्स्वरूपम्

चैतन्यमते जगत्सत्यं न त्वाविधिकम् (मायिकम्)। यतो हि जगदिदं सत्यसङ्क-ल्पस्य इरेर्वेहिरङ्गशक्तेर्विलासो वर्तते। इदं समर्थियतुं निम्नलिखितानि श्रुतिपुराणादिव-चनान्युपस्याप्यन्ते। यथाहि—

> कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ —ईशावास्योपनिषदि-प

तथा च जगदिदमाविर्माव-तिरोभाव-सर्ग-स्थिति-प्रलयादिविकल्पैः समन्वितमपि नित्यमक्षञ्च वर्तते । यथा च—

> 'तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम् । आविर्मावतिरोमावजन्मनाशविकल्पवत् ॥ — विष्णुषुराणे–१।२२।६०

ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यं चैव प्रजापतिः । सत्याद् भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत् ।।

—महाभारतेऽश्वपर्वणि ३५।३४

एवञ्च यथा रात्रौ विपिने खगानां मौनसत्ता तिष्ठति तथैव प्रलये जगतां सत्ताऽब्यक्ते ब्रह्मणि बीजरूपेण तिष्ठति ।

समासेन पूर्वप्रश्चितस्य चैतन्यमतस्य निर्गिलितोऽयं सारो यदस्मिन् मते नन्दनन्दनः श्रीकृष्ण एव परमाराध्यः, तस्य लीलायाः परमधामवृत्दावनादिरेव सेव्यः , गोपिकाभिः कृता रमणीयमधुरोपासना एवोपासना ( भिक्तः ), तथैव मोक्षः, श्रीभागवतपुराणमेव परमं प्रमाणम्, प्रेमैव च परमपुरुषार्थो वर्तते ।

श्रीचैतन्यस्याचिन्त्यभेदाभेदवादेन कान्ताभावपरकमधुरभक्त्या च पश्चात्वर्तिनः सर्वे वैष्णवाचार्याः सम्प्रदायाश्च पूर्णक्ष्पेण प्रभाविताः दृश्यन्ते । भगवद्प्रेमोन्मादः, अनन्यपरमेश्वरप्रेमा, दिब्यप्रेमानुभूतिः, भगवल्लीलारसस्य समास्वादनम्, भिक्तरस-स्वरूपस्य परमानन्दस्य प्राप्तिश्चेति चैतन्यमतस्य सर्वोपरि बैशिष्ट्यं वर्तते । यत् पश्चात्-वर्त्तेषु भिक्तसम्प्रदायेष्वनुस्यूतं विलोक्यते ।

आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धामद्वन्दावनम् ,
 रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता ।
 श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान् ,
 श्रीचैतन्यमहाप्रमोर्मतिमिदं तत्राग्रहो नापरः ॥

—चैतन्यमत और ब्रजसाहित्ये पृष्ठे ११०

पूर्वोक्तेषु वैष्णवदार्शनिकसिद्धान्तेषु यद्यपि स्पष्टतया मतवैभिन्न्यं दृश्यते, तथापि स्क्ष्मेक्षिकया दर्शने तु तेषु मौलिक कवान्यतेव, तथाहि—वैष्णवदार्शनिकभक्तेः पौराणिकी बहुदेवोपासना त्यक्ता, केवलं व्यापकदृष्ट्या विष्णोरेवोपासना स्वीकृता । तस्यैवाशमूता रामकृष्णाद्यश्चेति । अपि च सर्वेः शङ्कराचार्यप्रतिपादितस्याद्वेतस्य मायावादस्य चाव्यवद्दारिकताङ्गोकृता । ईश्वरावतारः, भक्तरिनवार्यता, अनन्यशरणागितः सदाचारः, नाममाहात्य्यम्, नामरूपोपासना, लीलामाहात्य्यञ्च स्वीकृतम् । वैष्णवदर्शनस्य लीलातत्त्वमेव भिक्तरसस्य जननी विद्यते । प्रोक्तानि सर्वाणि तत्त्वानि सगुणोपासकानां कृते भिक्तरसस्योदगमस्थली वर्तते । तत एव भिक्तरसस्य निःस्ताभिः प्रमप्रेमोण्ज्वलघाराभिश्चरकालादद्यावधिर्मुमुक्षवः साधवोऽनुरिक्षताः परिष्लाविताश्च सन्ति । तत एव भिक्तत्त्वम् । नाममाहात्स्यम् , प्रपत्तिम् , अनन्यशरणागितम्, अनन्यप्रेमासिक्तपभृतितत्त्वञ्च च गृहीत्व। कवीरादयो निर्गुणोपासका भक्तवराः सिद्धाः सन्तो निर्गुणोपासनां प्रचारितवन्तः । परमात्मानञ्च प्रियतमरूपेण, जीवात्मानञ्च प्रियतमारूपेण परिकल्प्य भिक्तरसस्य मर्गस्पर्शिणी अभिव्यञ्जना कृता तैः । सा च काव्यगतसौन्दर्येण, भावप्रवणतादृष्ट्या, दृद्यग्राहितादृष्ट्या, सरसतादृष्ट्या च सर्वतोभावेनाद्वितीया श्रेष्टा च वर्तते ।

## साधकस्य हि सिद्धचर्यं ब्रह्मणो रूपकल्पनम्

प्रतिपादितं च पूर्वं निर्गुणं निराकारं निरुपाधि निर्विकारं च ब्रह्म विद्यते । तदेव ब्रह्म केवलं सत्यम्, अन्यच्च सर्वं भिथ्या परिकल्पितम् , किन्तु व्यावहारिकदेशायां तदेव ब्रह्म चिद्वचिद्यश्वरेति रूपत्रयं प्राप्नोति । अपि च निष्पादितं यदाध्यात्मिकसाधनाया सर्वाधिकः सरलः सहजबोधगम्यश्च राजमार्गो भिक्तसाधनैवास्ति । यतो हि भिक्तरेव भगवन्तं प्रति भक्तस्य मधुरमनोरागो विद्यते । भिक्तरसत्ताधनायां भगवन्तं प्रति भक्तस्य तन्मयताऽऽत्मनिवेदनासिक्तश्च चरमोत्कर्षं प्राप्नोति, किन्तु ताहशी भिक्तिर्निर्गुणोपासनायां न सम्भवति । यतो हि स्वयमेव भगवता श्रीकृष्णोन प्रोक्तं श्रीतायाम् 'अव्यक्तपरब्रह्मणि चित्तं समावेशितुं मइत्कष्टमनुभूयते, यतो हि देहिभिरव्यक्तन्त्वं महत्वसेशेन प्राप्यते । अत एव ये साधका नैरन्तर्येण ऐकाम्यबुद्धया श्रद्धया च भगवति मनः समावेशयन्तः सगुणपरमेश्वरं भजन्ते, ते योगिष्विप सर्वश्रेष्ठाः परिन्यण्यन्ते । ताहशान् भक्तान् भगवान् त्वरितमेव जननमरणरूपकंसारसागरात् समुद्धरित । तदेव कारणं प्रतीयते सगुणोपासनां प्रति भक्तानामौन्मुख्यस्य ।

र क्लोशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतषाम् । अन्यक्ता हि गतिदुर्ःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १२॥

२. श्रीमद्भगवद्गीतायाम्-१२।७ ।

मिक्तसमापन्नभक्त हृदयस्य सात्त्विकाऽनन्यासिक्तस्तु सगुणं साकारं मगवन्तं प्रत्येव सम्भवति । यतो हि भिक्तभावे मनस ऐकाप्रयमावश्यकमेव, तत्तु श्रद्धया प्रेम्णंक शक्यतेऽधिगन्तुम्। अत एव ऐश्वर्यसीन्दर्यबोधः, प्रेम्ण उद्बोधनाय नितान्तमपेक्ष्यते । उद्बोधितानुरागस्य स्थैर्याय च कस्यापि आश्रयस्याऽऽवश्यकताऽनुभूयते । मिक्तसाधना-स्त्रेते तस्या आवश्यकतायाः परिपूर्त्तय एव सगुणस्य साकारस्य ब्रह्मणः कल्पना जाता, यत्र साधकः स्वस्वभावानुसारेण स्वोपास्यस्य चयनं करोति । वचसाऽप्रकाश्यं मनसा बुद्धया चाम्राह्मं परमात्मतत्त्वं यदा भक्तस्य मनोमन्दिरे प्रकटी भवति तदा तत्तद्-भक्तहृदयस्य मधुरभाववन्धनं स्वीकृत्य तस्य भक्तस्य भावग्रहीतरूपेऽभिव्यज्यते तत्परमात्मतत्वम् । ब्रह्मणस्तदेव भावग्रहीतरूपं भिक्तरसप्तधानाया मूलाधारो विद्यते।

भारतीयतत्त्वविदां मनीविणां मते भगवतो ज्ञानाश्रितं भावाश्रितं चेति रूपद्वयं भवति । तत्र ज्ञानाश्रितं रूढं कल्पनातीतमनिर्वचनीयं च । किन्तु भावाश्रितरूपस्य सम्बन्धरतु मक्तानां दृद भावेन यस्य सह भवति । अतिस्क्ष्मं परमात्मतत्त्वं भक्तानां भावानुसारेण भक्तमनोमन्दिरं प्रकटतामेति । तेषां च मनोभावस्य मधुरभावबन्धने च स परमात्मा निवद्वयते । साधवस्य मनोवृत्त्यनुसारेण स्वामि सखि कान्तादिभावे व्वभिव्यज्यते स परमात्मा ।

मनीवाग्यामगाग्यस्य, अगोचरस्य, अचित्त्यस्य परमात्मनो नाग्नः रूपस्य च कल्पनया रागमयमिक्तमावस्य दिव्यमावमूमिर्भक्तेः संस्थापिता, यस्यां सम्पूणं चराचरं जगत् सिन्नवेश्यते । आत्मपरमात्मनोश्च दाग्यत्यप्रेमसग्वन्धस्य चोद्मावनया जीवब्रह्मणोश्च तादाग्यस्य मधुररूपदर्शनार्थं भावितद्वंतेऽद्वेतस्य साक्षात्काराय छौकिकानुरागस्य चान्छौकिकानुरागरूपण प्रकाशनायेयं मधुरभावयोजनाऽभृतपूर्वाऽद्भृता च परिज्ञायते । वैष्णवसाधनायां भगवतो नामरूपस्य चोपासनाया एतदेव रहस्यं ज्ञायते । यस्य प्रचुरप्रभावो निर्गुणोपासनायामिष दृष्टिगोचरी भवति । भिवतकालस्य सर्वाष्ट्र प्रमुष्पाचनाष्ट्र येन केनापि प्रकारेण नामोपासनाया रूपोपासनायाश्च महत्त्वं स्वीकृतमेव, यतो हि निर्गुणं निराकारं ब्रह्म यावद् नामरूपयुक्तो न भवति तावद् तद् ब्रह्म सर्वजनचुलमं बोधगम्यं सर्वलेकमाह्मञ्च मिवतुं नाईति । भगवतो नामस्मरणस्येदमेव तात्पर्यं यत्तस्य भावाश्रितरूपस्य सत्तमनुचिन्तनमेव । भगवतो नामस्मरणस्येदमेव तात्पर्यं यत्तस्य भावाश्रितरूपस्य सत्तमनुचिन्तनमेव । भगवतो रूपं ज्ञानं च तस्य नामाधीन-मेव, । भगवतो रूपमेनं द्वारीकृत्येव साधका अनादि, अचिन्त्यम्, अगोचरञ्च ब्रह्म जानित । ते च प्रमाञ्जनच्छुरितभिक्तरूपलेचनाभ्यामहनिशं ब्रह्म साक्षात्वुर्वन्ति । ते च प्रमाञ्जनच्छुरितभिक्तरूपलेचनाभ्यामहनिशं ब्रह्म साक्षात्वुर्वन्ति प्रमाञ्चनच्छुरितभिक्तरूपलेचनाभ्यामहनिशं ब्रह्म साक्षात्वुर्वन्ति प्रमाञ्चनन्त्वर्यं स्वस्ते नास्तर्यं ब्रह्म साक्षात्वुर्वन्ति । ते च प्रमाञ्जनच्छुरितभिक्तरूपलेचनाभ्यामहनिशं ब्रह्म साक्षात्वुर्वन्ति प्रमाञ्चनन्त्र ।

सततमनुपश्यन्ति ।

### भगवतो नामरूपयोश्चोपासना

पूर्वोक्तविवेचनानुसारेण दृश्यते यत् नामरूपयोश्चीपासनाया मौलिकविशेषता परिलक्ष्यते मिकसाधनायाम् । सौगतानां प्रज्ञोपाय — (अद्भयत्व ) शून्यता-करुणा-युगनद्ध-मुद्रासाधनासु, जैनानां शक्तिकल्पनासु, शैवानां नाथानां च शिव-शक्तिसामरस्ये बीजाश्वरमन्त्राणां जजादिवसङ्गेषु प्रकारान्तरेण नामसाधनाया रूपसाघनायाश्च किमपि रूपं छक्ष्यते । धर्मप्राणभारते नामरूपोपासनायाः कल्पना नार्वाचीना, अपि तु तस्य महती परम्परा शास्त्रेषु लभ्यते । छान्दोंग्योपनिषदि नामरूपयोश्चोपासना बहुलतया प्राप्यते र । श्रीमद्भगवद्गीतायाम् 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि' इत्यादिना श्रीकृष्योन नामजवस्य महिमा प्रतिपादितः । किन्तु साधारणतया नामविशेषस्यैव मन्त्रविशेषस्यैव) जपो भवति । तदानी भगवतो नामैव महामन्त्रः, तस्य स्मरणमेव जपनमिति मान्यताविद्यते । तेनैव सर्वाः सिद्धयः सिध्यन्ति । अत एवं तदानीं भगवती भावाश्रितरूपमुद्भावितं साधकैः । भगवतः सगुणोपासनाया मूले तदेव मावग्रहीतं रूपं परिज्ञायते । किन्तु भावग्रहीतं रूपं तु भगवतः पूर्वनिर्धारितस्य यस्य कस्यापि रूपस्याऽऽश्रयो भवति । अत एव स्रवासस्य श्रीकृष्णे हितहरिवंशस्य भावग्रहीतरूपे च यद्यपि यत् किञ्चित् पार्थक्यं :सम्भाव्यते तथापि तच्छासमर्थित श्रीकृष्णस्यैव मधुररूपमेवाऽऽश्रितमस्ति । वस्तुतो निर्गुणोपासनायामपि निर्गुणोपासको भगवतस्तादशमावयदीतं गुणगणविशिष्टमेव रूपं ध्यायति । किन्तु तस्य मावयदीतं रूपं न कस्यापि पूर्वनिर्धारितं शास्त्रसमर्थितं का रूपमाश्रयति ।

निर्णीतमेतत् पूर्वं यद् मिक्तभावापन्नसाधकस्य चेतिस श्रद्धायाः प्रेम्णश्चोद्भावनाय तस्य स्थैर्याय चानन्तसौन्दर्येणानन्तशाक्त्यऽनन्तशीलोन् च युक्तस्योपास्यस्याश्रयस्य वा महत्यावश्यकतेति । अत एव साधकैराश्रयन्नयमुद्भावितम्

- १ परमात्सनोः मनोमयः साकारविग्रहः ।
- २---परमात्मनः प्रतीकमयं साकारस्वरूपम्
- र-परमात्मनी मावनाविनिर्मिती विग्रह्थ

१. प्रेमाञ्चनच्छुरितमिक्तिविलोचनेन, सन्तः सदैव हृद्येऽप्यवलोकयन्ति । यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणप्रकाशं, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं मजामि ॥ -ब्रह्मसंहितायाम्—

२. कृष्णाय देवकीपुत्राय

<sup>-</sup>छान्दोग्योपनिषदि - ३।१७१३ ।

मनोमयविग्रहः—तत्र परमात्मनो मनोमयसाकारविग्रह ऋग्वेदस्य पुरुषस्वतेषु समुपलभ्यते । तत्र विराट् पुरुषस्य स्वरूपं प्रतिपादितं यत् तस्य परमात्मनः सहस्त्रं शिरांसि, सहस्त्रं नेत्राणि, सहस्त्रं पादांश्च वर्तन्ते । यद्यपि समग्रपृथ्वी तेन परिव्याप्ता तथापि स केवलं दशाङ्गुलमात्रमेव विद्यते । एवमेव श्रीमद्भगवद्गीतायामपि भगवत आश्चर्यकराणि नानाविधानि दिव्यान स्वरूपाणि वर्णितानि सन्ति । अपि च श्वेताश्वतरोपनिर्धाद वर्णितं यत् जगतः सर्गस्थितिनाशरूपकार्यत्रयसम्पादनायैवस्यैव ब्रह्मणो ब्रह्म-विष्णु शङ्कराख्यरूपक्षपत्रयं भवति । अर्थादेवमेव ब्रह्म रजोगुणाश्रयत्वेन जगत्सुजित, सत्त्वगुणाश्रयत्वेन तत्पालयित तमोगुणाश्रयत्वेन च तद् विनाशयित । अत एव तद् ब्रह्म त्रिगुणात्मकं कथ्यते । एवमेव निर्गुणोपासकैरिप भगवतोऽनन्त-श्वितः, अनन्तकमनीयसौन्दर्यम् , परमप्रकाशश्चेति वर्णितानि । इत्थञ्च तैरिप तस्य विश्वरूपदर्शनायैव परमात्मनो महिमा वर्णितः।

## भगवतः ( ब्रह्मणः ) प्रतीकमयं साकाररूपम्

वैदिकसंहितासु ब्रह्मणः प्रतीकस्य कल्पना मूर्तामूर्तक्ष्पेण दृश्यते । तत्र तैत्तिरीयो-पनिषदि ब्रह्मणः स्वरूपमन्नमयम् , प्राणमयम् , मनोनयम् , विज्ञानमयम् , आनन्दमयं चापि प्राप्यते । बृहदारण्यके चोपदिष्टं यदादित्ये, चन्द्रमसि, विद्युति, आकाशे, वायो, अग्नो, दित्तु च समवस्थितः पुरुष एवोपासनीय इति । एवं च दृश्यते प्रतीकीकरणं तु मनुष्याणां स्वभाव एव विद्यते । तेषां सम्पूर्णजीवनमेव प्रतीकमयम् । अत एव मानवजीवनस्य सर्वेषु चेत्रेषु प्रतीकोपासनाया बाहुल्यं वर्तते । धर्मसाधनासु मिक्तसाधनासु वा प्रतीकीकरणस्य सर्वाधिकं महत्त्वं दृष्टगोचरी भवति । हिन्दूधमें

१. सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपत् । स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥—ऋग्वेदे १०।६०।१

२. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मस्तस्तथा । बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ श्रीमद्भगबद्गीतायाम् ११।६

३. एको हि रुद्रो न दितीयाय तम्थुर्य इमाल्छोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसुज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥ —श्वेताश्वतरोपनिषदि ३।२

४. रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे । अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ कादम्बर्याम् १

प्र. तैत्तिरोयोपनिषदि — — — — — — भृगुवल्ल्याम् ३।५ ।

६. बृहदारण्यकोपनिषदि ३।१-१२ तथा मानसोल्लासे ३।२७-३१।

धार्मिकसंस्कारस्य, कर्मकाण्डस्य, मन्दिराणां निर्माणस्य, रूपकल्पनायाश्च विशेषमहत्त्वं परिलक्ष्यते । परमात्मा निराकारोऽस्ति, नाम प्रतिमा च तस्य तु प्रतीकं विद्यते । ओङ्कार-स्वयम्भू-विश्वकर्मा-प्रजापति-सन्चिदान-देत्यादयः शब्दास्तस्य शाब्दिकानि प्रतीकानि सन्ति । भिक्तकालिकाऽऽस्तिकमूलकमावधारा तु ब्रह्मणः प्रतीकमयैः साकारस्वरूपैः परिपूर्णा वर्तते । निर्गुणभिक्तधारायां तु सर्वं प्रतीकद्वारेणवाभिहितम् । साधकैः परमात्मनः प्रतीकानि स्वस्वभावानुसारीण परिकल्प्यन्ते । सामान्यतयाऽनिवचन् नीयत्वेनोपास्यस्य दिव्यानुभूतिविषयकः सर्वोऽपि न्यवहारः प्रतीकात्मक एव दृश्यते ।

ईदशमुपासनं द्विविधमिति सायणा वार्येणोक्तम् एकम् अहङ्ग्रहयुक्तम् , अपरं प्रतीकविषयकम् । आद्यस्योदाहरणं यथा—हृदयाकाशवर्ती परमात्माख्यः पुरुषः मनोमयत्वादिगुणयुक्त उपास्यते । द्वितीयस्योदाहरणं—यथा पृथिवीपूर्वेष्पम् (तैत्तिरीयारण्यके ७३) इत्यत्र भूदेवदृष्ट्या संस्कृतं पूर्ववर्णस्वरूपमुपास्यते । एतत् तैत्तिरीयारण्यकमाष्ये भीसायगोन सुस्रष्टं प्रत्यगदि ।

## भगवतो ( ब्रह्मणः ) भावनाविनिर्मितस्वरूपम्

उपासनायाः परमं लक्ष्यं भगवत्प्रीत्या भगवत्सानिध्यप्राप्तिरेव । अत एव मिलिभावापन्नैः साधनैः स्वोपास्ये सर्वोत्तममानवीया गुणाः समारोप्यन्ते । यतो हि तैरेव गुणगणैर्विशिष्टः साधनः साध्यस्य सान्निध्यं प्राप्नोति । सामान्यतो हृश्यते सर्वे मनुष्याः पञ्चविधरसैर्भावैर्वा परस्परं सम्बद्धा भवन्ति । ते च पञ्चरसाः शान्तमिलसः, दास्य-भित्रतसः, संख्यभित्रतसः, वात्सल्यभित्रतसः, मधुरमित्रतसञ्चेति । तत्र विलोक्यते कैश्चिदात्मीयजनैः स्वसम्बन्धी सर्वतोभावेन सिल्नयते । स्वजनं च विलोक्य श्रुत्वा वा

२. द्विविधान्युपासनानि । अहंग्रहयुक्तानि प्रतीकविषयाणि चेति । येषु परमारमा सगुणः सन्नुपास्यते तान्यहंग्रहयुक्तानि । तद्यथा-'स य एषोऽ न्तर्ह् दय आकाशः । तिस्मन्नयं प्रुक्षो मनोमयः । अमृतो हिरण्मयं इति (तै॰ आ॰ ७१६) अत्र द्वृदयाकाशवर्ती परमारमाख्यः पुक्षो मनोमय-खादिगुणयुक्त उपासितन्यः परमारमाहमिति । परमारमा न्यतिरिक्तानि लौकिकानि वस्तून्युत्कृष्टदेवतादृष्ट्या ब्रह्मदृष्ट्या व। संस्कृत्य यत्रोपास्यन्ते तानि प्रतीकविषयाणि । तद्यथा-'पृथिवी पूर्वरुपम्' (तै॰ आ॰ ७१३) इत्यत्र मृदेवहृष्ट्या संस्कृतं पूर्ववर्णस्वरुपमुसास्यम् । 'मनो ब्रह्मस्युपासीत' (ह्या॰ उ० ३११८।१) इत्यादौ ब्रह्मदृष्ट्या संस्कृतं मनः प्रमृतिकमुपास्यम् । तच्च प्रतीकमुपासकेन न स्वात्मतया ग्रहीतन्यम् । प्रतीकस्य ब्रह्मकार्यत्वेनोत्कृष्ट-हिष्टप्रत्यालम्बनस्वात् प्रतीकमित्युच्यत इति–तैत्तिरीयारण्यके ७१३

यद्यप्यानन्दोऽनुभूयते तथापि तं स्वजनं प्रति तस्य ताहशी ममत्वबुद्धिनोदेति, यया सूर् स्वसर्वेसुलं विद्वाय नैरन्तर्येण सम्बन्धिनः सुखार्थं यत्नं कुर्यात् । अत एव सम्बन्धिनं पति तस्य प्रीतिः पूर्णतः क्रियाशीला न भवति, अर्थात् सम्बन्धिनं प्रति तेन सर्वद् औदासीन्येन स्थीयते । अत एव साधकैस्तत्र शान्तरसोऽनुमूयते । तदितरिक्तजनस्तु दिवानिशं स्वजनं सुखयति निःस्वार्थभावेन । सम्बन्धिनं प्रति तस्य सर्वदा ममतामयी वृत्तिः कार्यं करोति, या वृत्तिः शान्तरसाश्रयजनेषुः न प्राप्यते । तत्र साधकैर्दास्यरसः स्वाद्यते । तद् भिन्नो जनः कौतुककीडया सहयोगेन च स्वजनाय प्रगादप्रीति प्रकरोति । समनुभूयते । जननीजनकयोर्ममताया आधिक्यं यत्र भवति, यत्र च पितरौ वात्सल्यरस-द्वारा पाल्यवुद्धयाऽनुशासनबुद्धयाःच सख्यरसापेक्षयाऽधिकप्रगाढस्नेहेन पुत्रं पालयतः तंत्र रस्जैर्वात्सल्यरसोऽभिषीयते । पूर्वोक्तसर्वापेश्वया सर्वापरि ममता, प्रीतेः प्रगाढता, अनन्यभावस्य तादात्म्यभावस्यं वा पुरिपुष्टता, कान्ताया माधुर्यमधुनेष्टितौज्ज्वल्यञ्च च यत्र भवति तत्र मधुररसो रसज्ञैरास्वाद्यते । यतो हि स्वीयं सर्वस्वं प्रदानेऽपि तादशी बलिष्ठा, संभ्रमरहितमधुररसभयी सेवा कुत्रचिद्पि केष्वपि सखिसम्बन्धेषु नीपलभ्यते। तत्रापि सा ग्रीतियंदि परकीयामानेनानुष्ठीयेत तदा रसास्वादने सर्वोत्तममाधुर्यस्य पराकाष्टा जायते । यद्यपि सा प्रीतिलीकिकहण्या निन्दनीयैव, अतः एव सर्वसामान्यानाः कते वर्जनीयैव । किन्तु भक्तिसाधनायां सैव साधकैश्वीरसाधनीया विद्यते । ताहशोपा-सनायां दत्तज्ञितः सामको मुक्तितमपि नाभिलमिति । यतो हि, माधुर्यरसज्ञानां साधकानां चरमं लक्ष्यं तु तादात्म्यमावेन भगवत्पातिरेव । तेषां कृते तदुपायस्तु भक्तिरेवोभिषेया। तेषां साधकानां प्रेममहाधनमेव परमप्रयोजनं भवति । इत्थं च भगवत्प्रेमा एव साधकानां निःश्रेयसकरो विद्यते । एवं च भिन्तरसाधनायामपि कान्ताभावोपासनाया वैशिष्ट्यं विद्यते । अन्यापेक्षया सा कान्ताभावोपासना एव भक्तिरसञ्चानां कृते परमा-दरणीया, अन्ते प्राप्तव्या च विद्यते । अस्यां पद्धत्यां साधकैः परमात्मा पतिरूपेण स्वीक्रियते, आत्मानश्च साधकास्तस्य पत्नीत्वेनाभिमन्यन्ते । अर्थात् स्वभावनया जीवात्मरूपंसाधकाः परमात्मरूपसाध्यं पतिरूपेणोपासते ।

१. किन्तु प्रेमैकमाधुर्यभुजः एकान्तिनो हरौ ।
नैवाजीकुर्वते जातु मुक्ति पञ्चिवघामिषे ॥
तत्राप्येकान्तिना श्रेष्ठा गोविन्दहृतमानसाः ।
येषा श्रीराश्रसादोऽपि मनो हर्तुं न राक्तुयात् ॥
सिद्धान्ततस्त्वमेदेऽपि श्रीकृष्णश्रीराष्ट्रपयोः ।
रसेनोत्कृष्यते कृष्णरूपमेषा रसिर्थितिः ॥

<sup>−</sup>मक्रिररसामृतसिन्दी १।२।१६-१८ ।

## भक्त्यर्थं कल्पितं है तम्

भिन्तरससाधनायां यद्यपि मूलेऽद्वैतं किन्तु भगवत्त्रीत्या सानिन्येन च प्राप्तानन्दस्य रसास्त्रादनाय भावितं द्वैतमप्यस्ति । यत्र निराकारः साकारो भवित, यत्र च निराणं ब्रह्म स्वाचिन्त्यशक्त्याङ्गतगुणगणान् स्वीकरोति । यत्र च वैषयिकसुखं सुखस्वरूपस्य परमात्मनोंऽ शायते, यत्र च सर्वव्यापकः परमात्मा परमप्रेमास्पदीभूय रसमयः प्रेममयो जायते, यत्र च प्रीतिः प्रभोः स्वभावतया दृश्यते, यत्र च रसमयः परमात्मा रसं लब्धाऽऽनन्दितो भवित, एवं च यत्र भावितं द्वैतमद्वैतादिष श्रेष्ठतया समनुभूयते । एवं च भिन्तरसास्वादनाय वस्तुतोऽद्वैतत्या वर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वैतत्या कल्पना आवश्यक्येव विद्यते ।

भारतीयतत्त्वविद्यां मते नारीनरयोः प्रकृतिपुरुषयोगात्मपरमात्मनोश्चैक्यमेव विद्यते, परस्तरमुमौ उभयोः पूरको स्तः । अत एवोभयोः परस्तरमुमौ छञ्ध्वा पूर्णता प्राप्तेमधुर-जिज्ञासा तिष्ठति । तयोः पूर्णमिलनं तु दाम्पत्य-माधुर्यमाव एव सम्भवति । तदेव भिक्तरसस्य परमं तत्त्वमस्ति । अपि च पारमार्थिकसत्तापेक्षया मजनोपयोगिनी किञ्चित्त्यन्त्रस्य परमं तत्त्वमस्ति । अपि च पारमार्थिकसत्तापेक्षया मजनोपयोगिनी किञ्चित्त्यन्त्रस्य स्वीक्रियते साधकैः, येन पारमार्थिकचरमसत्ताया अद्वैते न कापि क्षतिभवति । अद्वैतज्ञाने सति यदि भजनोपयोगितया देतं परिकल्प्य भगवित मित्तविविधयते तदा तोद्दर्शी भिनतमुँकितशताद्यपि श्रेष्ठतमा भवति साधकानां तत्त्वविद्यां कृते । प्रत्यक्त्रचेतत्त्याभित्रब्रह्मणो विज्ञानात् पूर्व द्वैतज्ञानं जीवबन्धनस्य कारण भवति, किन्तु ब्रह्मविज्ञानानन्तरं भदमोहस्य नाशे सति भक्त्यर्थं भावतं द्वेतमद्वैतादिष श्रेष्ठतममनुभूयते साधकैः । एवं च ज्ञायते सगुणोपासकानां मधुरोपासना, निर्गुणोपासकानां च माधुर्यमयरहस्यवादश्चादैतज्ञानानन्तरं भावतिद्वैतस्य मधुरोभिन्यकिर्वते । तद्द्वारा मिक्ररसधारा मक्तान् साधकान् च परिष्ठावयिति दिवानिशम् ।

१. पुमानर्क पुमास्तावद् यावद् भार्यों न विन्दति । भविय्यपुरागे ७ अध्याये, अधीं इवा एष आत्मनो यजाया तस्माद् यावजायां न विन्दते, नैव तावत् प्रजायते तथा च असर्वो हि तावद् भवति । अथ यदैव जायां विन्दते ऽथ प्रजायते तर्हि हि सर्वो भवति । ———शतपथनाह्मगो ५।२।१।६।१० स इममेवात्मानं द्वेषापातयत्ततः प्रतिश्च पत्नीचाभवताम् बृहदारण्यकोपनिषदि १।४।३

२- द्वैतं मोहाय बोधात् प्राक् जाते बोधे मनीषया ।

भक्त्यर्थं भावितं द्वैतमद्वैताद्वि सुन्दरम् ॥ ४२ ॥

पारमार्थिकमद्वैतं । द्वैतं । मजनहेतवे । । । । । । । । । । । । । । बोधसारे

# सांख्यद्र्शने भक्तिरसस्वरूपम्

सांख्यदर्शनस्य परिचयः-सांख्यदर्शनस्य प्रतिष्ठापकः किपलाचार्य आसीत् । सम्यक् ख्यानं संख्या संख्येव सांख्यं प्रकृतिपुरुषिवविकात्मकं विशिष्टं ज्ञानं सांख्यमिति ब्युत्पच्या सम्यक्षकारेण प्रकृतिपुरुषमहदङ्कारमनः पञ्चज्ञानेन्द्रिय पञ्चकर्मेन्द्रिय-पञ्चतन्मात्रा-पञ्चमहाभूतरूपपञ्चविंशतितत्त्वानां यथार्थज्ञानं सांख्य मित्यिह्वु -घन्यसंहिता - ब्रह्मपुराण - भागवत - भत्स्यपुराण - चरकसंहिता विषु प्रतिपादितमिति । प्राचीनकाले दोषगुणमीमांसायां दार्शनिकतत्त्विविचनार्थे वा सांख्यशब्दस्य प्रयोगो हण्यते । श्वेताश्वतरोपनिषद नुसारेण सांख्यशब्देन परमात्मा परिज्ञायते ।

भारतीयतत्त्वविदां मते प्रकृतिपुरुषयोः पारस्परिकमेदस्याज्ञानेनेव दुःखमयस्य जगतः सत्ता विद्यते । तज्ज्ञाने सति दु आधिमौतिकाऽऽधिदैविकाऽऽध्यात्मि-कदुःखस्याऽऽत्यन्तिकनिवृत्तिर्भवति । तत्र विवेकः कारणम्, दुःखनिवृत्तिरतु कार्यं विद्यते । तादृशज्ञानस्य पारिभाषिकी संज्ञा तु 'प्रकृतिपुरुषान्यथाख्यातिः' अर्थात् प्रकृतिपुरुषयोः सम्यक्विवेक इति । संख्याद्वारा प्रकृतिपुरुषयोर्ज्ञानम्, ततो दुःखस्याऽऽन्यन्तिकनिवृत्तिरिति प्रतिपादितमत्र । अत एव दर्शनमिदं 'सांख्यदर्शन' मिति कथ्यते । सांख्यदर्शनस्थपञ्चविद्यतितत्त्वज्ञानानन्तरमेव जटी, मुण्डी, शिखी वा कोऽपि संसारबन्धनात् विमुच्यते ।

सांख्यसिद्धान्तानुसारेण प्रकृतिपुरुषौ आद्यन्तरहितमूलतत्वरूपेण वर्तेते ।

१. पञ्चविंशतितत्त्वज्ञानं सांख्यम्-कृत्यकल्पतरी मोक्षकाण्डे पृष्ठे १६५।

२. संख्यां प्रकृवंते चैव प्रकृति च प्रचक्षते-अ॰ बु॰ सं॰-प्राकृतखण्डे

३. सांख्यदर्शनमेतावत् परिसंख्यानमुच्यते

४. प्रसंख्यानाय तत्त्वानां समन्तादात्मदर्शने

५. सांख्यं संख्यात्मकत्वाच्च कपिलादिभिरुच्यते

६. साख्यैः संख्यातसंख्येयैः

ः ७. दोषाणाञ्च गुणानाञ्च प्रमाणं प्रविभागतः । किञ्चदर्थमभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधार्यताम् ॥

प्रवेताश्वतरोपनिषदि ६।१३ ।

E. भारतीयदर्शने पृष्ठे ३१० श्रीनलदेवोपाध्यायस्य ।

१०. पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसेत्। जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ ६।११

—श्रीशङ्कराचार्यक्रतसर्वदर्शनसिद्धान्तसङ्ग्रहे ।

— ब्रह्मपरागो

—भागवते

-मत्स्यग्रहको

—महाभारते

श्रीमद्भगवद्गीतायामि तदेव समर्थितं भगवता श्रीकृष्णोन । पुरुषस्य संयोगेन प्रकृतेः साम्यावस्था नर्यति । येन सा वैषम्यावस्था प्राप्नोति, अपि च सा क्रियाशिक्त- युक्ता जायते । यस्य परिणामस्वरूपेण महदादिक्रमेण पञ्चविंशतितत्त्वानि जायन्ते । पुरुषः स्वभावतः प्रकृतावनासकः किन्तु जगित प्रकृतेः क्रियाक्रलापेन सह सम्बद्ध इव प्रियाति । स्वसत्तायाः सम्यक्षानेमेव पुरुषस्य कैवल्यम् (मोक्षः) । सांख्यदर्शनस्य सत्कार्यवादसिद्धान्तानुसाणाभिव्यकेः पूर्वभिष कारणे कार्यस्य सत्ता विद्यत एव । सांख्यदर्शनानुसारेण कस्यापि पदार्थस्य नोद्भवो न च विनाशो भवति । किन्तु केवलं कर्त्वं व्यापारेणाव्यक्तवस्तु व्यक्तं भवति, पुनः क्रियाशैथिल्ये सित तत्स्थूळवस्तु स्थमत्वं प्राप्नोति । अपि च सर्वे लौकिकाः पदार्थाः गुणत्रयसम्पन्नाः सन्ति । अतस्तेषु साम्यमावो वर्तते । जगतो मूलकारणं प्रकृतिमात्रमेव । तस्माद् महत्तत्त्वम् अतस्मादहङ्कारः, तस्मान् मनः, पञ्चन्नोन्द्रयाणि, पञ्चकर्मेन्द्रयाणि, पञ्चकर्मेन्द्रयाणि, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूतानि च जायन्ते ।

| रारमाय्रक्षारक रारमाय मन                                                                                      | , madim x                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पञ्चमहाभूतानि च जायन्ते।                                                                                      | सांख्यसृष्टिकमः                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| (२<br>(३                                                                                                      | ) पुरुष: ( उदासीनः )<br>।<br>) प्रकृतिः<br>।<br>। महान्<br>। अहङ्कारः                     |                                                                                                                                                                             |
| सात्त्विकोऽहङ्कारः   (५) मनः, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि (६) चत्तुः (७) श्रोत्रम् (८) प्राणम् (६) जिह्वा (१०) त्वक् | राजसोऽहङ्कारः   पञ्चकर्मेन्द्रियाणि (११) वाक् (१२) पाणिः (१३) पादः (१४) पायुः (१५) उपस्थः | तामसोऽहङ्कारम्म<br>पञ्चतन्मात्राः<br>(१६) शब्दतन्मात्राः<br>(१७) स्पर्शतन्मात्राः<br>(१८) रूपतन्मात्राः<br>(१६) रसतन्मात्राः<br>(२) शन्धतन्मात्राः<br>—तेभ्यः पञ्चमहाभूतानि |

१. प्रकृति पुरुषं चैव विद्धवनादी उभाविष ॥ श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १३।१६ 🖟

- (२१) आकाशः
  - (२२) वायुः
  - (२३) तेजः
  - (२४) जलम् (२५) पृथिवी <sup>१</sup>

## सांख्यदर्शनस्य 'पुरुषः'

संस्थितिद्धान्तानुसारेण पुरुषो निर्गुणो निर्हेपश्च वर्तते । प्रकृतिपुरुषयोः संसर्ग एवं जगरकारणम् । पुरुषस्य सत्ता सिद्धयर्थं सांख्यशास्त्रे निम्नाङ्किता युक्तयः स्थापिताः सांख्यतत्त्वज्ञेः

सांख्यतत्त्वज्ञेः

पुरुषारिक्ति पूर्वोक्तचतुर्विशतिपदार्थानां सत्ताऽन्यस्य प्रयोजनाय । एतेभ्योऽन्यो यः,
सः पुरुषः । एतस्य पुरुषस्य कृत एव प्रकृतिमण्डलम् । स च पुरुषो जन्ममरणकारणानां
प्रतिनियमात् , अयुगपद् प्रवृत्तेः, त्रैगुण्यविपर्ययाच्च नानाविधः, अर्थात् प्रतिशरीरं
भिन्नो वर्तते । तत्सर्वं प्रतिपादितं श्रीगौडपादाचार्यकृतभाष्ये । स च पुरुषः
चैतन्यस्वरूपो विद्यते । अयमेव योगे पुरुषविशेष ईश्वरः रहत्युच्यते ।
प्रकृतिः

सांख्यदर्शने सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरिति कथ्यते । सैव प्रकृतिः प्रधानम् , मायाः परमेश्वरीशिक्तः, जडपपञ्चीपादानमित्यादि दैर्दर्शनान्तरेषु व्यवद्वयते ।

१. प्रकृतेर्महास्ततोऽहङ्कारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः । तस्मादिष षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ सांख्यकारिकायाम् २२

रे. सङ्घातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादिषष्ठानात् । पुरुषोऽस्ति भोक्रभावाद् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ सांख्यकारिकायाम् १७

रै. जन्ममरणकारणांनां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च । पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रेगुण्यविपर्ययाच्चेव ।। साल्यकारिकायाम् १८

४. सांख्यकारिकायाम् १७ कारिकाया गौडपादभाष्ये ।

५. क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः-योगसूत्रे १।२४।

द. प्रकृतिः प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां गुणानां साम्याबस्था शङ्कराचार्यः —
प्रधानशब्देन मायाशिकरूयते आनन्द्गिरः —
प्रकृतेः परमेश्वर्याः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकायाः देवात्मशिकं स्वगुणैर्निगृहामिति
अतिप्रसिद्धायाः शक्तेगुणैः कार्यकारणसङ्खालमकैः —नीलकण्ठाचार्यः

#### जगत्स्वरूपम्

सांख्यदर्शने यद्यपि पुरुषः प्रकृतिश्च चेतनत्वजडत्वाभ्यां परस्परं मिन्नी, किन्तुः पङ्ग वन्धपुरुष योतिव तयोः सृष्ट्यर्थं संयोगस्तेन जगदाविभवति । अयमेव सांख्ययोग्योः सत्कार्यवाद दित कथ्यते । तत्र पुरुषः कूटस्थः, अकर्ता चास्ति । प्रकृतिश्चानादिस्तथा जगतश्चोपादानकारणमस्ति । पुरुषसंयोगाजडापि प्रकृतिः चैतन्यवतीवः

प्रकृतिर्माया सत्त्वरजस्तमो गुणमयी मिथ्याज्ञानात्मिका परमेश्वरी शक्तिः--श्रीमधुद्धदनाचार्यः

'प्रकृतेः क्रियमाणानि' श्रीम द्भगवद्गीतायाः ३।२७ तत्तद्भाष्ये प्रयुक्त-प्रकृतिशब्दार्थः ।

प्रकृतिनीम पूर्वकृतधर्माधर्मादिसंस्कारो वर्तमानजन्मादावभिव्यकःश्रीमद्भगवद्गीतायाः ३।३३ शाङ्करभाष्ये १

मायाख्या परमेश्वरी शक्तिरनिर्वचनीयस्वमावा त्रिगुणात्मका -

श्रीमद्भगवद्गीतायाः ७।४ मधुसूदनीटीकायाम् ।

जडप्रविश्वोपादानभूता-श्रीमद्भगवद्गीतायाः ७१४ नीलकण्ठीटीकायाम् 'प्र' प्रकर्षेण वैषम्यावस्था परिद्वारेण घीयन्ते निषीयन्ते विद्यन्ते सस्वादिगुणाः यस्मिस्तत्प्रधानं सत्त्वरजस्तमोरूपम् । सांख्यकारिकायाः

प्त, बालरामोदासीनकृतायां विद्वत्तोषिणीटीकायाम् I-

प्रकृष्टवाचकः प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः । सृष्टी प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥

-देवीमागवते ६।११५, ब्रह्मवैवर्तपुराग्रे प्रकृतिखण्डे १।३। सत्त्वरजस्तम इति गुणत्रयमुदाहृतम् । साम्यावित्यतिमेतेषामव्यक्तप्रकृतिं विदुः ॥ सैव मूल प्रकृतिः स्यात् प्रधानं पुरुषोऽपि सः । यामलतन्त्रे

- रि पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पङ्ग्वनधवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ साख्यरिकायाम् २१
- २. असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् । शक्तस्य शक्तकरणात् कारणभावास्य सत्कार्यम् ॥ सांख्यरिकायाम् ६ ।

#### ध्यतिभाति<sup>9</sup> ।

प्रकृतिपुरुषयोश्च शाश्वतमधुरोऽयं सम्बन्धो जडविषयके सति लौकिकश्डङ्गाररसन् रूपेण चिज्ञगद्विषयके सति तु अलौकिकमिक्तरसरूपेण परिणमते ।

#### सांख्यशास्त्रं निरोश्वरं सेश्वरं वा

सामान्यतया सांख्यशास्त्रं निरीश्रत्वेन ज्ञायते । किन्तु षड्द्शंनसमुञ्चयस्य कर्जुंह्रिमद्रस्य 'सांख्याः निरीश्वराः केचित् केचिदीश्वरदेवताः ' इति कथनेन केषांचिन्मते
सांख्यशास्त्रं निरीश्वरं केषाञ्चिन्मते च सेश्वरं वा विद्यते । उपनिषत्सु प्रतिपादितसांख्यसिद्धान्तानुसारेण सांख्यं तु सेश्वरमेव प्रतीयते । यतो हि तत्र प्रकृतिपुरुषयोः परं
ब्रह्मसत्ता स्वीक्रियते, एवं च तत्र सांख्यपुरुषा ब्रह्मांशभूता एव स्वीकृताः । एवमेव
महाभारत-भागवतादिपुराण -गीता-मनुस्मृत्यादिशास्त्रेषु सेश्वराः सांख्यसिद्धान्ता एव
प्रतिपादिताः । अश्वषोषस्य बुद्धचरितानुसारेण अराडाचार्यात् गौतमबुद्धेनापि सेश्वरमेव
सांख्यमधीतम् । किन्तु सांख्यकारिकायामीश्वरकृष्णोन प्रतिपादितं सांख्यं निरीश्वरमेव
वर्तते । सांख्यप्रवचनभाष्ये तु विज्ञानभिद्धुणा सेश्वरं सांख्यं प्रतिपादितम् । एवं च
सांख्यसूत्रस्य व्याख्यादुरीश्वरकृष्णस्यानुसारेण सांख्यदर्शनं निरीश्वरं तथा विज्ञानभिद्धुन्
मतानुसारेण सांख्यंदर्शनं सेश्वरं वर्तते । इत्थं च सांख्यदर्शनं निरीश्वरं सेश्वरञ्चे ति

- १. तस्मान्त्संयोगाद चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् ।

  गुणकर्तृ त्वे च तथा कर्तेव मवत्युदासीनः ।। सांख्यरिकायाम् २०

  जडाहं तस्य संयोगात् प्रमवामि सचेतना ।

  अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसञ्चेतना यथा ।।

  यावत् सङ्घायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।

  चेत्रचेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षम् ॥

  सारस्वती सुषमा २३ वर्षे १ अङ्को पृष्ठ ७७, वि० सं २०२५ ।
- २. षड्दर्शनसमुब्चये-३५ श्लोके, 'मीमांसाशास्त्रं योगशास्त्रं च द्विविधं सेश्वरं निरीश्वरं च '॥ ललितासहस्त्रनामभाष्ये पृष्ठे ६३ प्रपञ्चितवान् ।
- रै. प्रधानं गुणवैषम्यात् सर्गकाले प्रवर्तते ।
  ईश्वराधिष्ठितात् पूर्वं तस्मात् सद्सदात्मकम् ॥ —वायुपुरागो १।५।२२
  प्रभातायां श्रवर्थं प्रधानपुरुषाञ्जभौ ।
  प्रविश्य क्षोमयामास मायायोगान्महेश्वरः ॥
  ततः पुनरशेषाणां भूतानां प्रभवाव्ययात् ।
  अव्यक्तादभवत्यविराज्ञया परमातमनः ॥

—शिवपुराणस्य वायवीयसंहितायां पूर्वाद्धें ६।२२,?३

द्विविधं प्राप्यते । तत्र सेश्वरसांस्यदर्शने पञ्चिवशितित्त्वातिरिक्तं पृथक्तया ईश्वर-तत्त्वमिष स्वीक्रियते, अत एव मतेऽस्मिन् षड्बिशितितस्वानि सन्ति । चरकसंहितायां तु चतुर्विशत्येव तत्त्वानि निरूपितानि । तन्मते तु प्रकृतिपुरुषयोः स्थाने केवलमन्यक्तमेव स्वीकृतम्, न तु तयोः पार्थक्यं वरीविति । अत एव चतुर्विशत्येव तत्त्वानि सन्ति सांस्यिषिद्धान्ते । षड्दर्शनसमुच्चयस्य भाष्यकर्त्वागुणरत्नस्य मते मौलिकसांस्यम्, उत्तरसांस्यिमितिमेदेन सांस्यदर्शनस्य सम्प्रदायद्वयं प्राप्यते । तत्र मौलिकसांस्ये पुरुषवत् प्रकृतिरप्यनेकाः, किन्तु उत्तर सांस्ये तु पुरुषा बहवः प्रतिपादिताः, प्रकृतिस्तु एकैव वर्तते ।

भारतीयदार्शनिकतत्त्वविदुराघाकुष्णन्मतानुसारेण सांख्यसिद्धान्तानुसारेणैव भारतीयधार्मिकयुगे विभिन्नवैष्णवाचार्यैः शैववेदान्तिभिश्च विविधदार्शनिकधार्मिक-सम्प्रदायाः स्थापिताः। एवमेव निर्गुणोपासकैः साधकैरि सांख्योक्तो विकासवादः स्वीकृतः । यत्राण्डादेव सृष्टिजीयत इति स्वीक्रियते। एवमेव स्रदासादिसगुणोपासकैः भक्तकविभिः सेश्वरं सांख्यमतमेव स्वीकृतम् । तेषां मते सांख्यस्य प्रकृतिरेव त्रिगुणात्मिका माया। एवं च दृश्यते भक्तिकालिकसगुणोपासकैः सेश्वरसांख्यदश नस्यैव सृष्टिविकासक्रमः सम्यक्तया स्वीकृतो वर्णितश्च । एवमेव भारतीयभक्तिकालिकसाहित्ये निरीश्वरव।दि-बाहुल्येन निर्गुणोपासकैः स्वीकृतम् । भक्तिपरम्परायां सांख्यदश नमपि प्रकृतिपुरुषयोः सिद्धान्तः, गुणसिद्धान्तः, तत्त्वसिद्धान्तः, संसारीत्पत्तिसिद्धान्तः, स्यूलस्क्ष्मदेइस्य सिद्धान्तः, इन्द्रियमनोबुद्धीनां च सिद्धान्तः स्पष्टतया प्रतिपादितः । एवं च कालान्तरे उपातनामार्गे सांख्यदर्श नस्य प्रकृतिपुरुषयोस्तत्त्ववादानुसारेणैव जीवात्म-परमात्मनोध्य, शक्तिशक्तिमतोश्च मध्ये दाम्पत्यप्रेमसम्बन्धस्यावतारणा बभूव । या नाधनासाहित्यस्य भावात्मकरहस्यव।दस्य भक्तिरससाधनाय।श्च प्रेरकतत्त्वं वर्तते ।

#### निरीश्वरं सांख्यम्

सांख्यं निरीश्वरमितिमन्यमानानामाचार्याणां सिद्धान्तस्य सारोऽयम्-(१) नित्याः परन्तु अपरिणामी ईश्वरो जगतः कारणं भिवतुं नाईति । भवेञ्चेत्तिः—उपादानकारणं निमित्तकारणं वा शतत्रेश्वरो जगत उपादानकारणं भिवतुं न शक्नोति, यतो हि स अपरिणामी वर्तते । कार्यं तु उपादानकारणस्य रूपान्तरमात्रमेव भवति ।

(२) यदि निमित्तकारणत्वेन ईश्वरो जगतः कर्त्ता स्यादिति चेत्तदिप नोचितम् , यतो हि स ईश्वरो निरीहो विद्यते । जगदुत्पादने तस्य न किमिप प्रयोजनं विलोक्यते । 'निष्प्रयोजनं मन्दोऽपि न प्रवर्तते, इति बृद्धोक्तरीत्या चैतन्यपुरुषः (ईश्वरः) कथं पिन्ध्रयोजनं जगत्कार्ये प्रवर्तते !

प्रवाणां दुःखांमावातः। अतो मानवानां कल्याणाय जगद्रचनायामीश्वरस्य प्रवृत्ति त्रित्य कल्याणाय वा जगत्कार्ये प्रवाणां दुःखांमावातः। अतो मानवानां कल्याणाय जगद्रचनायामीश्वरस्य प्रवृत्तिरित्ययुक्तमेव । यदि पुरुषाणां कल्याणायेव । ईश्वरस्य जगद्रचनायां प्रवृत्तिभेवेच्चेत्ति त्रिय सृष्टिरियं केवलं सुखम्ययेव भवेत् , किन्तु सृष्टिरियं दुःखम्ययेव विलोक्यते । इत्यं च प्रतीयते यत् वाश्यश्चवत् , आकाशकुसुमवद् वा ईश्वरः कोर्ऽप पदार्थों नास्ति । प्रकृतिरेव जगतः कारणं विद्यते । यथा मात्रा भक्षितमन्नं दुग्धतया परिणतं भूत्वा शिशोः कल्याणाय स्वयमेव प्रवर्तते तथेव जडापि सा प्रकृतिः पुरुषिहताय स्वयमेव प्रवर्तत इति ।

# -सेश्वरं सांख्यम् अ

सांख्य सेक्वरमिति मन्यमानानां विदुषां मते प्रकृतिपुरुषयोः संयोगार्थमीश्वरस्य सत्ताऽवश्यमेव स्वीकर्त्तव्या। तेषां मते पुरुषो निरीहो विद्यते, प्रकृतिश्च जडेवास्ति, तयोः परस्परं संयोगः स्वयमेव भविद्यं न शक्नोति। अतस्तयोः साक्षिमात्र ईश्वरः स्वीकर्त्तव्यः। ईश्वरस्य सिक्षधानेनेव प्रकृतिः पुरुषेण सह मिलित्वा तथैव जगद्र रचनायां प्रवर्तते यथा चुम्बकस्य केवलं सिक्षधानेनेव लौहंपदार्थे गतिशीलता मविति। अत एव सील्याशास्त्रे ईश्वरस्ता स्वीकर्त्तव्याः।

# योगदर्शने भक्तिरसस्वरूपम

## योगशब्दार्थः

यद्यपि योगशन्दो युनिर्योगे इति घातोः 'युन्यते एतदिति योगः युन्यते तिस्मनः योगः इत्यादिन्युत्पत्त्या संयोगार्थे प्रयुन्यते किन्तु योगदर्शने तु युन्यतेऽनेनेति योग इति न्युत्पत्त्यनुसारेण समाध्यर्थकयुज् घातोः करणे । भावे वा घञ्पत्यानन्तः समाध्यर्थी

१. जडाइं तस्य संयोगात् प्रमन्मि सचेतना । अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसञ्चेतनाः यथाः॥

२. श्रीकृष्णमणिकृत 'पौराणिकदर्शनरहस्यविमर्द्यः' सा० सु० ए० ७७, २०२५ वि॰

रे. करणे घञ्यत्यय इति सम्प्रज्ञातसमाधितालको योगस्तथा भाने (प्रत्यय इति असप्रज्ञातसमाधितालको योगः । तत्र सम्प्रज्ञातसमाधी निलिलल्चित्तवृत्तीनां निरोधः, अपित अनातमविषयिकानर्थकारिणीवृत्तीनामेव निरोधो भविते, अस्प्रज्ञाते तु निखिलचित्तवृत्तीनां निरोधो भविति तयोभेदः। ।

योगशब्दो निष्पद्यते । दार्शनिकदृष्ट्या जीवातमपरमात्मनोश्चामेदसम्बन्ध उभयोरैक्यं वा योग र इति । योगबीजग्रन्थानुसारेण जीवातमपरमात्मनोरैक्यं जीवातमपरमात्मनोश्च संयोगो वा योगः । जीवातमपरमात्मनोरेव निर्वीजसमाधिलक्षणः संयोगोऽपि योग इत्युक्यते । एवमेव सर्वविषयकवृत्यवरोधपूर्वकं चित्तस्य परमात्मनि नियोजनमपि योग इति । योगस्वस्य व्यासभाष्यानुसारेण तु 'योगः समाधिः । स च सार्वभौमिश्चत्तस्य धर्मः ' इति । इत्यं च परिज्ञायते जीवातमपरमात्मनोः संयोगरूपो योगो मितरसस्य मूलमिति पूर्वोक्तयोगशब्दस्य तात्पर्यं गृह्यते मितरसस्य। यो मितरसर्वः साधकैः ।

समाधेः स्वरूपम्

योगदर्शने समाधेर्महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते । मिक्तरसस्य छक्ष्यभूतः परमप्रेमाघारः पर-मात्मा योगदर्शनानुसारेण समाधिना एव प्राप्यते । तत्र समाधिनाम यथा छवणं जल-संयोगात् सालिलरूपतां प्राप्नोति तथैवाऽऽत्ममनसोरैक्यं समाधिरिति, अथवा प्राणमनसो समरत्वं समाधिरिति, अथवा सर्वसङ्कलगरहितयोजीवात्मपरमात्मनोरैक्यमेवसमाधिरिति ।

१. यथोक्तं वाचस्पतिमिश्रेण-युज्समाधौ इत्यस्माद् व्युत्पन्नः समाध्यथों, न तु युजिर्योगे इत्यस्मात् संयोगार्थ इत्यर्थः । न च समाधिरिप वस्यमाण-स्याङ्गिनो योगस्याङ्गम् । न चाङ्गमेवाङ्गीत्यत आह ॥ पा० यो० सू० १।१।१ व्यासभाष्ये वा० टी० अवतरणभाष्ये ।

२. परेण ब्रह्मणा सार्द्धमेकत्वं सन्तृपात्मज ।
स एव योगो विख्यातः किमन्यद् योगलक्षणम् ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुरायो—
ऐक्यं जीवात्मपरमात्मनोराहुर्योगं योगविशारदाः ।
शिवात्मनोरभेदेन प्रतिपत्ति परे विदुः ॥ षट्चक्रनिरूपयो पृष्ठे ८२

२. योऽपानप्राणयोयोंगः सर्जो मनसस्तथा । सूर्याचनद्रमसोयोंगो जीवातमप्रमातमनोः ॥

योगबीजे

- ४. श्रीशिवानन्दविरचिते योगचिन्तामणौ पृष्ठे ३ ।
- ५. वृत्तिहीनं मनः कृत्वा चेत्रज्ञपरमात्मिनि । प्रकीकृत्य विमुच्येत योगयुक्तः स उच्यते ।। स्कन्दपुराणे
- ६, पातञ्जलयोगसूत्रे- १।१।२ इत्यस्य वैयासिकभाष्यावतरणे ।
- ७. सिलते सैन्धवं यद्धत्साम्यं भजित योगतः ।
  तथाऽऽत्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ॥ ५
  यथा संसीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते ।
  तदा समरसत्त्वं च समाधिरभिधीयते ॥ ६
  तत्समं च द्वयोरैक्यं जीवात्मपरमात्मनोः ।
  प्रनष्टसर्वसंकल्यः समाधिः सोऽभिधीयते ॥ ७ इठयोगप्रसीपिकायाम्

सौगतानां मते तु चित्तस्यैकाग्रता एव समाधिरिति । इत्यं च योगतत्त्वविदां मते समाधेः स्वरूपं व पार्थक्येन निरूपितं तत्तद् योगशास्त्रेषु । समाधेरयमेवार्थांऽन्यत्रापि प्रतिपादितः । योगस्य प्रभेदाः

मुख्यतया मन्त्रयोगो, लययोगो, राजयोगो हठयोगश्चेति चतुर्विध एव योग इति कथितं तत्त्वदर्शिभियोगिभियोगशास्त्रे । त एव चत्वारो मिलित्वा महा-योग इत्युच्यते । तदतिरिक्तो ब्रह्म-विष्णु-ईश्वर-शिवादिगीतासु ज्ञानयोग-कर्मयोग भिक्तयो । – वैराग्ययोग – सांख्ययोग – प्रेमयोग – ध्यानयोग प्रभृतिषु प्रयुक्तयोगशब्दो

३. ब्रह्मविष्णुशिवादीनां चिन्ताध्यानं प्रवक्ष्यते ।

ध्यानाद् स्पन्दनं बुद्धः समाधिरभिधीयते ।। श्रीसुरेश्वराचार्यस्य
समाधिश्चित्तं क्राप्यम्, परमेश्वराभिमु बत्विमिति गीतायाः ८१० इति श्लोकस्य
श्रीवरीटीकायाम् । सर्वथा विजातीयप्रत्ययान्तरितः सजातीयप्रत्ययप्रवाहः
समाधिः । श्रीमद्भगवद्गीतायाः ४।४१ मधुसूदनीटीकायाम् । चित्तसमाधिर्वा योगः ।। गीतयाः ६।३३ नीलकण्ठीटीकायाम्
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशूर्त्यमिव समाधिः । यद् ध्यानालम्बनीकृतं वस्तु
तदेव परमार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपणैव निःसन्दिग्धं सर्वात्मना परिपूर्णम्,
अत एव सर्वविषयविद्दीनत्वात् सर्वस्वरूपशूर्त्यमिव यस्यामावनायां मासते
स भावनाविशेषः समाधिरित्युच्यते ।। पातञ्जलयोगसूत्रे ३।३ ।

४. एकाकारः समाधिः स्याद् देशालम्बनवर्जितः ।
प्रत्ययोद्धार्थमात्रेण योगसाधनमुच्यते ॥ कुर्मपुराणे
तस्यैव कल्पनाहीनं स्वस्वरूपप्रहणाय सत् ।
मनसाध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते ॥ विष्णुपुराणे
यत् समत्वं द्वयोरत्र जीवातमपरमात्मनोः ।
स नष्टसर्वसंकल्पः समाधिरभिधीयते ॥ स्कन्दपुराणे
समाधिस्तु समावस्था जीवातमपरमात्मनोः ।
निस्तरङ्गपदप्राप्तिः परमानन्दरूपिणी ॥ शैवधमें

पू. मन्त्रयोगो लयश्चैव राजयोगो हठस्तथा । योगश्चतुर्विधः प्रोक्तो योगिमिस्तत्तत्रदर्शिमिः ॥ इठयोगप्रदीपिकायाम् ॥

६. मन्त्रो हठो लयो राजयोगस्ते भूमिका कमात् । एक एवं चतुर्घाऽयं महायोगोऽभिधीयते ॥ योगबीजे

१. मिंझमिनकाये १।५।४ २. श्रीमदुमेशप्रणीते सांख्ययोगदर्शने पृष्ट ६१।

'जीवनसाधन' इत्यत्र जीवनशब्दप्रयोगवृत् लाक्षणिकतया प्रयुज्यते । पातञ्जलयोगस्त्रे मुख्यतयाऽष्टाङ्गयोगो र राजयोगश्चेति वर्णितम् । तद्भिन्नस्य हठयोगस्य सम्बन्धः तान्त्रिकपरम्परायां स्वीक्रियते । जैनबौद्धसाधनायां तु पतञ्जलिर्निरूपिताऽष्टाङ्गयोगापेक्षया प्रत्याहार-धारणा ध्यान-प्राणयामन्समृति-समाधिप्रभृतिषडङ्गयोग एव स्वीकृतः ।

यौगिकभिक्तरसस्वरूपप्रसङ्गे ऽस्मिन् योगभेदानां साङ्गोपाङ्गविवेचनं विद्दाय केवलं तस्यैव विवेचनं कियते यस्य येन केनापि प्रकारेण भिक्तरसेन सह सम्बन्धः प्रतीयते । अतएवात्र केवलं भिक्तरसेन सह सम्बद्धो योगाङ्गे एव वर्ण्यते । राजयोगो नाम निर्वीज-समाधिरेव<sup>3</sup> प्रयत्नपूर्वकं वायुमनसो निरोधो वा<sup>4</sup> विद्यते । राजयोगः

संसारस्य स्थितिविनाशयोश्च विलोक्य लोलदोलाचलचित्तवृत्तेरेकाग्रं कृत्वा परमात्मन आनन्दस्वरूपमनुचिन्तयन् आत्मसमाधिस्थतया परब्रह्मणा सह तादात्म्यमेव राजयोग
इति कथ्यते । राजयोगस्य साधना बहिर्जगदम्यन्तरेऽन्तर्जगतो मानसिकप्रत्यक्षीकरणं
विद्यते, यतो हि राजयोगस्य साधकदृष्ट्या बहिर्जगत्तु सूक्ष्मजगतः स्थूलविकासमात्रमेव
वर्तते । संद्येपतया योगेऽस्मिन् मनस एकाग्रता, तदन-तरं मनसो गम्भीरतमप्रदेशस्थविभिन्नकार्याणामुद्बोधनम्, पश्चात् साधारणसत्यापेक्षया स्वोत्तमसिद्धान्ते दृष्टविश्वासप्रभृतय एव राजयोगस्य ताल्पर्यमिति । अनया साधनया एव शक्त्या सह रममाणः शिवो
विषयविकारेभ्योऽसम्पृक्तः तिष्ठति । राजयोगस्य साधको भोगमयसंसारे वर्तमानेऽपि
तस्मादनिर्लितः सन् 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' इति न्यायेन तिष्ठति । अत एव राजयोगे
भिक्तशानयोश्च समन्वयो दृश्यते । योगाङ्गतया राजयोगे ईश्वरप्रणिधानरूपा मिक्तकिवेशिता । परमप्रेमस्वरूपाया मक्तेः समावेशेन योगेऽस्मिन् स्वभावत एव भिक्तरसः
समनुभूयते । तत्र प्रेमयोगयोश्च सरसं सामञ्जस्यं विलोक्यते ।

क्रययोगः

योगसाधनायां पिण्डब्रह्माण्डयोरभिन्नता स्वीक्रियते । पिण्डब्रह्माण्डयोश्च सर्वेषां पदा-र्थानां स्थितिः समानमेवास्ति । अत एव पिण्डरहस्यज्ञानमेव ब्रह्माण्डरहस्यज्ञानम्। लययोगो नामसम्प्रज्ञातसमाधिः । यस्यां भावनायां परमात्मनि लीनस्य योगिनो ब्रह्मानन्दाविभावो

१. योगचिन्तामणौ पृष्ठे १०। २. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा-ध्यानसमाधयोऽष्ट!वङ्गानि । पातञ्जलयोगसूत्रे २६ साधनापादे २।

३. शिवानन्दसरस्वतीविरचिते योगचिन्तामणौ पृष्ठे ११।

४. राजयोगो मनोवायू स्थिरौ कृत्वा प्रयत्नतः ॥ साख्यसारे १।३।२

५. श्रीसुन्दरदासविरचिते सुन्दरदर्शने पृष्ठे ६५ ।

जायते । सा भावना सम्प्रज्ञातसमाधिनांम, सैव लययोगः । नवसु चक्रेषु महन्मन-सोर्लयो लययोग इति । तत्राऽऽत्मपरमात्मनोरैक्यं जायते, तेन सानन्द परमानन्दं पदं प्राप्यते । योगसाधनया सुषुप्तामात्मशक्तिं कुण्डलिनीमुत्याप्य (प्रबोध्ध) षुरुषवासस्थाने सहस्रारचक्रे चलक्रिया एव लययागः । लयकिया च ध्येये मनसः सयोजनेन सर्वतोभावेन तद्तरिक्तविषयवित्मृतिरेव । अनया साधकः सूक्ष्मशरीरस्य ज्ञानं प्राप्य ब्रह्मणि विलीयते ।

मेहदण्डस्य निम्नमागादारभ्य शिरस ऊर्ध्वभागपर्यन्तं स्थितानां सतचक्राणां साहायेन साधकः सहस्रारचक्रे प्रकृतिशकोः शिवशकोश्च संयोगद्वारा जन्ममरणवन्धनात्
प्रमुच्यते । शिक्तशिवयोश्च पूर्णमिलनिमदमपूर्वम्, अनिर्वचनीयञ्चास्ति । तदेव यौगिकभिक्तरसवादस्य प्रतिपाद्यविषयो योगसाधनायाद्य चरमं लक्ष्यमिति । शिक्त शेवयोश्च मिलनजन्या या भिक्तरस्थारा प्रवहति सा त्वलौकिकी, अखण्डा, अनुत्तमा
च भवति । लययोगे यथा चातकस्य सततं स्वध्येयस्य रटनम्, कूर्मस्य ध्यानेन स्वाण्डसेवनम् मृगस्य वेशानादश्र गणजन्यात्मविस्मरणं भवति तथैव साधकोऽहर्निशं स्वध्येये
परमात्मन्यविस्यतो जायते । सः तमेव सततमनुचिन्तयित, तं विना क्षणमि न
तिष्ठति, तमेव सर्वत्र पश्यति, श्रणोति, लीयते च । इत्थं च लययोगे भिक्तरसः स्वष्टतयाः
प्रयीयते, समास्वाद्यते च ।

#### मन्त्रयोगः

स्ववैशिष्ट्यार्थेषु मन्त्रशब्दः कतिपयसाधनासु प्रयुच्यते । 'तस्य वाचकः प्रणवः' इति योगस्त्रेण मन्त्रयोगो निर्दिश्यते । मन्त्रयोगे साधकः गुरूपदेशात् सुषुम्नायां विपरीत-क्रमेण 'सोऽहम् , सोऽहम्' इति सर्वदा जपति , जपात् सिद्धिर्जायते । योगशास्त्रदृष्ट्या नामरूपात्मका सृष्टिरियं वर्तते, अत एव नामरूपयोश्चालम्बनेनेव साधकैर्भववन्धनात् विमुच्यते । नामरूपात्मकैर्विषये मानवा मन्नवन्धने आवद्धयन्ते, नामरूपात्मकैः प्रकृति वैभवेश्च जीवोऽविद्याग्रस्तो जायते । अत एव स्वस्क्ष्मप्रकृति प्रवृत्ति चानुस्त्य नाममयश्वदस्य भावमयरूपस्य चावलम्बनेन या साधना साध्यते, सा एव मन्त्रयोगः । सासारिकरागरेव जीवा भववन्धने आवद्धयन्ते, किन्तु परमात्मविषयकरागरेत् मववन्धनात् विमुच्यते । अनया रीत्या एव साधनाचित्रेषु मन्त्रयोगः, साध्यते । योगसाधनायां मिक्तरससाधनायाः रहस्यमिदमेव परिलक्ष्यते ।

१, गुरुवाक्यात् सुषुम्नायां विषरीतो भवेज्ञपः। सोऽहं सोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगस्तदुच्यते।। योगवीजे

२. नाम हपादिमका सृष्टियहमात्तद्वलम्बन्तत् । बन्धनात् मुन्यमानोऽयं मुक्तिमाप्नोतिसाधकः ॥

हठयोगः

ब्युरात्तिमूलकपारिभाविकार्थदृष्ट्या इकारस्यार्थः सूर्यस्तथा ठकारस्यार्थश्चन्द्रो वर्तते । तयोः सूर्यचनद्राख्योः प्राणाऽगनयोरैक्यरूप प्राणायामो हठयोगः । सूर्यः चनद्रश्चः कमशो दक्षिणवामयोश्च स्वरस्य प्रतीकौ । तयोः सम्मेलनमेव हठयोगः । अथवा प्राणापानयोः वायोः समीकरणं हठयोगः । अथवा श्वासप्रवासयोः, शरीरावयवानाञ्चाभ्यासेन वशी कृतस्य चित्तस्य एकाग्रता, तस्य च परब्रह्मणि नियोजनमेव हठयोगः । बाह्यशक्तेः प्राधान्येन लोकस्य सृष्टिस्तथाऽन्तः शक्तेः प्राधान्येन तस्य संहारो जायते । तयोः साम्यावस्था स्थितिरिति । शिव-शिक्त-पृक्ष-प्रकृतिप्रभृतिश्चाः तस्यैव द्वन्दस्य परिच्यायका वर्तन्ते । जीवे सा मिथुनशिकाः प्राणापानरूपेणाविष्ठिते । तयोर्द्वन्दं परिहत्य समता स्थःपनमेव हठयोगःभ्यासस्य लक्ष्यं विद्यते ।

हठयोगे मद्य-<sup>3</sup>मांस ४ मत्स्य- भुद्रा- ६ मैथुना १ दिपञ्चमकारादीना महत्त्वं विद्यते

तामेव भूमिमवलम्ब्य स्वलनं यत्र जायते।
उत्तिष्ठति जनः सर्वोऽध्यच्चेगैतत्समीक्ष्यते ॥
नामरूपात्मकैभाविर्वध्यन्ते निखिलाजनाः ।
अविद्याप्रसिताश्चैव तादृक् प्रकृतिवैभवात् ॥
आत्मनः सूक्ष्मप्रकृति प्रवृत्तिं चानुसत्य वै।
नामरूपात्मनोः शब्दभावयोरवलम्बनात् ॥
-सुन्दरदासविरचितसुन्दरदर्शने पृष्ठे १३४ ॥

- १. इकारेणैव सूर्योऽसौ ठकारेगोन्दुक्च्यते ।
   सूर्याचनद्रमसोश्चेक्यं हठ इत्यभिषीयते ॥ योगबीजे
- २. अपानश्चन्द्रमा देहमाप्याययति बाह्यतः । प्राणः स्योऽथवा बह्धः पचत्यन्तमिदं वपुः ॥ योगवा शष्टे
- रै. सोमेघाराक्षरेद् यात् ब्रह्मरन्ध्रात् वरानने । पित्वानन्दमयी तां यः स एव मद्यसाघकः ॥
- ४. मार्श्वाब्दात् रसना ज्ञेया तदंशान् रसनाप्रियान् । सदा यो मच्चेद् देवी स एव मासमक्षकः ॥
- प्रज्ञायमुनयोर्मध्ये मत्स्यौ द्वौ चरतः सदा ।
   तौ मत्स्यौ भक्षयेत् यस्तु स भवेत् मत्स्यसाधकः ॥
- ६. सइसारे महापद्मे कर्णिका मुद्रिका चरेत् । आत्मा तत्रैव देवेशि केवलं पारदोपमम् ।। अतीव कमनीयं च महाकुण्डलिनीयुतम् । यत्र शानोदयस्तत्र मुद्रासांघक उच्यते ॥
- ७. मैंथुनं परमं तत्त्वं सृष्टिस्थित्यन्त्कारणम् । मैथुनात् जायते सिद्धिवैद्यज्ञानं सुदुर्लभम् ॥ आगमसारे

आगमसारानुसारेण । ते पञ्चमकारास्तु गूढार्थाः पारिभाषिकाश्च, न तु लोके प्रतीयमानपञ्चमकाराः । एवं च लौकिकप्रतीकार्थः गूढालौकिकप्रक्रियां गूढरहस्यांश्च समुद्वाट्यालौकिकभिक्तरसस्य सृष्टिः कृता । योगिभिर्मनः प्राणयोर्लयावस्थायास्तथा तज्जन्याऽऽनन्दस्य चातीव मनोरमं चित्रं चित्रितम् । अपि च तैः परमशक्तिकुण्डलिनी-परमपुरुषयोश्च मधुरमिलनस्य तज्जन्याऽऽनन्दस्य चातीव प्रगलभोद्भावना कृता, याऽ नायासेनैव भगवद्रसरिकानां मनो मोहयति ।

#### भक्तियोगः

यथा मिक्रशास्त्रेषु भववन्धनाद् विमोचिका जीवात्मपरमात्मनोस्तादात्मयहेतुः भिक्तः स्वीक्रियते तथैव योगदर्शनेऽपि निर्शतशयसुखप्राप्तिहेतुः समाधिः स्वीक्रियते । समाधिप्राप्तिहेतुश्च 'ईश्वरप्रणिधानाद् वा' इति स्त्रानुसारेण ईश्वरप्रणिधानमेव वर्तते । तत्र प्रणिधानं नाम भोजवृत्त्यनुसारेण भिक्तिविशेषो विशिष्टमुपासनं वास्ति । तत्र साधकैः सकल्सांसारिकविषयसुखादिकानां फलाशां विहाय निष्कामभावनया भगवन्द्रभीत्यर्थं सर्वाः क्रियाः परमात्मिन समर्थन्ते । तत्साधनमेवेश्वरप्रणिधानं भिक्तरपान्ता वितिनिगद्यते । व्यासमतेऽपि प्रणिधानं नाम भिक्तरेवास्ति, तन्मते विशिष्टभक्त्या भसतः परमात्मा साधकमनुग्रहणात्यभिध्यानमात्रेण । अनन्तानन्दानुसारेण ईश्वर प्रणिधानं नाम 'अवणं कीर्त्तनं विष्णोः' इति लक्षितदिशानवधारूपेष्वन्यतमेनानुध्यान्नमेवास्ति । तेनैव जीवो भववन्धनाद् विमुक्तो भृत्वा परमात्मनस्तादात्म्यमश्नुते । नाडोविज्ञानम्

योगदर्शने नाडीविज्ञानस्य सर्वाधिकमहत्त्वं वर्तते । प्राणायामस्याभ्यासेन शरीरस्थाः नाड्यश्चकाणि चोत्तेजितानि गतिशीलानि च भवन्ति, यैः साधके यौगिकक्रियाः परिस्फुरन्ति । कठोपनिषद्-शिवसंहिताहठयोगप्रदीपिकाप्रभृतियोगग्रन्थेषु

१. ईश्वरप्रिधानाद् वा ॥ पा० यो० द० समाधिपाद २३, भोजदेववृत्तौ-'तत्र प्रणिधानं मिक्तिविशेषो विशिष्टमुपासनं सर्विक्रियाणां तत्रापणम्, विषयमुखादिकं फलमनिच्छन् सर्वाः कियास्तस्मिन् परमगुरावपयिति, तत्प्रणिधानं समाधेस्तत्फललाभस्य च प्रकृष्ट उपायः' पृष्ठे १३,

२. ईश्वरप्रणिधानाद् वा । पा॰ यो॰ द॰, समाधिपाद २३ व्यासमाष्ये-'प्रणिधानाद् भक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरस्तमनुगृहणात्यभिध्यानमात्रेण'

३. ईश्वरप्रणिधानाच्च भगवद्धमंपालनात् । आचार्यसंश्रयाच्चैव जीवो बन्धनाद् विमुच्यते ॥ १६ सिद्धान्तदीपके किरणावलीवृत्तिसहिते पृष्ठे १८, मातृभूमि प्रेस, जयपुरतः प्रकाशिते

मानवशरीरे यद्यपि एकाधिकशतानि 'पञ्चित्रशत्सहस्त्राणि (३५) द्वासप्तिसहस्त्राणि वा नाड्यो वर्णिताः सन्ति तथापि तासु नाडीषु इडा-पिङ्गला-सुषुम्ना-कुण्डलिन्याख्या नाड्यः प्रमुखाः सन्ति । तत्र इडानाडी मानवशरीरे मेकदण्डस्य वाममागे भवति । सा च सुषुम्नां समाप्तिल्व्य दक्षिणनासापुटे संचरित । पिङ्गला मेकदण्डस्य दक्षिणभागे भवति, सा च सुषुम्नां समाप्तिल्व्य वामनासिकापुटे संचरित । तथोर्मध्ये षट्स्थानेषु षट्शिक्तसमन्तिता सिद्धिदायिनी शामबीशिक्तल्या सुषुम्नानाडी सर्वासु मुख्या भवित । केषाञ्चन्मते शीतस्वभावत्वेन इडा चन्द्रनाडीरूपेण, उष्णस्वभावत्वेन पिङ्गलासूर्यरूपेण, तथोर्मध्यवर्तिन्वेन त्रिगुणात्मकत्या सुषुग्ना तु चन्द्रसूर्याग्नरूपेन्त्युच्यते । यदि सूर्याचन्द्रमसौ प्रकृतिपुक्षयोः प्रतीकरूपेण स्वीक्रियते तर्हि कथियतुमिदं शक्यते यत् प्रकृतिपुक्षयोरालिङ्गनेव मध्यस्या सुषुग्ना जागिति । एवमेव इडापिङ्गलयोः समिलनेन जागिरिता कुण्डलिनी यदा षट्चकं परिभिन्दन्ती क्रमशउपरिगत्वा सहस्त्रारच-क्रिथतपरमिशवस्याऽऽलिङ्गनार्थमग्रे परिसरित तदा शिवशक्त्योश्चेदमालिङ्गनं महा नन्दमुत्रादयित । सा दशा एव साधकैर्युगलोपसनेति कथ्यते, सैव भिक्तरसस्योद्नगमभूमिर्विद्यते ।

### षट्चक्रविज्ञानम्

इठयोगसाधनायां चक्रविज्ञानस्यापि महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते । प्राणायामादियौ-गिकिक्रयाभिर्जागरिता कुण्डिलेनीशिक्तिरूर्ध्वमुखीभूय इडापिङ्गलयोर्भध्यस्थां तां सुषुम्नाम्यन्तरस्थां ६ १६ मतमां ब्रह्मनाडीं समाश्लिष्य षट्चक्राणि मित्त्वा च यदा सहस्त्रारचके प्रयाति तदैव साधकानां समस्तयौगिकिक्रयाः सिध्यन्ति । तत्रैव च

- १. शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः, तासां मूर्धानमधितिष्ठत्येका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्त्वमेति, विष्वड् न्या उत्क्रमग्रे भवन्ति ॥ कठोपनिषदि
- २. द्वासप्ततिसहस्त्राणि नाडीद्वाराणि पञ्जरे ॥ इठयोगप्रदीपिकायाम्४। १८ द्विसप्ततिसहस्त्राणि नाडीनां देहवर्तिनाम् ॥ अ बु॰सं॰ ३२।२ ।२
- ३. इडा नाम्नी तु या नाडी वाममार्गे व्यवस्थिता । सुषुम्नायां समाश्लिष्य दक्षिणनासापुटे गता ॥ शिवसंहितायाम् २।२५
- ४. विङ्गला नाम्नी या नाडी दक्षिणभागें व्यवस्थिता । मध्यनाडी समाश्लिष्य वामनाशापुटे गता ॥ शिवसंहितःयाम् २।२६
- ५. इडा वामे स्थिता नित्यं पिङ्गला दक्षिणे तथा । मुषुम्ना मध्यगा ज्ञेया योगसिद्धिप्रदायिनी ॥ योगरसायने
- ६. इडा श्किलयोर्भध्ये सुषुग्णाया भवेत् खलु । षट्स्थानेषु च षट्शिक्तः षटपदां योगिनो विदुः ॥ —शिवसंहितायाम् २।२७

कुण्डलिनीशिक्तपरमपुरुषशिवयोश्च मधुरमिलनं भवति । स्वपूर्वस्थानमूलाधारचकादारभ्य गन्तव्यसहस्त्रारचकस्थितव्रद्धारम्बस्थान गर्यन्तं कुण्डलिनीशिकः सुषुमणायाः येषु स्थानेषु अग्रे परिसरति, त एव षटचक्रतया कथ्यन्ते साधकैः योगिभिः।

#### षट्चक्रस्वरूपम्

पट्चके पु प्रथमं चकं मूलायारनामकम् , यन् मेकदण्डान्नीचैः गुदालिङ्गमूलयो-र्मध्यस्थिते सुषुम्णामुखे संलग्नम् , चतुर्दलकमला्कृति पीतवर्णञ्च भवति । तच्च शरीरविज्ञाने 'वेसिकप्लेक्स' इति कथ्यते । तत्रैव प्राणशिक्तरूपाकुण्डलिनी त्रिकोणाका-राग्निचक्रे स्थितेन स्वयम्भूलिङ्गेन सह सार्द्धत्रिवलयाकारेण निश्चेष्टतया स्थिता । द्वितीयं षड्दलकमलाकृतिस्वाधिष्ठानचकं लिङ्गमूले तिष्ठति । तच्च शरीरविज्ञानानुसारेण "हाइयोगास्टिक प्लेक्सस" इति कथ्यते । तृतीयं पशदलकमलाकृति हेमवर्णं मणिपूरक-चकं नाभिमूले भवति । तच्च शरीरविज्ञानदृष्ट्या 'सालर प्लेक्सस' इत्युच्यते । चतुर्थं द्वादशदलकमलाकृति रक्तवर्णं मनाहतचक्रं ह्दये तिष्ठति । तच्च शरीरविज्ञान-दृष्ट्या 'कारडियक प्लेक्सम इति कथ्यते । पञ्चमं षोडशदलकमलाकृति सुहेमाभं विशुद्धाख्यं चक्रं कण्ठे मवति । तच्च शरीरविज्ञानानुसारेण 'फेरिंगीलप्लेक्सस' कथ्यते। षष्ठं द्विदलकमलाकृति शुक्लवर्णमाज्ञाचकं भ्रुवोर्ममध्ये भवति । तच्च शरीरविज्ञानदृष्ट्या 'केवरनस प्लेक्सस' इति कथ्यते । एतत्साम्येन षट्चक्रमन्यत्रापि निरूपितम् ।

परिभास्वरषड्दलम् ॥ शिवसंहितायाम् १।७५

शोभितहेमवर्णकम् ॥ शिवसंहितायाम् ५।७६

द्वादशरसमन्वितम् ॥ ॥ शिवसंहितायाम् ५।⊂३

१. शिवसंहितायाम् ५1५।

२. द्वितीयं तु सरोजं च लिङ्गमूले व्यवस्थितम्।

नाभौ मणिपूरकसंज्ञकम् । ₹. तृतीयं पङ्कां

४. ह इयेऽनाहतं नाम चतुर्थं पङ्कजं भवेत्।

५. कण्ठस्थानस्थितं पद्मं विशुद्धं नामपञ्चमम्। सुहेमामं स्वरोपेतं षोडशन्वर संयुतम् ॥ शिवसंहितायाम् ५।६०

ह. शिवसंहितायाम् ५।६६।

७. मूलाधारमधिष्ठानं मणिपुरमनाहतम् कण्ठदेशे विशुद्धिः स्यादाज्ञाभूमध्यसंस्थिता । चतुष्कोणोऽयमाधारः स्थितिः षट्कोणरूपिणीं ॥

प्रोक्तषट्चकातिरिक्तं सहस्रदलकमलाकृति सप्तमं सहस्त्रारचकं तालुम्लो भवति । योगतत्त्वविद्नुसारेण सहस्त्रदलकमलकर्णिकास्थद्वादशदलकमलस्योध्वमागे पश्चिमाभि-मुखयोनिमण्डले बिन्दुरूपमुषुम्णाया विवरो विद्यते । तस्य मूले शून्याकारो ब्रह्मरन्ध्रो वर्तते । तत्रैव ब्रह्मणः स्थानमस्ति । तत्रैव जोवात्मनःसमुनयनमेव साधकानां साध्यम्परित । तत्रैव ब्रह्मएन्ध्रे आध्यात्मशक्तिरूपाकुण्डलिनी परमात्मपुरुषिशवेन सह मिलति । तयोस्तन् मिलनं जगन्मायिकविकारेभ्योऽसम्प्रक्तस्य जीवात्मतत्त्वस्य परमात्मतत्त्वेन सह तादात्म्यस्य कारणं वर्तते । एवं च कुण्डलिनीशिक्त-परब्रह्मणोः पूर्णमिलनपरिकल्पनेन योगसाधकैरिप भिक्तरसस्य सम्यग् निष्पत्तिः कृतेति ज्ञायते ।

### कुण्डलिनीविज्ञानम्

योगशास्त्रानुसारेण यद् ब्रह्माण्डे तदेव पिण्डे वर्तते । अत एव ब्रह्माण्डसदृशपिण्डे विविधब्रह्माण्डानि (चकाणि) परिकिष्पतानि । तेष्वन्यतमा कुण्डलिनी विद्यते । कुण्डलेऽस्याः स्त इति कुण्डलिनी । हठयोगदृष्ट्या सा च महाशिक्तरूपा कुण्डलिनी-सम्पूर्णभुवने परिन्यांना वर्तते । सा च इडापिङ्गलारूपकुण्डलद्वयसमन्विता, सार्द्धत्रिवल-यांकारा समुप्तभुजगोपमा, मूलाधारचक्रे संस्थिता महाशिक्तरूपा विद्यते । तयैव शिवांशो जीवे ब्रह्मजगद्भ्यां भेदमश्तुते । तस्याः स्वप्नमेवाज्ञानम् , बन्धनञ्च । योगाम्यासेनो रिथतायां तस्यां सा षट्चकाणि भिन्दन्ती ब्रह्मलोकं गत्वा शिवेन सह तादात्म्यं भजते । तच्च मिलन समस्तदृश्यजगतां समग्रमायाविकाराणां विसर्जनस्य जीवात्मपरमात्मनोश्च साम्यस्य प्रतीकमन्ति । सा च कुण्डलिनी संसारस्य सुजनात्मिकाशिक्तः,

मणिरढेंन्दुसंकाशस्त्रिकोणः स्यादनाइतम् ।
विशुद्धचकः ५ूणेंन्दुसदृशं परिकीर्त्तितम् ॥
विशुद्धिः स्फटिकप्रख्यः स्यादाज्ञासर्ववर्णभाक् ॥
केचिद् वदन्ति शोणाभं स्वाधिष्ठानारविन्दकम् ॥
आज्ञादिव्यशिखाकारा श्रुगु चातः परं प्रिये ।
आधारः पीतवर्णः स्यात् स्वाधिष्ठानं जलात्मकम् ॥
मणिनीलाञ्जनापख्यो रक्तवर्णस्त्वनाइतम् ।
तथा च पङ्कजं शुक्लं परमात्मप्रकाशनम् ॥

-षट्चक्राणि सांख्ययोगे

१. अत ऊर्ध्वं तालुमूले सहस्त्रारं सरोक्हम् । अस्ति यत्र मुषुग्णाया मूळं सविवरं स्थितम् ॥

<sup>-</sup>शिवसंहितायाम् ५।१२० ।

शब्दातीता वाग्देवी भ अजङ्गोपमा स्वयं प्रभासम्बद्धवा च विद्यते ।

घेरण्डसंहितानुसारेण आत्मशक्तिरूपा, सार्द्धत्रिवलयाकारा, परदेवतारूपा कण्डलिनीशिक्तम् लाधारे संसुप्ता तिष्ठति । तस्याः तादृशावस्थायां जीवः पशुवदावर-णैराच्छाद्यते । तदा कोटिशो योगाभ्यासैरपि ज्ञानं न प्राप्यते । यथा कुञ्जिकया कपाटः समुद्घाट्यते तथैव कुण्डलिनीशिक्तप्रबोधे ब्रह्मद्वारमुद्धाट्यते । आत्मशक्तिस्वरूपा कण्डलिनी प्रकृतेः प्रतीकभृता, परमात्मा च शिवस्वरूपस्य सहस्रपद्मस्येश्वरस्य प्रतीकरूपोऽस्ति । यतो हि योगसाधनया मूलाधारस्थितां सुधुसां कुण्डलिनीशर्कि प्रबोध्य शून्यगगनिस्थते (सहस्रारचक्रे) सहस्रदलकमले समुन्नयनमेव साधकानामु-द्देश्यं वर्तते । इत्यं च प्रकृतिपुरुषयोः, शिक्तिशिवयोश्च मधुरमिलनमिदमद्भुतमपूर्वम-निर्वचनीयं वर्तते । आत्मपरमात्मनोरिदमेव मधुरमहामिलनमेव भिक्तरसमुद्भावयित ।

#### नादविज्ञानम

हटयोगसाधनायां कुण्डलिनीपबोधनिकयायाः विशिष्टं स्थानं विद्यते तस्या अप्रबोधने जीवो जरामरणवन्धनैर्वध्यते, प्रबोधे सति बन्धनैर्विरहितो भूत्वा ऽमृतत्त्वं प्राप्नोति । यदा सा प्रबुध्योर्ध्वमुखी भवति तदा स्फोटरूपो नादः प्रतीयते । शारदातिलकानुसारेण सचिदानन्दात् परमेश्वरात् शिक्तस्ततो नादस्तस्माद् बिन्दुः समुद्भवति । स च नादः पिण्डब्रह्माण्डेषु च सततं परिव्यातः तिष्ठति किन्तुः

२. सुप्तानागोपमा ह्येत्रा स्कुरन्ती पनया स्वया।। शिवसहितायाम् ५।५८

-घेरण्डसंहितायाम् ३।४६-५१

सा निर्मागे सततोद्यता १. जगत्संसृष्टिरूपा वाचामवाच्या वाग्देवी सदा देवैर्नमस्कृता ॥ शिवसंहितायाम् २।२४

म्लाधारे आत्मशिकः कुण्डलिनी परदेवता । शयिता मुजगाकारा सार्धत्रिवलयान्विता ॥ यावत्सा निद्रिता देहे तावज्ञीवः पशुर्यथा । ज्ञानं न जायते तावत्कोटियोगं समभ्यसेत् ॥ उद्घाट्यते कपाटं च यथा कुञ्जिकया हठात्।। क्ण्डलिन्याः प्रवोधेन ब्रह्मद्वारं प्रभेदयेत् ॥

४. तयोध्वमायत्रमृतत्त्वमेति-श्रुतौ, सा शक्तिश्चालिता येन स मुक्तौ नात्र संशयः ॥ — हठयोगप्रदीपिकायाम् ३।१०८ I

भ. सचिदानन्दविभावात् सकलात् परमेश्वरात् । आसीब्छितिहततो नादा नादाद् बिन्दुससुद्भवः ॥ १।१।५, राधवमद्दीये च

मोहाविष्टैर्जनैर्नानुभूयते । स च नादः साधनाक्रमे विविधरूपेण श्रयते साधकः । मकरन्दं पिवन्तो भ्रमरा यथा गन्धं न वाछ्ठन्ति तथैव नादासकं चित्तं सक्चन्दनविन्तादिरू । लीक्किविषयं न कामयते । नादानुसन्धानात् चैतन्ये ब्रह्मणि चित्तं विलीयते । अपि च नादानुसन्धाने सित साधका आत्मज्योतिषो दर्शनमनहद्दनादश्रवणञ्च कुर्वन्ति । अत एव सर्वचिन्तां सर्वविधलौकिकचेष्टां च विहाय नादानुसन्धानद्वारा स्वचित्तं नाद एव स्थापयेत् । तत्र चित्तस्थैर्यानन्तरमेव परमानन्दरूनो मिकरसः समास्वाद्यते साधकः । तत्रैव साधकःभंगवच्चरणारविन्दस्य मिकरसो निपीयते । आत्मशिकरूपा, स्वयं नादस्वरूपा, ज्योतीरूपा, शिक्तस्वरूपा कुण्डिलनी साधकानां भावानुसारेणानुभूयते । इत्यं च मिकरससाधनायां नादश्रवणस्यातीव महत्त्वं वर्तते ।

हठयोगसाधनायां कुण्डलिनीसाधनाया अतीवमहत्त्वं वर्तते । किन्तु म० म० पं०
गोपीनाथकविराज र सम्पूर्णानन्द प्रभृतियोगतत्त्वविदो वदन्ति यद् वैदिकवाड्०मये कुण्ड-लिनीसाधनैव नोपलम्यते, तदिभिघायकः शब्दोऽपि तत्र नास्ति । पातञ्जलयोगदर्शने
प्राचीनजैनवौद्धवाङ्मयेऽपि कुण्डलिनी षट्-चक्रादिनां वर्णनं नोपलम्यते । वस्तुतोविषयोऽयं नाथसिद्धसाधकैः शिक्ततन्त्रेभ्यः स्वसाधनायां समानीतः। नाथसम्प्रदाये
साधकैः समाधिदशायां कुण्डलिनीरूपाऽरस्मशक्तेः सहस्नारचक्रस्थितपरमशिवस्य च

१. आदौ जलिधजीमूतभेरीझईरसंभवाः ।

मध्येमर्दलशंखोत्था घण्टाकाहलजास्तथा ॥ ४।८५
अन्ते तु किङ्किणीवंशवीणाभ्रमरिनःस्वनाः ।

इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते देहमध्यगाः॥ ४।८६

—हठयोगप्रदीपिकायाम्

आदौ मत्तालिमालाजनितरवसमस्तारसंस्कारकारीः नादोऽसौ वाशिकस्यानिलमरितलसद्वंशिनःस्वानदुल्यः । घण्टानादानुकारी तदनु च जलधिष्वानधीरो गमीरो, गर्जन्यर्जन्यधोषः पर इह कुहरे वर्तते ब्रह्मनाड्याः ॥ त्रिपुरसारसमुच्चये

- २. मकरन्दं पिवन्भुङ्को गन्धं नापेक्षते यथा । नादासकं तथा चित्तं विषयं नहि कांक्षते ॥ ४।७० इठयोग प्रदीपिकाय।म्
- ३. सर्वचिन्तां समुत्सुज्य सर्वचेष्टाविवर्जितः । नादमेवानुसन्दध्यात्रादे चित्तं विलीयते ॥ नादबिन्दूपनिषदि ४१
- ४. कुण्डलिनीशिक्तः, दिवेदी अभिनन्दनग्रन्थमःला पृष्ठे १७१ ।
- भः डा॰सम्पूर्णानन्दकृत 'योगदर्शने' पृष्ठे १४८, हिन्दीसिमितिः सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश १६६५ ।

तान्त्रिकवौद्धसाधकैः समाधिदशायां प्रज्ञोपाययोश्चाद्वयमिलनस्योदात्तपरिकल्पना कृता । अन्येश्च साधकैः समाधिरयं जीवात्मपरमात्मनोः मधुरमहामिलनस्य प्रतीकमित्यभिहितम्। एवं च तैराध्यात्मिकपरिणयस्य परियोजनया मिक्तरससाधनाया इदयस्पशिवर्णनं कृतम् । इत्यं च योगदर्शनेऽपि आत्मशिक्तरुपायाः चुण्डिलिनीशिक्तरुपा
परमात्मरूपशिवस्य च मधुरमिलनस्योद्भावना द्वारा योगिकभिक्तरससाधनाया व्यापिका
सरसा च पृष्ठभूमिनिर्मिता साधकैः । तामेवावलम्य्य कालान्तरे बौद्धसाधकैः प्रज्ञोपायस्य,
अद्वयस्य, शैवसाधकैः सामरसस्य, भक्तसाधकैजीवात्मपरमात्मनोश्च पावनपरिणयस्य
चामिनवपरिकलगनयाऽलोकिकभिक्तरसस्य अवतारणा कृता ।

श्रीसम्पूर्णानन्दमते 'सार्क्षत्रिवलयाकारा' कुण्डलिनी वागपरनामधेया शरीरे वर्तते । शरीरे तु वागेव पराशक्तिरस्ति । तस्याः कुण्डलिन्याः (पराशक्तेः) पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीरूपभेदत्रयेऽपि सूक्ष्मतमं परारूपं विद्यते । सा च परावाक् ओङ्कारस्वरूपा, तस्याश्च मात्रात्रयं सौविध्येनोच्चार्यते, किन्तु तस्या अर्द्धमात्रा 'यानुच्चार्या' विशेषतः' इति वचनानुसारेण सौविध्येन नोच्चार्यते । इत्यं च सार्द्धत्रिमात्रास्वरूपा पराशक्तिः,

ओङ्कारो वा यौगिकप्रक्रियायां सार्द्धित्रवलयाकारा कुण्डलिनीत्युच्यते र

श्रीहरिशङ्करजोशीमहोदयेन व ऋग्वेदे विणितदेवासुरसङ्ग्रामः कुण्डिलनीयोगस्य रूपक्षमात्रमेवेत्यनुसंहितम्। तन्मते प्रतिकृत्यनुलाः प्राणा नागतुल्याः, तस्य दैवं मुखं स्वपक्षाय मन आकर्षति, आसुरं मुखं स्वपक्षाय चाकर्षति। ततो देवस्य जये दैवं मनः, आसुरस्य जये आसुरं मनः, तदाकारमुभयमुखं प्राणसूत्रं कुण्डलाकारं कृत्वोभयोस्तयो मुखं समीकृत्यासुरमुखं दैवीमुखस्य समुत्थापनमेव कुण्डिलनीयोग इति। एवं च तयो दैवासुरीप्रवृत्योः सर्वरूपं प्राणसुभयमुखं 'य एवं वेद' स एव वेदान् योगं, कुण्डिलनीयोगं वेत्ति, स एव ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवतीति नात्र विचिकित्सालेशोऽिष । तयोः प्राणयोईन्द्रमेव ऋग्वेदं देवासुरसङ्ग्रामरूपतया वर्णितम्।

#### सांख्ययोगयोश्च परस्परं भेदाभेदः

सांख्यं योगश्च परस्परं सर्वथा भिन्नौ न स्तः। 'साख्ययोगो पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः' इति गीतोक्तसिद्धान्तानुसारेण तयोः परस्परं पार्थक्यं न समनुभ्यते विदुषां मते। साख्ये प्रतिपादितानि पञ्चविद्यतितत्त्वानि योगदर्शनेऽपि स्वीकृतानि सन्ति। उभयत्र प्रत्यक्षादिप्रमाणत्रयं समानरूपेण स्वीकृतम्। अपि च प्रकृतिपुरुषयोः

१. दुर्गासप्तशती-रात्रिल्लो ३ एळोके।

२.डा ० सम्पूर्णानन्दकृत योगदर्शने पृष्ठे १५०

३. हरिशंकरजाशीकृत 'वैदिकयोगसूत्रे' पृष्ठे ११५, रा४।३

४. ऋग्वेद ७१६

संयोगात् संसारः, तयोवियोगात् मोक्ष इति सिद्धान्त उभयत्र तुल्य एव । किन्तु सार्ख्यं ज्ञानप्रधानम् , योगः कियाप्रधानम् । सार्व्यं तत्त्वमीमासा विद्यते, योगे च तद्वाति । साधनं चित्तवृत्तिनिरोधो वर्णितः । मोक्षप्राप्तिसाधनायां तयोर्मतमेदोऽस्ति । तत्र सार्व्यं पञ्चविश्वतितत्त्वानां सम्यग् ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणम् , योगे तु चित्तवृत्तिनिरोधस्य पराकाष्ठायां पुरुषस्त्ररूपेऽवस्थानमेत्र मोक्ष इति । योगे ईश्वरनामधेयं षड्विंशतितमं तत्त्वमिष स्वीकियते । किन्तु सार्व्य ईश्वरो न स्वीकियते, अत एव सार्व्य पञ्चविश्वति तत्त्वान्येव स्वीकृतानि । चार्वाकदर्शनं विद्वाय प्रायः सर्वदर्शनेषु सर्वशास्त्रेषु च चित्तरय शरीरस्य च परिशुद्धयर्थं यौगिकिकियाया माहात्म्यं स्वीकियते ।

## शैवदर्शने भक्तिरसस्वरूम्

माहेश्वरसाधनामार्गे वामाचारस्योत्तरोत्तरहासेन शिवतत्त्वस्य क्रमिकविकासेन च माहेश्वराणां कापालिकः, कालदमनम्, पाशुपतः, शैवश्चेति मतचतुष्टयं प्रचलि तम्। उपासनापद्धतेः पार्थक्येन तेषां मतानां दार्शनिकस्वरूपं मेदं लभते। शोधप्रबन्धेऽस्मिन् तस्य साङ्गोपाङ्कविचेचनं विहाय केवलं मिक्तरसदृष्ट्यं व तस्य स्वरूपं निरूप्यते।

तत्र कापालकसाधना—तन्त्रसाधनायां व।ममार्गिसाधकानां (अधोरसाधकानां) कृते कापालिकः शब्दः प्रयुज्यते । कपालं धरतीति कापालिक इति व्युत्पत्तेः । ब्रह्माण्ड पुराणादिषु वर्णितेन विष्णोः मोहिनीरूपं प्रति शिवस्योन्मत्ताऽऽचरणेन सह कापालिक-मतस्य सम्बन्धः प्रतिपाद्यते । सम्भवतोऽस्मादेव कारणात् कृष्णचतुर्दश्यां तिथौ काश्मीरश्चे वसाधकेर्यं त्य-गीत-सुरा-सुन्दरीणामुन्मुक्तविहारद्वारा शिवस्योन्मत्तता प्रद-श्यते । कापालिकसाधनायां साधकस्य शरीरमेव 'वज्रधरः', जगतः कापि स्त्री कपाल-वित्ता 'सोऽहं' रूपमेव च हेरकमगवद्मूर्तिः स्वीक्रियते । कापालिकसाधनायां वज्र पद्म-मदनं चेति त्रित्नं स्वीक्रियते । वज्रयानसाधनायां शैवकापालिकसाधनायां च भोगगरकयोगताधना स्वीकृत्य स्त्रीपुरुषयोः स्थूलशरीरसंयोग एव सामरस्यमिति कथ्यते । स्थूलशरीरसंयोगोऽयं पञ्चपवित्राऽऽकर्षणस्य तथा ऊर्ध्वचालनस्य साधनं वर्तते येन शरीरं वज्रवद्यलायते । अस्मिन्नव प्रसङ्गे अमरौली-वज्रौली-सहजीलीमुद्राणामुद्मावनाऽभूत् ।

नाडीषु चक्रोषु च विश्वासः, शिवजीवयोरभिन्नता, योगद्वारा इन्द्रियनिग्रहपूर्वकं कैवल्यरूपे समवस्थितस्य शिवरूपस्यऽऽत्मनः साक्षात्कारः, शक्तियुक्तशिवस्य प्रभविष्णु-

१. प्राणी वज्रधरः कपालवनिता तुल्यो जगत् स्त्रीजनः । सोऽहं हेरूकमूर्तिरेष भगवान् यो नः प्रभिनोऽपि च ॥ चर्याचर्यविनिश्चयस्यः टीकायाम् , मृ० मृ० हरपुसादशास्त्रिसम्पादितायाम् ।

२. नाथुसम्मदाये पृष्ठे ५६ । ३. इटयोगप्रदीकायाम् पृष्ठे ६२ ।

तायां परमविश्वासः, पञ्चामृतविधानमित्यादिकापालिकमते प्रसिद्धम् । कापालिकमते शिक्तविवर्जितः शिवोऽपि शवतां प्राप्नोति । शक्त्या युक्तः शिव एव कर्त्तु मक्त्र्युं मन्यथाकर्तुं ज्ञ समर्थो भवति । शिक्तविरिहतः शिवस्तु निष्क्रियो निरञ्जन एव, अत एव
सोमसिद्धान्तिनां मते 'उमया सहितो रुद्धः' एव 'सोमः' कथ्यते । तन्मते उमाशिवौ
मिथुनरूपावेव उपास्यौ भवतः । तन्मते प्रथमानन्दः, परमानन्दः, विरमानन्दः, सहजानन्दश्चेत्यानन्दस्य कोटिचतुष्टयं वर्तते । तत्र सहजानन्द एव परमसुखमस्ति ।
तदेव सुखराजः शूल्यावस्था वा कथ्यते ।

कालदमनसाधना—आचारदृष्ट्या कालदमनसाधकोऽपि कापालिकसाधकसदृश एव वाममार्गी भवति । तन्मते रूद्ररूपेण परमेश्वरः स्वीक्रियते । तन्मतानुसारेण कपालमोजनं चिताभरमलेपनम् , चितामरमसेवनम् , दण्डधारणम् ,सुरापात्रधारणम् , सुरापात्रे भैरवपूजनञ्चेति षडाचाराः सर्वेषां लौकिकपारलौकिककामानां प्रापणायामो-चवाधनानि सन्ति ।

पाणुपतसाधना — पाणुपतसाधकानां मते कार्यम्, कारणम्, योगः, विधिः, दुःखान्तश्चेति पञ्चपदार्थाः स्त्रीक्रियन्ते । तत्र जीनो जडश्च कार्यं परमात्मा च कारण वर्तते । मतेऽस्मिन् जीनः पशुरूपेण, जडः पाश्रू एपेण परमात्मा च पतिरूपेण स्वीकृतः । चित्तद्वारा पशुरुत्योश्च संयोग एव योगः कथ्यते । पतिप्राप्त्युपायः, पतिपूजा, पतिप्रसन्न तायैर्यत्यानप्रमृतिर्विधीयते । दुःखानामात्यन्तिकनिवृत्तिदुःखान्तो मोक्षो वा कथ्यते । एतत्सर्वं विश्वदरूपेण महेश्वर्यवर्ष्टिते 'पाशुपतस्त्रे वर्णितम्, यस्य कौण्डिन्यविरचितपञ्चमार्थिभाष्यं विद्यते ।

शैवसाधना— शैवसाधनायां पशुः पतिः पाशश्चेति तत्त्वत्रयं परमतत्त्वरूपेण स्वीकृतम् । तत्रेश्वरः पतिरूपेण जीवश्च पशुरूपेण स्वीकृतः । तत्र पशुः (जीवः ) अशोऽगुरूपश्च वर्तते । जीवरूपपशुः कर्म-मल-माया-रोधशिकरूपेण पाशचतुष्टयेन निवद्धस्तिष्ठति । स च पत्युरतुग्रहेण बन्धनात् प्रमुच्यते । प्रोक्तपाशचतुष्टयराहित्यमेव जीवस्य मुक्तावस्था कथ्यते ।

१. शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिनी विवर्जितः ॥ देवीभागवते

२. शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवतः शक्तः प्रभवितम् । न च देवं देवी न खलु कुशस्त्रः स्यन्दितुमित ॥ सौन्दर्यलहर्याम्

३. जयित सुखराज एवं कारणरहितः सदोदितो जगताम् । यस्य च निगदनसमये वचनद्ररिद्रो बभूव सर्वज्ञः ॥ -न उपादस्य सेकोदेशटीकायाम्

शैवदिनम् — शैवमते आगमशास्त्रम्, स्पन्दशास्त्रम्, प्रत्यिमज्ञाशास्त्रञ्चेति शास्त्रत्रयं प्रसिद्धं वर्तते । अपि च शैवदर्शनस्याभेदः, भेदः, भेदाभेदश्चेति पक्षत्रयमिति, परा
अपरा परात्परा चेत्यवस्थात्रयमिति, वाञ्छा ज्ञान क्रिया चेति शिक्तत्रयमिति, पश्यन्तीमध्यमा वैखरी चेति वाक् त्रयमिति त्रयस्त्रिकमिदं दर्शनेऽस्मिन् प्रसिद्धम् । तस्मादिदं
त्रिकदर्शनमित्यप्युच्यते । अत्र सामरस्यस्य महत्त्वं वर्तते । यथा सांख्यदर्शने प्रकृतिः
सर्वथा ईश्वरिनरपेक्षा तथा त्रिकदर्शने नास्ति, न चाद्वैतवेदान्तसदृशं निष्क्रियं
ब्रह्म स्वीकृतम्, अपि तु तत्र मानवस्वभावस्य सर्वे पक्षाः प्रस्त्यन्ते । यतो हि तद्दर्शनानुसारेण चैतन्यस्वरूपः शिवः प्रत्येकवस्तुना सह तादात्म्य स्थापयित्वा ज्ञानं कारयित,
स्वशक्त्या सह छीछारतत्वेन प्रीति प्रबोधयितः तथाऽऽप्रतिहतेच्छाशिकञ्चोत्पादयित
जीवे । काश्मीरशैवदावनायां भिक्तरसोपासनाया रहस्यमिदमेव वर्तते । संभाव्यते यत्
काश्मीरशैवदर्शनस्य प्रोक्तसिद्धान्त एव मिक्तकािष्ठकसाधनायां ज्ञान-कर्म-मिक्तरूपेणः
शीछ शिक्त-सौन्दर्यरूपेण योग-ज्ञानमिक्तरूपेण परिणतो भूत्वाऽभिनवित्रकदर्शनरूपेण पल्छिवतो बभूव । ज्ञानयोगाभ्यां सह भक्तः शीछशिकभ्यां सह सौन्दर्यस्य
समिमश्रयोन स्वभावतो भिक्तरससाधनायाः प्रशस्तमार्गः सिध्यति ।

शैवदर्शने भारतीयजीवन-कला-साहित्यादीनां दृष्ट्या द्वैतप्रतिपादकानां मालनी-विश्वास-स्वच्छन्द विज्ञानभैरवानन्दभैरव-मृगेन्द्र कामिकाक्द्र-यामलादीनां शैवागमानां महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते । शैवदर्शनानुसारेण द्येकत्रिंशत्तत्त्वानि यथा-१-शिवः, २-शिकः, ३-सदाशिवः, ४-ईश्वरः, ५-विद्या, ६-पुरुषः, ७-माया, ८-कालः, ६-नियतिः, १०-कला, ११-अविद्या, १२-रागः, १२-प्रकृतिरव्यकं वा, १४-महत्, १५-अहंकारः, १६-मनः, १७-२१-पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, २२-२६-पञ्च-कर्मेन्द्रियाणि, २७-३१-पञ्चतन्मात्राः, ३२-३६-पञ्चमहाभृतानीति साकल्येन

१. एतत्पञ्चकं पतिरिति कथ्यते ।

२. महार्थमञ्जर्याम् पृष्ठे ५० । तत्त्वप्रकाशे ३।४ तु स्पष्टमेव विद्येति पट्यते वित्रियते च टीकाकृता गुद्धविद्येति (त्रिवेन्द्रम् संस्कृतप्रन्थमालातः प्रकाशिते )

३. ६-१२ तत्त्वानि पशुरिति कथ्यते ।

४ १३-३६ तत्त्वानि पाश्चनाम्ना प्रसिद्धानि । महार्थमञ्जयमि १३।२५ तथा तत्त्वप्रकाशे २।५-११, ३।४, १२ ( त्रिवेन्द्रमसंस्कृतप्रन्थमालातः प्रकाशिते ) तत्र इदं चिन्त्यम् तत्त्वप्रकाशे ४।२ अन्यक्रमहतोर्मध्ये गुण इत्यपरं तत्त्वं विलोक्यते । न पुनस्तन्महार्थमञ्जयाम् । सर्वदर्शनसंग्रह-

षट्त्रिंशत् । तथापि यथोकं महार्थमञ्जरी (पृ०५०) दिनेकाकारेणाष्ट्रमादीनि (८-१२) पञ्चतत्त्वानि केवलं मायाया विभृतिरूपाणीति शक्यानीहाराणयितुमिति प्राप्यतेऽत्रापेक्षितैकत्रिंशात्संख्या । तत्र राग-शिव-शिक्तप्रभृतितत्त्वानासुद्भावनाद्वारा कालान्तरे विकासशीले भिक्तरसे शिवशक्योः सामरस्यस्य मनोहरः सन्निवेशः प्राप्यते ।

#### काश्मीरशैवमतेश्वराद्वयवादः

वाममार्गिरद्रोपासनायाः विभत्सपद्धतेर्विरुद्धत्वेन कश्मीरे यो धर्मः प्रादुर्भृतः स एव काश्मीरशैवमतम् , तस्य सिद्धान्तश्चेश्वराद्धयवाद इति कथ्यते । शाङ्कराद्धैतवादेन प्रमाविते मतेऽस्मिन् शिवस्य प्रधानता वर्तते, सत्यं शिवं सुन्दरमिति च सर्वमेकमेकाः कारतयाऽद्वैतब्रह्मरूपेण शिवस्यावतारणा वभूव । तस्य प्रवर्त्तकश्च वसुगुप्ताचार्य आसीत् । स्वसिद्धान्तप्रतिपादकं शिवस्त्रं तेन रचितम् । काश्मीरशैवसिद्धान्तानुसारेण ईश्वरः सर्वस्वतन्त्रः कर्त्तृ स्वरूपो वर्तते, मायातस्य स्वतन्त्रशिक्तरस्ति । ईश्वरः स्वेच्छ्या नटवल्लीलाविस्ताराय ता मायां नियोजयित । तस्याश्च माध्यमेन स्वस्पुरणं करोति । विमर्श आत्मनः स्वभाव आन्तरधर्मो वा विद्यते । तत्र ज्ञानिकययोश्च मेदो नास्ति । उभयोष्टमुखतैवेश्वरस्य 'इच्छा' वर्तते । कालान्तरे शैवमतस्य दार्शनिकपक्ष-संस्थापनाय वसुगुप्तस्य शिष्येण श्रीकल्लहेण 'स्पन्दशास्त्रम्' श्रीसोमानन्देन च 'प्रत्यभिज्ञाशास्त्र'मिति रचितम् । तत्र स्पन्दमते ईश्वराद्वयस्यानुभृतिसाधनं द्य ईश्वरदर्शनं, तद्द्वारा मलनिवारणं च वर्तते । परन्तु प्रत्यभिज्ञादर्शने ईश्वररूपेण स्वारमनः प्रत्यभिज्ञैव अर्थात् स्वस्वरूपप्रसिद्धारा ईश्वराद्वयस्यानुभृतिर्भवति ।

#### स्पन्दशास्त्रस्य दाशंनिकसिद्धान्तः

काश्मीरशैवमते स्पन्दवादस्य प्रतिष्ठापकः कल्लहाचार्य आसीत्। स्पन्दस्य शाब्दिकार्थस्तु कम्पनम्, गतिः, स्फुरणादिकञ्च भवति। शिवस्य प्रथमं स्फुरणं स्पन्द एव वर्तते। यदा शिवेनानुभूयते यदहमेव शिवोऽस्मि तदा तस्मिन् प्रथमं स्पन्दनं भवति, तदेव स्पन्दनं शिवतत्त्वमिति कथ्यते। यदाऽऽनन्दस्य बोधो जायते तदा शिक्ततत्त्वस्य प्रधानता भवति। 'कामकलाविलासे' शिवशक्त्योक्भयोः कृते बिन्दुशब्दः प्रयुक्यते। तस्य श्वेतं रक्तं क्चेति रूपद्वयं भवति । बिन्दुरेव सृष्टेः कारणम्। 'शारदातिलकानुसारेण मानवशरीरेऽग्निः सोमश्चेति तत्त्वद्वयं भवति । तत्राग्निः सूर्यस्तथा सोमो निशाकरो वर्तते। सूर्यः दक्षिणमागे तिष्ठति, यः पिञ्जलेति कथ्यते, तथा सोमो वामपचे तिष्ठति, य इदेति कथ्यते। अत एव 'शारदातिलक' भाष्यकारेण

१. सित्रशोणिबन्द्युगलं विविक्तशिवशिक्तसंकुचत् प्रसरम् । कामकलाविलासे

शुक्रमग्निरूपं रक्तं चन्द्ररूपम्' इत्यादिना बिन्दुनिरूपणं कृतम् । एवमेव सदा शिवे इच्छाशक्तेः, ईश्वरं ज्ञानशक्तेः, शुद्धविद्यायां क्रियाशक्तेश्व प्रधान्यं भवति । शुद्धविद्यातः समारभ्य शिवतत्त्वपर्यन्तम् ध्वैगामी जीवः प्राप्तव्यतत्त्वं स्वात्मरूपेण गृह्णाति । एवञ्च तत्त्वस्य पूर्णरूपेणाऽऽत्मगतत्वम् , विषयस्य विषयिणि तादात्म्यम् , विश्वस्मन् व्यक्तौ च समरसता सम्पादनमेव स्पन्दवादः । शैवसाधनायां स्पन्दवादो नृत्तनदार्शनिकविचारधारारूपेण समायातः । स्पन्दवादेनानेन महान् समन्वयोऽजिन । शानेन सह भक्तेस्तया दर्शनेन सह भावनायाः सम्मिश्रोनेव भिक्तरस्त्रोतः प्रवहति ।

स्पन्दशास्त्रस्य परम्परायां वसुगुप्तकृत 'शिवस्त्र'स्य महकल्लहकृत 'स्पन्दकारिकायाः' स्पन्दवृतेश्च' चेमराजकृत 'स्पन्दिनर्णय'स्य स्पन्दसन्दोह'स्य च, रामकाण्डकृत 'विवृत्तेः' उत्पलवैष्णवकृत' प्रदीपिकायाश्च महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते । तेषु प्रन्थेषु स्पन्दवादस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्माः सिद्धान्ता निरूपिताः समुपलभ्यन्ते ।

#### प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य सिद्धान्ताः

सामान्यतया प्रत्यभिज्ञाशब्दस्यार्थस्तु 'पुनः स्वस्वरूपस्य ज्ञानं प्राप्तिः परिचयो वा' वर्तते । प्रत्यभिज्ञादर्शनानुसारेण दुःखस्याऽऽत्यन्तिकिवृत्तिर्निरितिशयाऽऽनन्दस्य (मोक्षस्य) प्राप्तिश्च न केवलं ज्ञानेन, न वा केवलं मह्नया एव संभवति । अपि तु तयोः संयोगेन दुःखस्याऽऽत्यन्तिकिवृत्तिर्मवित । यतो हि शुद्धभक्तौ द्वैतभावस्यापेक्षा भवति, तादृशावस्थायां मोहोदयस्य सम्भावना भवति, किन्तु ज्ञानिभक्तानां द्वैतभावे मोहोदयो न सम्भवति । अत एव मतेऽस्मिन् ज्ञानाश्चितभिक्ततत्त्वस्यैव प्राधान्यं भवति । प्रत्यभिज्ञादर्शनानुसारेण साधको ज्ञातमेव वस्तु पुनर्ज्ञात्वा प्रसन्नो जायते । स गुरोः कृगयाऽद्वयेशवरं सम्यग् ज्ञात्वा स्वाधीनीकरोति । तादृशावस्थायां तस्य सुमहानानन्दानुभवो भवति । इत्यञ्च प्रत्यभिज्ञादर्शनमद्वेते द्वैतस्य निर्गुणे सगुणस्य चाभिनवा मधुरकल्पना वर्तते । शैवमतस्य प्रत्यभिज्ञादर्शनमिदं वैष्णवानां द्वेताद्वैत-मतसदृशमेव विद्यते । वेष्णवानां द्वेताद्वैतवादस्यव शैवानां प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य 'ईश्वराद्वयव।द' स्याभ्यन्तरे भक्तेद्वैतमूलकभावनां सन्निवेश्य शिवशक्त्योश्च सामरस्यस्य तादात्यस्य वाभिनवा सृष्टिरमृत् ।

अस्मिन् मते जगदुपादानकारणं बिन्दुः। बिन्दुविषये च प्रत्यभिज्ञादशीने-ऽविद्या,

१. अग्निषोमात्मको देहो बिन्दुर्यदुभयात्मकः । दक्षिणांशः स्मृतः सूर्यो वामभागो निशाकरः ॥ ३६ इडा वामे तनोर्मध्ये सुषुम्णा पिङ्गला परे ॥ ४० शारदातिलके

रागः, काळः, नियतिश्चेति, चतुर्विधा कळाः प्रतिपादिताः । ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिन्याम् (३।१।६) तदेव प्रतिपादितमभिनवगुप्तपादाचार्येः सिद्धान्तागमे बिन्दुरूपाया महा-मायायाः पञ्चकळाः सन्ति । याः महामायारूपे बिन्दौ शुद्धाशुद्धजगदुपादा-नत्वमुपपद्यन्ते ।

प्रत्यभिज्ञादर्शने शैवागमस्य द्वैतभावेऽद्वैतवादस्य स्थापनाऽभृत् , अथवा प्रकारान्तरेण शाङ्कराद्वैतवाद एव नृतनरूपेण समुपस्थापितः । एवं च दृष्टिगोचरभृतस्य जगतश्च स्वीकृतिः, मायायामनिर्वचनीयसत्यत्वस्य स्वीकारः, शक्तेश्चिद्रूष्ट्रपस्वीकारः, मोक्षाद्पिपरमश्रेष्टः स्विमर्शरूपपृष्ट्षार्थस्य सिद्धान्त इत्याद्याः प्रत्यभिज्ञादर्शनस्याभिनवा उद्भावनाः सन्ति । सिद्धान्तेऽस्मिन् सर्वे मनुष्याः स्वजीवने स्वस्वरूपं पुनः ज्ञात्वा मोक्षस्य स्वातन्त्रयस्य वाऽधिकारिणो भवन्ति ।

वस्तुतः स्वातन्त्रयं जनस्य सुमहानिधकारो वर्तते।स एव शक्तिपदेन विमर्शपदेन च व्यपदिश्यते। यदा शिवः शक्तौ प्रतिविभिन्नतो भवति तदा एव सत्त्रया सह 'अहंविमशों' जागर्ति। स 'अहंविमशों' एव विम्बोऽस्ति, तस्यैव प्रतिविभन्नरूपेणाऽऽ भासरूपेण वा विश्वस्य प्रतिष्ठा स्थितिर्वा वतते। विश्वं ग्राह्मग्राहकोभयरूपेण वर्तते। एवञ्च शिवशक्त्योस्तादात्म्यसम्बन्धो वर्तते। शिवशक्त्योश्च पारस्परिक-तादात्म्यसम्बन्धे एव सामरस्यत्वेनाभिधीयते। तात्पर्यमिदं यत् तन्मयीभावस्य

मलप्रध्वस्तचैतन्यं कलाविद्यासमन्वितम् । रागेण रिक्कतात्मानं कालेन कलितं तथा ॥ नियत्या यमितं भूयः पुंभावेनोपत्रृंहितम् । प्रधानाशयसम्पन्नं गुणत्रयसमन्वितम् ॥ बुद्धितत्त्वसमासीनमहंकारसमन्वितम् ॥ मनसा बुद्धिकर्माक्षेस्तन्मात्रैः स्थूलभृतकैः ॥

१. महार्थमञ्जर्याः-अष्टादशगाथायां-परिमलन्याख्यायां श्रीमत्स्वच्छन्देन प्रतिपादितम् पृष्ठे १५-१६ ।

२. अघोरिशवाचार्यकृतायां तत्त्वत्रयनिर्णयवृत्तौ ३, रत्नत्रये ८६, रत्नत्रय− व्याख्याम् ८५ शिवार्कमणिदीपिकायाम् २।२।३८ मृगेन्द्रवृत्तौ, मृगेन्द्रवृत्तिदीपिकायां च—१।१०।१४।

र. अभिनवगुतमते शक्तिशक्तिमतोरभेदः सम्बन्धः स्वीकृतः, यथा— शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद् व्यतिरेकं न वाञ्छति । तादातम्यमनयोर्नित्यं वहिदाहकयोरित ॥ -बोधपञ्चदशिकायाम् र ।

सुखद्स्थितिरेव समरसता, यत्र सम्पूर्णवाह्यविकल्पा विलयं प्रयान्ति, दृश्यं जगच्च प्रकाशितं भवति । समस्तसाधनायाश्चरमोपलिब्धस्तु समरसता प्राप्तिरेव वर्तते । मिलनः पाशवद्धोऽज्ञानी जीवः शिवत्वप्राप्तावेव मुक्तो भवति । शिवत्व प्राप्तयेऽनुपायः, शाम्भवः, शाकः, आणवश्चेति चत्वार उपाया निर्दिष्टाः सन्ति । इत्यं च प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य मुख्यं लक्ष्यं तु ज्ञुद्रसीमां परित्यज्य विराट्पुरुषेण सह मनुष्यस्य मिलनमेव वर्तते । प्रत्यभिज्ञा दर्शनेन समस्तसंस्कृतशास्त्रं परिख्यातं परिलक्ष्यते । प्रत्यभिज्ञादर्शने शिवस्य यत् स्थानं तदेव रसशास्त्रे साहित्यशास्त्रे वा रसस्य स्थानं वर्तते । इत्यं च मिक्तरससाधनायाः सद्यान्तकनिक्ष्वणदृष्ट्या शैवदर्शनस्य तत्रापि प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य विशेषमहत्त्वं वरीवर्ति । प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य सद्यान्तकपक्षप्रतिपादकाः सोमानन्दरिचता 'शिवदृष्टिः, उत्पलाचार्यन्त्रता "ईववरप्रत्यभिज्ञाकारिकाविमर्शिणीः, तन्त्रसारः, तन्त्रालोकः, परमार्थशास्त्र'' बचेत्यान्त्यो प्रन्थाः सन्ति । येषु प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य सिद्धान्ताः विशदरूपेण प्रतिपादिताः तत्त्वज्ञैः । काष्मीरशैवमते योग-ज्ञान-भक्तीनां समन्वयः

यद्यपि काश्मीरशैवमतमद्वैतवादि वर्तते किन्तु शाङ्कराद्वैतवादात् सर्वथा भिन्नमेव तत् । यतो हि शांकरवेदान्तानुसारेण ब्रह्मणि निष्कियता विद्यते परन्तु काश्मीरशैवमतानुसारेण परमेश्वरे सिक्रयता विद्यते । अपि च शैवमते शानेन सह भक्तेः सुन्दरः समन्वयोऽस्ति । काश्मीरशैवसाधकानां हष्ट्या वास्तविकरहस्यस्य समुद्धाटनाय, प्रत्यक्षानुभृतये, तत्त्वशानाय च योगसाधनस्याऽऽवश्यकतानुभृयते । तेषां मते योगसाधनाभिरेव मनुष्या मायाजन्याऽऽवरणं विमुच्य मोक्षं प्राप्नुवन्ति, मोक्ष्य शानभक्त्योश्चोन्मेषदशैव वर्तते । ज्ञानमूलाद्वैतभिक्तः सदैवाहैतुकी, आनन्दिवधायिका च भवति । सा च स्वानुभृतेः पूर्णानन्दरसः, आत्मविश्वासस्याविचलशिक्तः तत्त्वशानस्य लोकोत्तरशान्तिप्रदायिका चास्ति । अपि च यथा सृष्टेरादौ परमतत्त्वसदाश्चावः पूर्णाकृत्रिमस्य 'अहंभावस्य' स्फुरणद्वारा विभिन्नलीलासु प्रवृत्तो भृत्वा स्वयमान्वन्दितो भवति, एवमेव 'अहं परमेश्वरः' इति भावस्यानुभावकः साधकोऽपि भक्त्यर्थं द्वैतभावं परिकल्प्य तत्रैव रमते । द्वैतभावस्यैव परिकल्पनाऽद्वैतादिप मनोहारिणी । अभिन्नद्वद्यमित्रयोरिवाथवाऽभिन्नद्वदयद्यस्यत्योरिव जीवात्मपरमात्मनोः समरसानन्दे परिकल्पतद्वैतभावः सुधावदास्वाद्यते ।

एकमेव हरिणापि प्रतिपादितं वाक्यपदीये—

एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शिक्तव्यपाश्रयात् ।

अपृथकत्वेऽपि शिक्तभ्यः पृथक्तवेनैव वर्तते ॥ १।२ ।

१ भक्त्यर्थं किल्पितं द्वैतमद्वैतादिष सुन्दरम् । जातं समरसानन्दं द्वैतमप्यमृतोपमम् ॥ बोधसारे ४२ मित्रोरिव दम्पत्योजीवात्मपरमात्मनोः ॥ बोधसारे ४३

काश्मीरमीवमतस्ये स्वराद्वयवादः, ज्ञानयोगमूलकमिति सद्धाःतः, ज्ञिवशक्त्योः सामरस्यम् , ज्ञानमूलकाहै तुकीमित्तपद्धतिः, आत्मानुमू तिपरकित्रक दर्शनिमत्ये तेषा प्रभाविण भारतीयमितिकालिकविविधर्मसाधना प्रभाविता परिलक्ष्यते । तथा प्रभाविते- निर्गुणसगुणोपासकै मितिरसस्य मार्मिकाभिव्यितिः कृता । अत एव मितिरसस्य दार्शनिक- स्वरूपविवेचनदृष्ट्या काश्मीरशैवसम्प्रदायस्य दार्शनिकसिद्धान्तस्य साधनापद्धत्याश्च महत्त्वं वर्तते ।

वीरशैवसिद्धानते भक्तिरसस्वरूपम्

श्रीवसवाचार्यमतानुसारेण सिस्तुर्भगवान् शिवः स्वात्मानं वासनानुरूपेण तत्तत्सुखदुःखनिःश्रेयसानुरूपोमेको सृष्टिं चिकीर्षति । कस्यचिद् रागादिदोषयुक्ता सा वासना स्विमिताग्निरिव संतापगर्मा, अन्यस्य दयादिभावयुक्तस्याम्राद्यङ्कुरगतस्वा-दुत्विनमा, ततोऽप्यन्यस्य मगवद्भिक्तरससनाथस्य कुमारीगतवल्लभानुरागतुल्याऽनुद्बुद्धा तिष्ठति । मगवतः कृते सुध्युन्मेषे प्राप्तविकासा लब्धस्वाभिन्यक्तिसाधनाः सत्यः वासनाः सृष्टिं संतापमयीं सुखमयीमानन्दमयी वाऽनुभावयन्ति । एवञ्च तन्मते शिवात्मनोरिव-

१. सारस्वतीसुषमायां प्रकाशितः 'लिङ्गायतसिद्धान्तबिन्दुः' निबन्धो द्रष्टव्यः, वि॰ सं॰ २०१३, एकादशवर्षे ३-४ अङ्कौ ।

भज्यस्थितिः सृष्टिप्रसरश्चेति प्रतिगादितम् । अपि च मक्तशिवयोरनादिरनन्तः सम्बन्धः सामरस्थात्मकः, येनानादिरात्मा नवनवोल्लासं शिवं मनसि संस्थाप्यप्याऽऽदरेण संपर्थः श्वितः । एवञ्च तत्र शिवभक्तयोरनादिः सम्बन्धः सामरस्थात्मकः प्रतिपादितः । भक्तस्य मुखद्रपंगो शिवः प्रतिफलित, यतो हि शिवो भक्तदेहैकदेहो न क्षणमपि तस्माद् भिन्नस्तिष्ठति । साधकस्य वाग्विलासे देवः समेधते । एवञ्च तत्र भक्ताधिकरणे सर्वदा शिवस्य स्थितिः प्रतिपादिता । तत्र च भावाऽऽनुगुण्येनास्य लोकस्यैवानन्तलोकता वर्णिता ।

विद्यासु श्रतिरुत्कृष्टा रुद्रैकादशिनी श्रुतौ । तत्र पञ्चाक्षरी तस्यां शिव इत्यक्षरद्वयम् ॥

इत्यादिप्रमाणैक्पवृहितमहिम्ना युक्तां प्रणवपूर्वां पञ्चाक्षरीमनुस्त्य तत्सम्प्रदायस्य स्थापना कृता । तत्र नमः शब्देन आत्मा, शिवशब्देन शिवः आयांशेन च नयोरन्योन्ययोः सामरस्यात्मकः सम्बन्धः प्रतिपाद्यते । तत्त्वमस्यादिमहावाक्यानि चेममेवार्थं प्रनिपादयन्ति । अस्यार्थस्य सम्प्राप्तये शारीरे स्वेष्टलिङ्गधारणं हृदये शिवस्वरूपमनुसन्धानं मावे च तत् सामरस्यसमाहितिरित्येतत् साधनमिति । तत्र ज्ञानिक्रययोः पार्थक्यं न स्वीकृतम् । अपि तु तयोः सामरस्यमेव स्वीकृतम् । जानामीति व्यवहारे ज्ञानस्य कियाऽभिन्नत्वात् करोमीत्यत्र कर्तृताया अपि स्कुरद्रूष्टप्तवाष्ज्ञानिक्रययोः सामरस्यम् । तेन केवलज्ञानानुष्ठानाय लब्धकर्मसन्यासेन यज्ञोपवीतत्यागवत् शरीरग्रहीतशिवलिङ्गप-रित्यागो न भवति ।

लिङ्गायतमतस्यास्य दार्शनिकसिद्धान्तस्तु शिक्तिविशिष्टाद्वैतरूपो वर्तते । तत्र स्थूलचिदचिच्छिक्तिविशिष्टजीवस्य सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टशिवस्य चाद्वैता स्वीक्रियते । मतेऽस्मिन् शिवः पूर्णाइन्तारूपः पूर्णस्वतन्त्ररूपो वा वर्तते । अपि च तत्र परमेश्वरोऽनन्त-चैतन्यस्वरूपः । एवञ्च वीरशैवसाधकानां मते जीवस्य परमेश्वरेण (शिवेन) सह तादात्म्यं प्राप्य तेनैवाऽऽनन्दानुभूतिरेव परममुद्देश्यं वर्तते । जीवात्मपरमात्मनोश्चायं तादात्म्यभाव एव भिक्तरससाधनायाः स्रोतो विद्यते । तत एव भिक्तरसधारा मक्तानां मनसि सततं प्रवहति ।

## शाक्तदर्शने भक्तिरसस्वरूपम्

#### शक्तितत्त्वम्

शक्तेष्पासकः शाक्तः, तस्य मतं शाक्तमतिमत्यभिधीयते । तन्मते परमेश्वरः पराशिक्तिरिति कथ्यते । तस्याः पराशक्तेरेवाऽऽनन्दभैरवी-महाभैरवी-त्रिपुरसुन्दरी-लिलताप्रभृतीनि नामान्तराणि सन्ति । वेदोपनिषत्पुराणादिषु च ब्रह्मणः त्रिगुणा-त्मिका प्रकृतिरेव शिक्तिरित्युच्यते । ऋग्वेदस्य रात्रिस्को, देवीस्को, श्रीस्को, अथर्ववेदस्य देव्यथर्वशीर्षं च भगवत्याः (शक्तेः) आराधनायाः (मक्तेः) विकसित-स्वरूपमुपलभ्यते । वेदेषु परमरमणीया प्रकृतिर्वर्णिता महर्षिभिः । इयमेव प्रकृतिः पश्चादुपास्या शक्तिः स्वीकृता जनैरितित्याधुनिका मन्यन्ते ।

#### श्चिततत्त्वम्

शिवरूपपरमपुरुषस्य बद्ध शिक्षश्चेति शिक्षद्वयमस्ति, यतो हि परमपुरुषः स्त्रष्टा विश्वनिर्माणिचिकीर्पया स्वात्मानं बद्धा शिक्षांति द्वेषा विभक्तवान् । ऋग्वेदानुसारं सम्पूर्णं जगदिदं शक्त्या निर्मितमस्ति । उपनिषत्स्विपि सरस्वती-गायत्री-सावित्रीप्रभृतिरूपेण विश्वरचितृशक्तेर्महिमा वर्णित उपलभ्यते । तात्पर्यमिदं यत् प्रागैतिहासिककालादारभ्य प्रवर्तितायाः शक्तेरुपासनाया गौरवाशिलपरम्परया भारतीयमनीषा प्रभाविता संबभ्व । अत एव परिणामस्वरूपतया परमपुरुषस्य बद्धारूपेण सार्ध शक्तिरूपस्यापि प्राधान्यमभवत् । वस्तुतः परमपुरुषो बद्धा-शक्तिश्चेति रूपद्वयेन विभक्तोऽपि वस्तुतोऽविभक्त एव । ब्रह्मणः तस्याः शक्तेश्चेयं सम्पृक्कता दाम्पत्यभावद्वारा यदाऽभिव्यज्यते तदा भिक्तरसस्या-भिव्यक्तिर्भवति ।

चराचरविश्वस्य सर्वेषा पदार्थानाभादावन्ते च सा एव महाशिक्तरिस्त । संसारस्य सर्वे पदार्थाः तस्या एव स्वरूपणि सन्ति । सा एव महाशिक्तः परमेश्वररूपाऽपि विद्यते । सा एव सर्वभृतेषु मात्रादिसर्वरूपेण वर्तते । शिक्तं विना सर्वे पदार्थाः निष्क्रया एव । अतश्चराचरे विश्वस्मिन् तस्या एव रूपं प्रतिक्षणं विविधरूपेण दृष्टिगोचरी भवति । मौतिकविज्ञानानुसारेण प्रकाशः, विद्युत् , तायः, आकर्षणादयः सर्वे तस्या एव विविधरूपणि सन्ति । यद्यपि शिक्तरदृश्यरूपा एव तथाऽपि सा विविधरूपेः स्वप्रमावं प्रदर्शयरवेव । शिक्तस्तु न शून्यादुःपद्यते, न वा शून्ये विलीयत एव । अविनाशितत्त्वं त्वविनाशिश्चक्तेरेव रूपान्तरं वर्तते । अत एव समस्तचराचरस्य स्थूलः सूक्ष्मो वा पदार्थः शक्तरेव परिवर्तितं रूपम् । उपासकः सा महाशिक्तर्भवानी काली दुर्गोदिरूपेण परिकल्पिता । सा परमेश्वरस्यैव शिकः, या भोगे भवानी, योगे कुण्डिलनी, कोपे काली, समरे च दुर्गा भवति । भारतीयदर्शनानुसारेण समस्तजगन्मूले एकमेव शिक्तत्त्वं विद्यते । तदेवानेकरूपेणाभिव्यज्यते । सर्ग-स्थिति-नाशिद्यद्वारापे शिवः शिक्तं विना किमपि कर्नु न शक्नोति, यतो ह्याधारं विना शिकः प्रयोगो न

१. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ॥ दुर्गासतत्याम् ५।७१-७३ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ॥ दुर्गासतशत्याम् ५।३२-३४

२. अथ ह्योनां ब्रह्मरन्ध्रे ब्रह्मरूपिणामाप्नोतिः भुवनेश्वरी तूर्यातीताः ॥ -भवनेश्वर्युपनिषदि

सम्भवति । अत एव 'परिपालय देवि ! विश्वं सर्वोपकारकरणाय सदाई चिता' इत्यादि-रूपेण विश्वाधिष्ठात्री जगदम्बिका प्रार्थ्यते ।

#### क्रियाभेदेन शक्तेः रूपद्वयम्

जगतः संदारकल्याणकारिण्यास्तस्याः शक्तेः कद्रं कल्याणञ्चेति रूपद्वयं वर्तते । स्ट्रहरूपे घद्रेण सद्द कल्याणरूपे शिवेन सद्द तस्याः सम्बन्धोऽस्ति । एवं च शक्त्या सद्द सम्प्रकत्त्वेनैव शिवो घद्रो वाऽर्द्धनारीश्वर इति कथ्यते । तन्त्राचारे शिक्तः सात्त्विक-राजसिक-तामसिकभेदेन रूपत्रयं लभते । तत्र सात्त्विक रूपाशक्तः वैदिकपरम्परानुकूला, किन्तु राजसिकतामसिक रूपा तु मद्यमासमक्षणादिवेदवाह्याऽऽचारे समाविश्यते । भोक्तशिकत्रयानुसारेण शक्ते स्पासनायाः शिष्टपद्धतिः, भयङ्करपद्धतिः, भावात्मकपद्धतिश्च प्रचिलताः । शिष्टपद्धतिस्तु शक्ते स्पासनाया अद्दिसात्मकपद्धतिर्वते । भयंकरपद्धत्यां पश्र्नां मनुष्याणां च बिलिविधानम् , मद्यमांसादिसेवनरूपाचारो भवति । भावात्मकपद्धत्यां तु साधकः स्वोपास्येन सह तादात्म्यसम्बन्धं स्थापयननुपासनां करोति । सत्र प्रथमोपासकः स्मार्चः, द्वितीयः शैवः, तृतीयस्तु शाक्तः कथ्यते । इत्थञ्च मावात्मकसाधनायां स्वभावत एव शाक्तभिक्तरसाधना समाविश्यते ।

#### शिवशक्त्योश्च सम्बन्धः

शिवशक्तथौ च परस्परं वागर्थाविव चन्द्रचिन्द्रक इव सम्प्रक्ते स्तः । शिवे शिक्तः, शिक्तौ शिवश्च विद्यते । अथवा वृक्षं विना छायायाः, छायां विना बृक्षस्य परिकल्पनाऽपि भिवित्तं नाईति तथैव शिवं विना शिक्तः, शिक्तं विना शिवस्य च कल्पनाऽपि नाईति । शिवशब्दस्य इकारः शिक्तः सम्प्रकृताया एव द्योतको वर्तते । शिक्तः शिवस्य सिस्क्षा (सृष्टिकरणस्थेच्छा) विद्यते । सा सर्वेषां पदार्थानां सृष्टिहेतुः शिक्तः, शिवस्य कियाशिक्तश्चास्ति । शिक्तरहितः शिवः किमपि कर्नु न शक्नोति ।

- १. शिवस्याभ्यन्तरे शिक्तः शक्तरभ्यन्तरे शिवः । अन्तरं नैव जानीयात् चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहे ४।२६
- २. न शिवेन विना शिक्तर्न शिव्तरिहतः शिवः । अन्योन्यं च प्रवर्तन्ते अग्निधूमो यथा प्रियः ॥ न वृक्षरिहता छाया न च्छायारिहतो द्रमः ॥ सिद्धसिद्धान्तसंप्रहे
- ३. शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिन्या विवर्जितः । देवीभागवतस्य कवचे
- ४. कुलस्य सामरस्येति सृष्टिः हेतुः प्रकाशनम् । सा चापरम्परा शक्तिरादेशस्यापरं कुलम् ॥ प्रपञ्चोऽस्य समस्तस्य जगरूपं प्रवर्त्तनात् ॥ सिद्धसिद्धान्तसंप्रहे
- ४. शिवोऽपि शिक्तरिहतः कर्तुं शक्तो न किञ्चन। शिवः स्वशिक्तसिहतः समासोद्भासको भवेत् ॥

शाक्ततन्त्रेषु शिवशक्त्योश्च सम्मिलितं स्वरूपं चणकमिति भण्यते । चणकस्यभागद्वयवत् शिवः शक्तिश्च।स्ति तस्य तुषारूपा च माया वर्तते ।

शाक्तमतानुसारेण यदा पराशक्तेश्चेतिस विश्वनिर्माणस्येच्छा समुत्पद्यते, तदैव तस्याः शिक्तः शिवश्चेति रूपद्वयं भवति । तत्र शिवः प्रकाशस्वरूपः शिक्ष्य विमर्शस्य वर्तते । विमर्शो नाम 'पूर्णाकृत्रिमाहं मावस्य स्फुर्तिरस्ति' । स एव चितः चैतन्यम् , स्वातन्त्र्यम् , कर्त्तृ त्वं स्फुरणता चेति कथ्यते । प्रकाशो विमर्शश्च 'युगपदिति कथ्यते । प्रकाशाः शिवो वा 'संवित्' विमर्शः 'युक्तिश्चेति' । शिवशक्त्योश्चा- ऽऽन्तरिनमेषः 'सदाशिवः' बाह्योन्मेषश्च 'ईश्वरो' भण्यते । 'परा' 'संवित्' इत्याख्या शिवस्य शिवत सर्गातिमकाऽस्ति । शिवतत्त्वे 'अहमिति विमर्शः' सदाशिवतत्त्वे 'अहमिद- मिति विमर्शः' ईश्वरतत्त्वे 'इदमिदमिति' विमर्शो भवति । तत्र प्रत्येकस्मिन् प्रथम- पदस्य प्राधान्यं भवति । मायातत्त्वं तु अहमिदंतत्त्वयोः पार्थक्यं करोति । तत्राहमंशः पुरुष इदमंशश्चपकृतिः । परन्तु यदा शिवः पुरुषरूप भवति तदा माया कला-विद्या राग-काल-नियतिप्रभृतिपञ्चोपाधीन् रचयति, या 'कञ्चुकम्' 'आवरणं' वेति कथ्यते । ततः सांख्यदर्शनरीत्या विकासो जायते । आविर्मावस्य विपरीतकमेण तिरोभावो भवति । तत्राऽऽविर्मावः स्विष्टिवज्ञानं तिरोभावश्च साधनेति व्याख्यायते ।

तन्त्रसिद्धान्तानुसारेण 'शिवाद् भैरवो, भैरवात् श्रीकण्ठः, श्रीकण्ठात् सद्दाशिवः', तस्माद्श्वरः, तस्माद् रद्रः, तस्माद् विष्णुः, तस्माद् ब्रह्माऽऽविभवन्ति । एतदेव शिवस्याष्ट्रभूतिः, यस्याः समुरुचयो महासाकारपिण्ड इति कथ्यते । तन्मते आत्मपर-मात्मजीवात्मनां त्रयाणामैक्यमेव । शाक्कतन्त्रानुसारेण शिवाद् महाकाशः, तस्माद् महा-वायुः, तस्मात् महातेजः, तस्मान् महासिळ्लम्, तस्मान् महापृथिवी च संभूता । एवमेव तैत्तिरीयोपनिषद्यपि वर्णितम् । तन्मते परासंवित् परमशिवो वा ळीळाविळासेन जगत् स्जति, विस्तारयति संकोचयति च । अत एव जगदिदं चिद्विळासरूपमेव वर्तते ।

रै. शिवाद् भैरवो, भैरवात् श्रीकण्ठः, श्रीकण्ठात् सदाशिवः ।
सदाशिवात् ईश्वरः, ईश्वरात् सद्रः, स्द्रात् विष्णुः, विष्णो ब्रह्मा ॥
-सिद्धसिद्धान्तसंग्रहे

२. आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारगो । त्रयाणामेक्य संभृतिः आदेश इति कीर्तितः ॥ सिद्धसिद्धान्त संग्रहे

रे. आद्यात् महाकाशः, महाकाशात् महावायोर्भहातेजः, महातेजसो महासिललम् महासिललात् महापृथिवी ।। सिद्धसिद्धान्त पद्धत्याम् ।

४. एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्म्यः पृथिवी । तैत्तिरीयोपनिषदि २!१।

मूलतत्त्वस्य 'परासंवित्' इत्यस्य जगदिदं विलासोऽस्ति । स एव वेदान्तिनां ब्रह्म शैवागमानां च 'परमशिवो विद्यते । शिवः शिक्तश्चेति तस्य रूपद्वयमस्ति । तत्र सदाशिवे नादस्यातत्त्वस्य च, ईश्वरे च बिन्दुतत्त्वस्याहंतत्त्वस्य च प्राधान्यं भवति ।

दार्शनिकदृष्या शाक्तमतेऽद्वैतवादस्य प्रधान्यं वर्तते । शाक्तमते षट्त्रिशत्तत्त्वानि सन्ति, यानि शिवतत्त्व-विद्यातत्त्वऽऽत्मतत्त्वरूपेण त्रिधा विभज्यन्ते । तत्र शिवतत्त्वेन सह शिक्तत्त्वमपि सम्मिलितं वर्तते । एवमेव विद्यातत्त्वे सदाशिवः, ईश्वरः, शुद्धविद्याचिति तत्त्वत्रयं वर्तते । आत्मतत्त्वे तु एक्त्रिशत्तत्त्वानि सन्ति यथाहि माया, कला, विद्या, रागः, कालः, नियतिः, पुरुषः, प्रकृतिः, बुद्धिः, अहंकारः, मनः, पञ्चशानेन्द्रिन्याणि, पञ्चविषयाः पञ्चमहामूर्तानि चेति सन्ति

#### शिवशक्तयोश्च सामरस्यम्

शैवमतानुसारेण शिवतत्त्वे शिक्तभावस्य गौणत्वं शिवभावस्य च प्राधान्यमस्ति, किन्तु शिक्तमते शिक्तभावस्यैव प्राधान्यं शिवभावस्य च गौणत्वं भवति । किन्तु तत्त्वातीत् दशायां तु शाक्तशैवोभयमतेऽपि शिवभावः शिक्तभावश्य साम्यावस्थां प्राप्नोति । सा साम्यावस्था एव शिवशक्तयोश्य सामरस्यं वर्तते । तदेव शैवमते परमशिवः शाक्तमते च पराशिक्तिरिति कथ्यते । शिवशक्तयोः सामरस्यद्वारा न्परमानन्दस्य प्राप्तिरेव शाक्तशैवसाधकानां परमं लक्ष्यमस्ति । मूलाधारस्याग्निचकस्थितां कुण्डलिनीरूपशिक्तं प्रवोध्य कमशः षट्चकाणि विभिद्य सहस्रारसरोष्ट्रक्पकैलाशस्थितेन शिवेन सह मधुरमंयोग एव समरसानन्दस्य स्थितिर्विद्यते । महापितशिवेन सह महाशिक्तकुण्डलिन्याश्य मधुरसंयोगोऽयं सामरस्यावस्था वा शाक्ततन्त्रेषु स्त्रीपुरुषयोश्य रितकीडाया माध्यमेन वर्णिता वर्तते । तथाहिन्यथा राजमार्गेण गमनशीला काऽपि स्त्री कस्मिश्चित् गुप्तस्थाने स्वपितना उपपितना सह वा प्रगाढालिङ्गनानन्तरममृतस्य (शुकस्य) प्रस्वणं कारयित वर्थव सुषुमनामार्गेण गमनशीला कुण्डलिनीशिक्तर्गुप्तस्थानेषु (षट्चकेषु) परिसर्पन् सहस्रारस्थितस्य महापितशिवस्याऽलिङ्गनेऽमृतस्य प्रस्वणं कारयित च । देवीपुराणानुसारेण यथा स्त्रिया सह मिलने सति पुरुषाभ्यन्तरेऽिनः प्रज्वलित तथैव कुण्डलिनीशक्तिर्मिलने सति अग्निना चन्द्रो ह्वति प्रस्यन्दित वा।

१. अत ऊर्ध्व दिव्यरूपं सहस्रारं सरोरहम् ।

ब्रह्माण्डव्यस्तदेहस्य वा तिष्ठति च सर्वदा ॥

कैलाशो नाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति ॥

—शिवसंहितायाम् ५।१५१,१५२।

वस्तुतः प्रकाशरूपशिवस्य विमर्शरूपायाः शक्तेश्च सामरस्यावस्था तत्त्वातीतदशा एवास्ति । प्रथमावस्थायां तत्त्वातीतस्य परमशिवस्य प्रबोधनाय अकारः प्रयुज्यते, द्वितीयावस्थायां शिवस्य शक्तेश्च सामरस्यं भवति, तत्र शिवोऽकारः प्रकाशो वा, तथा शिक्ष्य हकारो विमर्शो वा कथ्यते । तत्र शिवअग्निरूपात्मक शिक्ष्य सोमर्स्यात्मका विद्यते, तयोर्विन्दुरूपेण परिणतिरेव अहं मावो रक्तरूपेण वर्तते । किन्तु प्रोक्तसाम्यमङ्गे सित विनदुरयं शुक्लरूपेण वाभिव्यज्यते । यथा अग्निना सद्द संयोगे घृतं द्रवति तथैव प्रकाशात्मकशिवेन सह संयोगे सित विमर्शरूपा पराशिक्तरिप द्रवति । तस्मात् परमानन्दरूपामृतधारा प्रस्यन्दित । सा एव चित्कला ब्रह्मान्दस्वरूपं वा विद्यते ।

शाह्मदर्शने शहोरद्वैतभावस्य, शहिमावस्य प्रधानतायास्त्रिगुणतत्त्वातीतदशायां शिवशक्त्योश्च खामरस्यभावस्य पञ्चमकारोपासनाभिश्च सह मिह्नरससाधना सम्यक्तया परिज्ञायते । शाह्मभिह्नरससाधनाया आधारभूततत्त्वं तु शिह्मवाद एवास्ति । तस्यैव शिह्मवादस्य पूर्णप्रतिष्ठानमेव शाह्मदर्शनस्य चरमं लक्ष्यं विद्यते । प्रायः संसारस्य सर्वे सावनामार्गाः शिह्मवादेन प्रभाविताः परिलक्ष्यन्ते, यतो हि शिह्मवाद एव साधकसाध्योश्चैकतायाः, पूर्णतायाः, मधुरतायाश्च साधनं विद्यते ।

# तन्त्रदर्शने भक्तिरसस्वरूपम्

तन्त्रशब्दार्थः — विस्तारार्थकतनुधातोः 'सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन्' इत्युणादिस्त्रानुसारं ष्ट्रन्भत्ययान्तः, तनोति तन्यतेऽनेन वेति व्युत्वत्यनुसारं, अथवा कुटुम्बधारणार्थाकात् ' तन्त्रिधातोः भावे (३।३।१८०) इत्यष्टाध्यायीस्त्रानुसारं घञ्यत्ययान्तः, तन्त्रशब्दः सिध्यति । एवं च यत् सर्वं ज्ञानराशिं विस्तृणाति, विस्तारेण प्रकटयति, तद्वनुसारि कुटुम्बं समूहं विभक्तिं, तत्तन्त्रम् । अपरख्य 'तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्' इति व्युत्पत्यनुसारेण तन्त्रमन्त्रसमन्वितान् विपुलार्थान् यत् शास्त्रं विस्तार्यति त्रायते च तदेव तन्त्रमभिधीयते ।

१. तन्त्रं कुटुम्बकृत्ये च सिद्धान्ते चौषधोतमे । प्रधाने तन्तुवाये च शास्त्रभेदे परिच्छदे ॥ श्रुतिशिखान्तरे हेताबुभयार्थं प्रयोजके । इति कर्तव्यतायां च \*\*\* \*\*\* \*\*\*

<sup>-</sup>मेदिनीकोष

२. तनोति विपुलानर्थान् तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्। त्राणञ्च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ कामिकागमे

दैविकोपकरणादिभिः स्वाभिलिषतेऽर्थे मनसो नियोजनं तन्त्रमिति । परमात्मनम् परमेश्वरस्य यैथैंकपकरणैर्विस्तृतं ज्ञानं भवति तत्तदुपकरणं पूजाप्रकारो वा तन्त्रमित्यपरे । तेन या साधना निर्दिशयते सा तन्त्रसाधना । तयैव सर्वे क्रियाकलापाः सिद्ध्यन्ति ।

विभिन्नशास्त्रानुसारेण विभिन्नदार्शनिकमतानुसारेण च तन्त्रशब्दो बहुष्वर्थेषु, प्रयुज्यते । किन्तु तान्त्रिकसम्प्रदायानुसारेण तदेव तन्त्रमभिषीयते यस्मिन् शास्त्रे देवीशक्षीनां स्वरूप-गुण-कर्मणामनुचिन्तनं तद्विषयक्षमन्त्राणामुद्धारः, तद्विषय-कदेवानां ध्यानम्, पटल-पद्धति-कवच-सहस्त्रनाम-स्तोत्रादिपञ्चोपासनानां च स्वरूप-प्रतिपादनमुपलम्यते । अपि च वराहीतन्त्रानुसारेण सृष्टिः, प्रलयः, देवार्चनम्, सर्व-पाधनम्, पुरश्चरणम्, षट्कर्मसाधनम्, (शान्तिः, वशीकरणम्, स्तम्भनम्, विद्वेषणम्, साधनम्, पारणम्) ध्यान-योगश्चेत्यादिसप्तविषलक्षणसमन्तितं शास्त्रं तन्त्रमागमो उच्चाटनम्, मारणम्) ध्यान-योगश्चेत्यादिसप्तविषलक्षणसमन्तितं शास्त्रं तन्त्रमागमो वेत्याभिष्योयते । यथा भारतीयसभ्यता वैदिकशानसमाश्रिता विद्यते तथैन सा स्प्रतिष्ठायै तन्त्राश्रिता वर्तते । अत एव सा भारतीयसभ्यता संस्कृतिर्वानिगमागम् ला कथ्यते भारतीयत्त्रविद्यिः।

भारतीयधर्मसाधनायां तन्त्राचारस्य सिन्नवेशः कदाभूदित्यस्मिन् विषये विदुषां मते मतैनयं नास्ति । श्रीहरप्रसादशास्त्रिश्रीविनयतोषभद्याचार्यप्रभृतिविदुषां मते शक्तानां महापुरोहितैः सह तन्त्राचारो भारते आजगाम । प्राचीनभारतीवाङ्मये यत्र तन्त्राचारस्य विषयेऽद्भुतम् , अवैदिकमित्याद्याचिपवाक्यं लम्यते । तत्र च तत्र तन्त्राचारस्य विषयेऽद्भुतम् , अवैदिकमित्याद्याचिपवाक्यं लम्यते । तत्र च तत्त्रप्रमथेषु बहिरागतदेवानां वर्णनम् , कूर्मपूराग्रे द्विजमुलभवेदाध्ययनस्याधिकारच्युतैन्तिन्त्रप्रमुद्यायस्य स्थापनाभूदित्यादिकथनेन ज्ञायते यत् तन्त्राचारोऽविदिकोन् आद्यणेस्तान्त्रिकसम्प्रदायस्य स्थापनाभूदित्यादिकथनेन ज्ञायते यत् तन्त्राचारोऽविदिकोन् अर्थवेवदे मारण-मोहनोच्चाटन-मन्त्र-तन्त्रसिद्धिप्रभृतिगुद्धसाधनापरकाभि-ऽस्तीति । अथवेवदे मारण-मोहनोच्चाटन-मन्त्र-तन्त्रसिद्धिप्रभृतिगुद्धसाधनापरकाभि-चाराणां पर्यातं वर्णनं प्राप्यते, यत् भारतीयानार्यंजनैः सह सम्बध्यते । संभाव्यते यत् कालान्तरे आर्येतरसाधनापद्धतिरियमार्यजनैरिप ग्रहीतेति ।

१. स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमर्षि प्रणीता ॥ —ब्रह्मसूत्रे २।१।१ शाङ्करमाष्ये न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैक्कानि वादिभिः । यतयो योगतन्त्रेषु यान् स्तुवन्ति द्विजातयः ॥ —महाभारते

२. सृष्टिश्च प्रलयश्चैव, देवतानां यथार्चनम् । साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ षट्कर्मसाधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधः । सप्तमिर्लक्षणैर्युक्तमागमं तद्विदुर्बुधाः ॥

<sup>—</sup>वाराहीतन्त्रे

३. बौद्धदर्शने पृष्ठे ४१८ श्रीबलदेवोपाध्यायस्य तथा पुराणविमर्शे पृष्ठे ४४६

तात्पर्यमिदं यत् तन्त्राचारो निग्नवर्णीयलोकानां जीवनेन सह सम्बद्धविविधलोकान् चाराणाम् : रहस्यपूर्णानुष्ठानानाम् , विविधदेवपूजनविधीनाम् , यन्त्रमन्त्राणाम् , गुद्धसाधनानाञ्च समन्वितं रूपं प्रतीयते । कालान्तरे प्रोक्ततत्त्वाधारेण विभिन्नतान्त्रिक-सम्प्रदायाः प्रचलिताः, तैश्च स्वस्वसिद्धान्तानुरूपेण स्वेष्टदेवी देवानां स्वरूपम्, सम्बन्धः, स्वभावः, व्यवहारः, क्रिया, अभिचारः, यन्त्रमन्त्रादयश्च निर्मिताः । एवञ्च क्रमेण विविधतान्त्रिकसम्प्रदायस्य विकासोऽभूत । कालान्तरे वैदिकतान्त्रिकसम्प्रदाययोः स्व-स्वश्रेष्ठता सिद्ध्यर्थं महान् कलहो, समभूत् । अतः सम्पूर्णवैदिकवाङ्मये तन्त्राचारो-ऽभारतीयरूपेण स्वीकृत्य विगर्हितो वैदिकैः । तान्त्रिकश्च वैदिकः संस्कारोऽपवित्र इति कृत्वा विगर्हितः । अत एव समस्ततान्त्रिकवाङ्मये वैदिकसंस्कारो गणिकाव्यवहार-सम इत्यभिदाय निन्दितो दश्यते ।

निगमागमानां पारस्परिकसम्बन्धनिर्धारणस्य विषयोऽतिजिटिलो वर्तते, यतो हि तन्त्रस्य किश्चिद्भागः सर्वथा वेदानुक्स्तथाऽपरश्च भागः सर्वथा प्रतिक्लोऽपि विद्यते । तन्त्राचारे कितपये पञ्चरात्रागमाः शैवागमाश्च वेदमूलकाः सन्ति तथापि प्राचीनवैदिक-वाङ्मये ते वेदवाद्घोद्घोषिताः । शाक्तमतस्य सप्तिवद्याचारेषु केवलं वामचार एव तामसत्या विद्वाद्घोद्घोषिताः । शाक्तमतस्य कितपयांशाः तामसत्या वेदवाद्य-त्वामसत्या वेदवाद्य-त्वेन निरूपितास्तथापि वहूनि शाक्ततन्त्राणि वेदानुक्लानि सन्ति । ऋग्वेदस्य वागमभृणी-स्के (१०१२५) प्रतिपादितस्य शिक्ततत्त्वस्यैव भाष्यं शाक्ततन्त्रे समुपलभ्यते । बृहदा-रण्यकोपनिषदि , छान्दोग्योपनिषदि च पञ्चाग्निवद्याप्रसङ्घे 'योषा वाव गौतमाग्निः' हत्यादिषु तस्यैव समर्थनं प्राप्यते । मधुविद्याया अपीदमेव रहस्यम् । सूर्यस्योध्वमुखा रश्मयो मधुनाङ्यः सन्ति, गुह्याऽऽदेशा मधुकराः सन्ति, ब्रह्म एव पुष्पम् , तस्मात् प्रस्त्रवित्तममृतं देवाः प्रवन्तीति ।

मारतीयतत्त्वविदां विदुषां मते वस्तुतः प्राचीनकालादेव भारते वैदिकाऽऽचारः तान्त्रिकाचारश् प्रवाहिते आस्ताम् । तत्र वैदिकाऽऽचारः सर्वसाधारगोषु स्वसिद्धान्त

१. वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥ घेरण्डसंहितायाम्

तिसम्मेतिसम्मन्नौ देवा रेतो जुह्वित तस्या आहुतेर्गर्भः संभवित ॥ प्राद्मी तथा च योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद् यदुपमन्त्रयते धूमो योनिरिर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गरा अभिनन्दा विस्फ्लिङ्गाः ॥ प्राद्मा छा॰ उ॰

तमप्रतिपादयत् किन्तु तान्त्रिकाऽऽचारः कतिपयेषु एव गुह्यरूपेण स्विषद्धान्तमप्रत्यः पादयत् । किन्तु यस्मिन् काले यस्य प्राधान्यमासीत् तस्यैव प्राधान्येन व्यपदेशोऽभूत् । एवञ्च दृश्यते वैदिकपूज्या सहैव तान्त्रिकाचारपद्धतिरपि आसीदित्यत्र नास्ति विचिकित्सालेशोऽपि विदुषां मते ।

#### तान्त्रिकाद्वैतवाद:

तन्त्रमद्दैतवादस्य साध्यमस्ति । प्रायः सर्वेषां साध्यानां पूर्णरूपेण पर्यवसानमद्देते भवति । वस्तुतः शाक्तसाधकस्यापि इयमेवाद्दैतानुभूतिर्यदहं स्वयमेव देवीस्वरूपोऽस्मि, भिन्नो नास्मि, अहमेव सर्वविधशोकविनिर्मुकं साक्षाद् ब्रह्म एवास्मि, अहमेव च नित्यः शुद्धो बुद्धो मुक्तस्वभावः । सन्चिदानन्दस्वरूपोऽस्मि । कुलार्णवतन्त्रानुसारेण परब्रह्म द्व निष्कलम् , शिवस्वरूपम् , सर्वज्ञम् , स्वयंज्योतिः, आद्यन्तहीनम् , निर्विकारम् , सन्चिदानन्दस्वरूपं वर्तते । जीवो जगचाग्निस्फुलिङ्गवत् तस्यैवांशाद् समुद्भूते स्तः । एवं च ब्रह्म अंशी जीवश्च तस्यैवांशो विद्यते । पूर्णताप्राप्त्यर्थमंशरूपजीवस्यांशिरूष्ववद्यां सह तादारम्यमेव भिक्तरसस्य धनायाश्चरमं लक्ष्यं विद्यते ।

तान्त्रिकसाधनायां साधकस्य मानसिकसाधनानुसारेण पशुभावोः वीरभावो दिव्यभावश्चेति भावत्रयमिति निष्पादितम्। तत्राविद्यावरणेन यस्मित्रद्वैतज्ञानस्य लेशोऽपि न भवति, तस्मिन् तस्य साधकस्य मानसिकप्रवृत्तिः पशुभावस्य भवति। सा पशुवदज्ञानरण्डवा निबद्ध्यते। यश्चाद्वैतज्ञानामृतमास्वाद्याज्ञानरण्ड्यच्छेदने समर्थो जायते तदा स वीरभावस्य साधक इति कथ्यते। यश्च द्वैतं विहाय स्वेष्टसत्तायां स्वसत्ताविलयनद्वाराऽद्वैतानन्दरसस्य (भित्तरसस्य) समास्वादकः साधको जायते स दिव्यभावसमन्वितसाधको निगद्यते। स एव पूर्णानन्दप्राप्तर्थयमद्वेते ब्रह्माण भक्त्यर्थं द्वेतं परिकल्प्य पुनः क्रमशोऽद्वैतज्ञानं लभते। तदा स अद्वैतभित्तरसानन्दस्य समास्व।दनं करोति। अत एव भित्तरसदृष्ट्या तान्त्रिकसाधनायां भावत्रयस्य तत्रापि दिव्यभावस्य सर्वाधिक महत्त्वं समनुभूयते। एवञ्च दृश्यते भित्तरसदृष्ट्या तन्त्रवर्शनस्यापि महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते।

#### तन्त्रसाधनायां सप्ताचाराः

पूर्वविवेचितभावत्रयानुरूपा तन्त्रसाधनायां वेदाचारः, वैष्णवाचारः, शैवाचारः,

१. बौद्धदर्शने पृष्ठे ४१६ तथा डा॰ विनयतोषद्वाचार्यस्य-ऐन इन्ट्रोडक्सन टू दि बुद्धिस्ट एसाटेरिज्म, पृष्ठे ४३

२. अहं देवी न चान्योऽस्मि, ब्रह्मैवाऽहं न शोकभाक्। सचिदानन्दरूपोऽहं, नित्यमुक्तस्वभाववान्

३. कुलार्णवतन्त्रे १।५-१०

दक्षिणाचारः, वामाचारः, सिद्धान्ताचारः, कौलाचारश्चेति सप्ताचाराणां महत्त्वपूर्णं स्थानं स्वीकृतं तन्त्राचार्यैः । तत्राऽऽद्याश्चलार आचाराः पशुभावसाधकानां कृते तदनन्तरं द्वावाचारौ वीरभावसाधकानां कृते, अन्तिमस्तु कौलाचारो दिव्यभाव-साधकानां करे विद्यते । तन्त्रसाधनायां प्रीक्तसप्तविद्याचारेषु कौलाचारः सर्वश्रेष्ठः स्वीकृतः साम्प्रदायिकैस्तन्त्रज्ञैः । यतो हि तस्य साधकः कर्दमे चन्दने वाः श्माशाने मन्दिरे वा, सुवर्णे तृरो वा, भेदबुद्धि न करोति $^{1}$ । समं सर्वत्र व्यवहरित। तत्र सप्तविधाचारेषु वेदाचारे तु वेदविहितसाधनस्यैय प्राधान्यम्, वैष्णवाचारे सात्त्विकभोजन-व्रतोपवास-भजनासिक-ब्रह्मचर्यादीनां विधानम्, शैवाचारे यमन् नियम धारणा-ध्यान-समाधिविहितायाः शिवशक्त्योरुपासना विहिता, दक्षिणाचारे मोक्ताचारत्रयं सम्पादयन् रात्रौ मङ्गसेवनं कृत्वा मनत्रनापस्य विधानम् , वामाचारे स्वात्मानं वामारूपेण (शक्तिरूपेण) परिकल्प्योपासना क्रियते, सिद्धान्ताचारे मनः शुद्धिद्वारा सर्वत्र परमशिवस्य प्रत्यक्षानुमृतिः क्रियते, कौलाचारे साधकः सर्वाण नियमानतिकम्याद्वयमूलकसाघनायां संलग्नो भवति । तन्त्रशास्त्रे कुण्डलिनीशिक्तरकुलशब्देन परमशिवोऽवबुद्धथते । तयोस्तादात्म्यमेव कौलाचारस्न परमं लक्ष्यं वर्तते । अर्थात् योगाम्यासद्वारा कुण्डलिनीशिक्तं प्रबोध्य सङ्ख्रारचक्रस्थिते, सदाशिवेन सह संयोगसम्पादकः साधक एव कुलीनः कथ्यते । घेरण्डसंहितानुसारे-नित्यगोमांसभक्षकः, अमरवारणीसमास्वादक एव कुलीनो निगद्यते । अर्थात् खेचरीमुद्रया कपालकुहरे (सहस्रारचक) जिह्नापरावर्त्तनमेव गोमांसभक्षणमित्युच्यते जिह्नास्पर्शेन कपालकुइरात् द्रवितो रस एवामरवारुणीति (मद्यम्) कथ्यते । तयोः समास्वादक एवं महान् कुलीन इति कथ्यते । कुण्डलिनीं प्रति कृताचार एवं

१. कर्मदे चन्दनेऽभिन्नं मित्रे शत्रौ तथा प्रिये ।
 १ स्मशाने भवने देवि तथैव काञ्चने तृगो ॥
 न भेदो यस्य लेशोऽपि सः कौलः परिकीर्तितः ॥ भावचृडामणितन्त्रे

२. कुलं शिक्तरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते ।
कुलेऽकुलस्य सम्बन्धः कौलिमित्यभिधीयते ॥ स्वच्छन्दतन्त्रे, सौमारेय
भाष्करे पृष्ठे ५३।

शोमांसं मक्षयेत्रित्यं पिवेदमरवारुणीम् ।
 कुलीनं तमहं मन्ये चेतरे कुलघातकाः ॥ घेरण्डसंहितायाम्

४. योगदर्शने पृष्ठे १४० डा० सम्पूर्णानम्दन-१६६३

कौलाचारः, यो मद्य-मांस-मत्स्य-मुद्रा-मैथुनाख्यपञ्चमकारैरनुष्ठीयते । इयं च पञ्चमकार-साधना ऽत्यन्तगृढा रहस्यपूर्णा च विद्यते ।

तान्त्रिकसाधनायां प्राधान्येन दक्षिणाचारवामाचारावेव प्रचलितौ स्तः। तत्र दक्षिणाचारे रुद्राक्षमालाधारणस्य, ऊर्णासने समुपविश्यत्रिकालजपनस्य स्वपत्नी-संभोगस्य च विधानम्, किन्तु वामाचारे मद्यमासादिसेवनस्य, कपालपात्रधारणस्य, पर-विताभिः सह मधुनस्य विधानं वर्तते। मार्गेऽस्मिन् पञ्चमकारविधानद्वारा भैरवीचकाणां साधना कियते। तत्र साधकः सहस्राधिकाभिः (नारीभिः) सार्थ मद्यादिसेवनद्वारा स्वमनोरथं पूर्यति। 'प्रवृत्ते भैरवीचके सर्वे वर्णा द्विजातयः' इतिसिद्धान्तानुसारेण भैरवीचकसाधनायां जातिभेदो न भवति। भैरवीचकस्य राजचक-देवचक-वीरचक्रञ्चेतिभेदत्रयं भवति। तत्र राजचके यामिनी-योगिनी-रजकी-श्वपची-कैवर्चकीप्रभृतिपञ्चनार्यः पञ्चशक्तिरूपेण गृहीताः। देवचके राजवेश्या-नागरी-गृत-वश्या-देववेश्या-ब्राह्मवेश्याप्रभृतयः पञ्चनार्यः पञ्चशक्तिरूपेण स्वीकृताः। एवञ्च भैरवी-चक्रेषु विभिन्नवर्गायसुन्दर्यः पञ्चशक्तिरूपेण परिकल्प्य तासां सेवनस्य विधानं कृत्वा इस्यमयतान्त्रिकमाधुर्यस्यावतारणा कृता तान्त्रिकः। तेन च भक्तिरसपरिज्ञाने सभारवादने च साहाय्यं प्राप्यते। तन्त्राचारस्येयं भक्तिरससाधनाऽत्यन्तगोपनीया, गृहस्यपूर्णा, दुर्बोध्या च वर्तते।

#### भण्डलबक्रम

मण्डलचक्रविधानं तान्त्रिकसाधनाया गुद्धानुष्ठानस्य मुख्याङ्गं वर्तते, यतो हि गुरुस्तद्द्वारा एव साधकं मार्गेऽस्मिन् दोक्षयित । तन्त्रदर्शनानुसारेण सहस्राधिका पर-स्त्रियः शक्तेःव्वेक्तरूगा मगन्ति । शक्तितत्त्वमिदं तान्त्रिकसाधनाया मुख्यतत्त्वं विद्यते । तस्य प्रतीकं त्रिकोणमस्ति । मन्त्रेषु त्रिकोणमेव मूळळत्त्वं शायते । तदेव भगः' इति कथ्यते । मगरूपसिहासने समानसीनः साधको भगवान् निगद्यते । गुरुद्वारा सहस्राधिकानां नारीणां शिष्यकरणानन्तरमेव शिष्यस्तस्याममिषेकिकियां सम्याद्य मण्डळचके प्रविशति । एवञ्च बौद्धतन्त्रेष्वपि तथागतस्य तस्य शक्तेश्च युगनद्धमण्डलं सर्वोत्तमत्त्रया स्वीकृतम् । प्रोक्तशक्तितत्त्वमेव भिन्तरसधाराया उद्गम-भूमिर्वर्तते । वैष्णवैः शैवैबौद्धसाधकैरिप सोत्साहेन स्वस्वसाधनामार्गेषु यन्त्राचारः स्वीकृतः, तैश्च तन्त्रदर्शनस्य मूळतत्त्वं शक्तिवादं स्वीकृत्य स्वस्वसाध्मामार्गेषु यन्त्राचारः स्वीकृतः, तैश्च तन्त्रदर्शनस्य मूळतत्त्वं शक्तिवादं स्वीकृत्य स्वस्वसाध्मदायिकसिद्धान्तान्तुसारेण मित्तरसस्वरूपस्य साधनायाश्च विधानं कृतम् । एवञ्च दृश्यते यद् विभिन्न-दर्शनेष्वि नामान्तरेण, भिन्तरसस्यस्याधना स्वीकृता दार्शनिकैः ।

१. मांसं हि पृथ्वी बलमाहुराद्याः मद्यं च तेजश्च रसं वदन्ति । मीनं मनो वारि तथैव मुद्रां प्राणानिलं पञ्चममवरं च ॥ कौलविलासे

#### बीजाक्षरम्

प्रायः सर्वासु साधनापद्धतिषु मन्त्राणां प्रत्याक्षरं धनीभूतकारणस्य प्रवृत्तिर्विद्यते । मन्त्रो यस्मिन्नक्षरे धनीभूतः क्रियते तदेव बीनाक्षरमिति कथ्यते । बीजाक्षरेषु विभिन्ना अधिष्ठातारो देवाः परिकल्प्यन्ते । मीमांसकशब्दसिद्धान्तानुसारेण यथा शाश्वतशब्दोऽक्षरेषु वर्णमालासु वा वर्तते, तथैव तान्त्रिकसिद्धान्तानुसारेणाऽऽदि-श्वितः स्त्रीरूपेण व्यक्ता भवति । साधको यदा शिक्तरूपायाः स्त्रियः सेवनं करोति, तदा सः स्वात्मानं प्रकृतजनापेक्षया परमशिवरूपेण मन्यते । यतो हि शक्त्या सह केवलं परमशिव एव संभोगलीलां कर्त्तुं शक्नोति नान्यः । एवं च तन्त्रोक्तवीजाक्षारिवज्ञानेनापि मिक्तरसाधना परिज्ञायते । इत्यं च समास्वाद्यते भिक्तरसः तान्त्रिकन् साधनायामिष ।

## इसलामदर्शने भक्तिरसस्वरूपम्

श्रुत्यनुसारं यथा वेदा भगविद्यः श्वासभूता एव तथैव इसलामधर्मे 'कुरान' परमात्मनः साक्षादु क्तिरेवेति स्वीक्रियते इसलामधर्मानुयायिभिः । तत्र कुरानग्रन्थे भित्तभावनायाः प्राचुर्यं वर्तते । यथा 'यत्करािष यदश्नािस' इत्यादिभिः श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवते सर्वकर्मसमर्पणरूषा भित्वर्वाणिता तथैव तत्र कुरानेऽपि प्रति-पादितं यद् 'इन्नसलाितनुसकी व मोहियािय, सुमाित, लिल्लाहि, रिव्वल् आलमीन् 'अस्यायमथों यत् लसिन-नाम नमाज, नमस पूजा । नुसकी-त्यागः । व च । मृहियी-जीवनम् । सुमाित-मरणम् । लिल्लाहि-भगवदर्थम् । रिव्वल्-पालकः स्वामी । आल्मीन्-जगताम् । अर्थात् मम नमस्कारः, त्यागः, जीवनं, मरणं अर्थात् सर्वमपि भगवदर्थमेव विद्यते । अपि च सर्वकार्यारम्भे सर्वप्रथमं 'विहिमलाह' इति भगवज्ञामस्मरणरूषा भित्तरेव क्रियते । विहिमल्लाहशाब्दार्थस्तु "अल्लाह-परमात्मा, इस्म-नाम, बहस्म-नामना नामग्रहणम् । अर्थात् भगवन्नाम्ना, भगवदाज्ञया भगवदर्थम्, भगवत्यीत्यर्थं वा किमपि कार्यं क्रियते । विहिमल्लाह इत्यस्य तात्पर्यमिदमेव यत् यत्किमपि कार्यं भोजनक्रीडायुद्धादिकं क्रियते । विहिमल्लाह इत्यस्य तात्पर्यमिदमेव यत् यत्किमपि कार्यं भोजनक्रीडायुद्धादिकं क्रियते तत्सर्वमपि भगवत्सरणपूर्वकमेव भगवदाज्ञानुसारेणैव भगवत्प्रीत्यर्थमेव करणीयम् , न तु स्वस्वार्थप्रेरणया । एवमे-

यस्य निःस्विसतं वेदाः —िविशेषज्ञानार्थं द्रष्टव्यः शीहरिहरानन्दकरपात्र लिखितः —वेदस्वरूपविमर्शः
 कुराने 'अल्अनाम्' धेये पष्ठाध्याये १६३ नम मिदम्।

वैदिकसनातनधर्मंऽपि भगवन्नामस्मरणपूर्वकम्, भगवदर्पणबुद्धया एव किमपि कार्यं कर्तन्यम् । एवञ्च परिज्ञायते सनातनधर्मसहशमेव इसलामधर्मेऽपि भक्तेः प्राधान्यं वर्तते ।

इसलामदर्शने किं रूपा भिक्तः तस्याश्च को व्यवहारपक्षश्चेत्यैतिहासिकोदाहरगोन स्पष्टीक्रियते । एकदा काविप पण्डितमानिनौ विद्वासौ इसलामधर्मशायाः साधिकायाः 'रब्बिआ' इति नामधेयायाः समीपं तस्याः परीक्षार्थं गतौ । भगवद्भक्तिविचारप्रसङ्गे तयोरेकं साधिका पप्रच्छ - 'ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं भजसि भगवन्तं प्रेम्णा' इति, सोऽवदत् 'स्वर्गप्राप्त्यर्थमेव भजनीयो भगवान्' इति तच्छुत्वा रिव्वआ प्राइ-'िक भगवद्भजनमपि लौकिकपण्यन्यवहार इवास्ति, यदधिकधनप्राप्त्यर्थमेव क्रियते । यदि भगवद्भजनमपि ताहशमेव, तर्हि तत्र किं वैशिष्टयं भगवद्भक्तानां कृते, ताहशी भगवद्भिक्तोंचिता, तत्र तु तेषां तादृशी भावना न भवतीति । तदनन्तरमपरो विद्वान् उवा व 'यदृहं भगवन्तं न भजे तदा घोरतिघोरं नरकं गमिष्यामीति । तच्छुत्वा रव्बिआ प्रोवाच नेयं भग-वद्भिक्तरिषतु केवलं भीतिरेव, भीतिश्च भिक्तिनैव भिवतुं शक्तगीति। धिक् ताहर्शी भिक्तिं, या स्वार्थाय भवति । पश्चादुभाभ्यां का नाम भिक्तिरिति पृष्टा सदी सा विनीत-गम्भीरवाण्या प्रत्युवाच-निष्कामभावनया भगवन्तं प्रत्यनन्यासिकरेव भक्तिरिति। भगवान् भक्तं स्वर्गस्य मुखसमुद्रे प्रज्ज्विलताग्नौ, नरके ताग्नौ वा प्रेषयेत् , तथापि तत्र भक्तमनिस न कोऽपि हर्षविषादो भवति । अर्थात् 'सुखतुः खे समे ऋत्वा छ।भालामौ जयाजयौ इति गीतावचनस्य प्राधान्यं भवेदित्येव राव्वआसाधिकायास्तात्पर्यं ज्ञायते । तन्मते सैषा निष्कामकर्मयोगरूपा भिक्तः प्रीतिश्च । बस्मादिप कारणात् भक्तेर्विनाशो न भवेत् । तादशी मिकाः स्वयभेव भक्तमनिस प्रादुर्भविति ।

पूर्वोक्तरिब्बआसाधिकया स्वीकृता भिक्तः फलाशारिहता, केवलं श्रद्धया कृता सात्तिन की भगवद्भजन्छपाभिक्तं भारतीयभिक्तिशास्त्रेषु बहुलतया प्रतिपादिता। तत्र भारतीयभिक्तिशास्त्रानुसारेण रिव्बिआसाधिकासदृशा एव भक्ता भगवद्भिक्तं विद्दाय मुक्ति-मिन कामयन्ते। तेषां मते 'अनिमिता भगवित भिक्तिगरीयसी', 'भोक्षाद् भिक्तगरी-यसी मता' इत्यादि पुराणानुसारेण सर्वत्र भगवित निष्कामभक्तेरेव प्राधान्यं भवित। रिव्बिआसाधिकायां तादृशी निष्काम भिक्तरेव प्राप्यते। इत्यं च परिशायते इसल्लामधर्मेऽपि मागवतोकाया भगवतो निष्कामसेवारूपभक्तेरेव प्राधान्यम्। तत्रापि भगवत्सेवारूपानन्यासिकरेव भिक्तरिति।

## सूफिसाधाकानां प्रेमरूपोपासना-अद्देतवादः

सूफिसाधकसरमदमतानुसारेण यावत् सांसारिकवासना साधकानां चित्ते संभवेत् १२

तावत् परमिषतृपरमेवश्रः परमप्रेमास्पदब्रह्म च कदापि न प्राप्येत् । तन्मते साधकानां चित्ते प्रेमास्पदं विहाय सर्वभावस्य राहित्यम् , त विना सर्वस्य चिन्तनराहित्यमेवो-पासनेति (भिक्तः ) निगद्यते । स्फिसाधकानां मते लोके प्रेमास्यदस्य परमात्मन एव लीला सर्वत्र तत्तद्रूपेण दृश्यते तस्य प्राप्तिसाधनं तु तस्य प्रेमरूपोपासनैव विद्यते ।

सूफिसाधना-शरीअत-तरीकत-मारिफत-हकीकतरूपचतुर्भागेषु विभक्ता वर्तते। तत्र शरीअत-सूफिसम्प्रदाये यद्यपि हृद्यस्य शुचितायाः परिचायकोऽयं वर्तते, तथापि तत्र सलात् (प्रार्थना-नमाज) - जकात (दान) - सौम (उपवास-रोजा) - हजा (तीर्थयात्रा) रूपाश्चत्वार आचारा नोपेक्ष्यन्ते। शरीअतरूपोपासनापद्धत्यां प्रोक्ताः चत्वार आचाराः सेव्यन्ते। तत्र च साधकैः कुरानशरीफस्य परायणं (तिलवतः) कियते, प्रतिदिनं पञ्चावारं प्रार्थना (रोजा) विधातव्याः तत्सवं 'अवरादः' इति कथ्यते। स्फिमते परमात्मा (अल्लाहः) विविधरूपेण स्मर्यते। तद्यथा-जिक्रे जलीमते परमात्मा वाचक 'अल्लाह' शब्दस्य उच्चैः स्वरेण समुच्चारणम्, जिक्रे खिफमते मुखं पिधाय मन्दस्वरेण नामोचारणम्, मुराकवामते 'अल्लाहो हाजिरी-अल्लाहो न जिरी-अल्लाहो सहीदी-अल्लाहो माई' इत्याद्यचारणपूर्वकं परमात्मनः (अल्लाहस्य) ध्यानम्, मुजाहिदामते साधकैः स्वचित्तवृत्तिलौंकिकपदार्थभ्यो निरुद्धयते। तत्र नेत्रयोः सतोरिप पदार्थानामदर्शनस्य, कर्णयोः सतोरि। शब्दानामश्रवणस्य, रसनायां सत्यामि अनास्वादनस्य तथा तृष्णीभावस्याभ्यासः कर्तव्यः। एवञ्च तत्र परमप्रेमास्पदस्य ब्रह्मणो ज्ञानं कर्त्तव्यम्। 'हू अल्ला हू' इति सूफिसाधकानां परमप्रियमन्त्रो विद्यते, यस्य चिन्तनं सततं कुर्वनित सूफिसाधकाः।

तरीकतः — तरीकतरूपसूर्णसाधनायां प्रोक्तशरीअतस्य नियमानां परिपालने सति साधकः तरीकतरूपोपासनाया अधिकारी जायते । तत्र गुरुद्वारा (मुर्शिदद्वारा)

१. मुमिकिन न बुबद कि यार आयद बिकिनार । खुदरा अज खयाले खामो अन्देसा बरार ।। हर चीज कि गैर अस्त दर सीनए तस्त । विसयार हिजावेस्त मियाने तो व यार ।।

२. जिसे इस्क का तीर कारी लगे, उसे जिन्दगी जग में भारी लगे।
न छोड़े मुइब्बत दमे मर्ग तक, जिसे यार जानी सूं यारी लगे।।
न होवे उसे जग मे हर्गिज करार, जिसे इश्ककी वेकरारी लगे।
हर इक वक्त मुझ आशिके जार कूं, पियारे तेरी बात प्यारी लगे।।
'वली' कूं कहे तू अगर एक वचन, रकीबों के दिल में कटारी लगे।।
उपासना अङ्क कल्याण पृष्ठे ५८३ वर्षे ४२, संख्या १।

प्रदिष्टसाधनया साधकस्य (मुरीदस्य) चित्ते परमात्मानं (अल्लाहं)प्रति प्रेम समुद्भवति । तरीकतसाधनायां वाह्यक्रियाम्यः पराङ्गमुखो भूत्वा द्वृदयशुद्धिद्वारा अल्लाहः (परमात्मा) ध्यातव्यः । तत्साधनायां सर्वाहंभावपरित्यागस्य सर्वेन्द्रियाणां च वशीकरणस्याभ्यासः करणीयः । अत एव तत्र सुधा तृष्णा च जेतव्या, तृष्णीभूय च विजने परमामन उपासना विधातव्या ।

मारिफतः—मारिफतो नाम परं ज्ञानिमिति । तज्ज्ञानं न कैवलं शुष्कज्ञानमात्रमेव, अपितु अनुभूतिपूर्णम्, प्रेमरसायनिस्निग्धं च भवति, यत्र निमग्नो भूत्वा साधका न केवलं लोकिकान् पद।र्थान्नेव विस्मरन्ति, अपितु स्वात्मानमपि विस्मरन्ति । तदेवानुरागपूर्णविस्मरणमेव इस्कः, मुहब्बतः, वस्लः प्रेमेति वा निगद्यते ।

किन्तु चुरस्य घारा निशिता दुरत्यया' इत्युपनिषद्वचनानुसारं ज्ञानस्य (मारिफतस्य) मार्गः कण्ठकाकीणों वर्तते । मारिफतस्र्फिसाधनायां निम्नलिखितसप्त-सोपानान्यतिकम्यैव तज्ज्ञानं (मारिफतः ) प्राप्यते । तञ्चसप्तसोपानानि यथा—

- (१) तौवा (प्रायश्चितोऽनुतापो वा)।
- (२) जहद ( स्वेच्छ्रया दारिद्रथस्वीकरणम् ),
- (३) सब्रः (सन्तोषः),
- (४) शुक्रः ( अल्लाहं प्रति कृतज्ञताज्ञापनम् ),
- (५) रिजाअ (इन्द्रियदमनम्),
- (६) तबक्कुलः (पमात्मनि पूर्णविश्वासः)
- (७) रजा (परमात्नो वाञ्छैन स्ववाञ्छास्वीकरणम्) अर्थात् यथा-शासमुखदुःखे लाभालामे च समानभावः 'मुखदुःखे समे कृत्वा लाभालामौ जयाजयौ' इति गीतोक्तरीत्या।

हकीकतः — हकीकतः साधनाय। श्वरमानुभूतिर्वर्तते । तत्र साधकः सांसारिक सुख-दुः खेभ्यो मुक्तो भूत्वा सर्वत्र सततं परमात्मानमेव पश्यति । सर्वत्र परमात्मेव दृष्टि-गोचरो भवति । तं विद्याय साधको न किमपि पश्यान्ति लोके ।

स्िक्साधनायां प्रेम्ण एव प्राधान्यं वर्तते । तत्र साधकोऽहर्निशं प्रेमास्पदं ध्यायित, प्रेमरसे विनिमग्नः साधको लौकिकसकलभेदं विस्मरित । तदानीं स न किमिप चिन्त-यित, न किमिप स्मरित न च केम्योऽपि विभ्यति, यतो हि स तु विश्वस्य प्रतिवस्तु

१ किसकी शादी किसका गम । ह अल्लाह दम पर दम ॥

२. आशिकों को इम्तियाजे दौरो कावा कुछ नहीं। उसका नक्शे पा जहां देखा वहीं सर रख दिया।।

प्रेमास्पदस्य प्रियतमस्यैव छीलाविलासं पश्यति । एवञ्च सूफिसाधनायां प्रेमैव मूलं तत्त्वम् । प्रेम्णा शुद्धद्वय एव परमात्मा विलोक्यते । इत्थं च ज्ञायते यथा भारतीयो । प्रासनायां प्रेम्णः प्राधान्यमस्ति तथैव सूफिसाधनायामपि प्रेम्णः प्राधान्यमस्ति । तत्प्रा-सये सर्वस्वत्यागः क्रियते साधकैः ।

#### इसलामवर्मे उपासनायाः स्वरूपम्

इसलामधर्मे नमाजरूपोपासनायाः प्राधान्यं वर्तते । त्रिकालसन्ध्योपासना इव नमाजरूपोपासना प्रतिदिनं सामान्यतया वारत्रयं क्रियते किन्तु शुक्रवासरे मध्याह्नानन्तरं सामूहिकनमाजरूपोपासना क्रियते । इसलामधर्मे नमाजोऽष्टप्रकारेण क्रियते । नमाजः स्त्रीमिः न श्रोतन्यः । नमाजस्य निम्नलिखिताः सप्तमन्त्राः सन्ति, ये नमाजकाले उचास्वरेणोचार्यन्ते । ते च मन्त्रा यथा—

- १. अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर = अर्थात् अल्लाहः (परमातमा ) महतो महीयान् वर्तते ।
- २. अशदु अल्ल्ला इलाइ इल्लाल्लाइ अर्थात् परमात्मानं विहाय न कोऽपि उपासनीयो विद्यते ।
- ३. अशहदु अन मुहम्मदुर रस् बुल्लाइ अर्थात् मुहमदः परमात्मनः प्रतिनिधिरस्ति ।
- ४. हय्य अलरसोलात् अर्थात् भगवद्भक्त्यर्थ ( नमाजाय ) मत्र आगच्छ ।
- ५. ह्य्य अलल् फलाइ=अर्थात् सत्कार्यं कर्तुमागच्छ ।
- ६. अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर = अर्थात् अलाहो महान् वर्तते ।
- ७. हा इहाहा इल्हल्हाह=परमात्मान विहाय न कोऽि मजनीयोऽस्ति

सर्वे मन्त्रा नमाजक। ते वारद्वय समुद्घुष्यन्ते । प्रातः कालिके नमाजे पञ्चवारम् , मध्याह्यकालिके नमाजे षड्वारमुका मन्त्राः समुद्घुष्यन्ते । निद्रापेक्षया नमाजो वरिम स्युक्तम् 'अस्त्रोलातु रवैरुम् भिनन्नोम ।

- १ दिल के आइने में हैं तस्वीरे यार । जब जरा गर्दन मुकायी देख ली ।।
- २. प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट विकाय। राजा परजा जेहि रुचै सीस देय लै जाय।। श्रीकबीरस्य तथा-तरीके फना में कदम रखके पूछो। मुहब्बत की रसमें मुहब्बत की राईं।।

## सूफिदार्शनिकानामद्वेतवाद:

सूफिदार्शनिकानां मते तुषारजलयोरिव जीवपरमात्मनोरमेद एवास्ति। तेषां मते जीवात्मपरमात्मनोः (अल्लाइ-इन्सानयोः) तत्त्वतो नास्ति भेदः। भारतीया-द्वैतमिव सूफिदार्शनिकानामद्वैतमिव शतधा विभक्तम्। तत्र इल्लाजमतानुसारेण जीवः कथमिव पूर्णतो ब्रह्मरूपात्मको न जायते। किन्तु तयोस्तादात्म्यं तु जलमद्ययोरिवास्ति। अत एव तत्र देवत्व (लाहूत) मनुष्यत्वयोः (नासूत) सम्प्रक्तभावः समुद्भाव्यते। तन्मते वस्तुत एकस्मिन्नेव शरीरे आत्मद्वयं परस्परं प्रणयाबद्धं निवसति। भेदस्तु प्रेमास्पद्स्वरूपवेधानन्तरं प्रियतमस्य साक्षात्कारो जायते, पश्चात् तयोः स्वरूपं सम्यक्तया बाह्मरूपेण ज्ञायते। क्मीमते पृथक्तया प्रतीमानोऽपि प्रेमि प्रियतमयोः युगलशरीरे मिथुनाकारात्मक एकैवाऽऽत्मा निवसति । जीलीमतानुसारेण प्रेमिप्रयतमयोः प्रयतमयोरेकैवाऽऽत्मा क्रमश उभयोः शरीरे तिष्ठति। फारिजमतानुसारेण मूलसत्तैव मूलसत्त्रया सह परस्परं प्रणयव्यापारबद्धा वर्तते। अर्थात् एकैव सत्ता उपाधिमेदेन प्रेमिरूपेण प्रियतमारूपेण च परिज्ञायते।

स्फिदार्शनिकानां मते प्रियतमारूपजीवात्मनः प्रियतमरूपपरमात्मनश्च महामिलनं सिरत्तागरयोरिव स्वीक्रियते । स्फिसाधकरूपजीवात्मा प्रियतमरूपपरमात्मना सह तादात्म्यं प्राप्तुं प्रेमविरहाग्नौ सदैव तपित । स सदैव प्रियतमस्य परमप्रेमास्पदस्य ब्रह्मणः प्रेमिण विलीनत्वमेव वाञ्छिति । इत्थं च ज्ञायते स्फितत्त्वचिन्तकाः सर्वत्रैव येन केनापि प्रकारेण जीवात्म-परमात्मनोरद्वैतत्त्वमेव प्रतिपादयन्ति ।

### सूफिदशंनेऽल्लाहस्वरूपम्

कुरानशरीफेऽल्लाइस्य साकारस्वरूपं प्रतिपादितम्। कुरानमतानुसारेण अल्लाइ एव सम्पूर्णविश्वस्य कर्ता, भर्ता, हर्ता च वर्तते । तस्येच्छामात्रेण सृष्टेक्द्भवो विकासो विनाशश्च जायते । स एव सर्वेषामाद्यन्तं मध्यं चास्ति । स एव कर्तुं मकर्त्त् मन्यथा-कर्त्तुं समर्थश्च वर्तते । एवञ्च स एव सर्वेषां विकद्धाविकद्धभावानामाश्रयो विद्यते । स च भक्तेषु महतीं कृपामभक्तेष्वतिक्रोधं च करोति । भक्तेभ्यः समस्तवैभवविलासं सुखसम्भारं च प्रयच्छति । इसलाममतानुयायिभिर्यद्यपि प्राचीनमतानुसारण

१. स्टडीज इन इसलामिक मिस्टीजिज्म—पृष्ठे ८० ।

२. द्रष्टव्यः - अल्लविषयकः 'इनसाइक्लोपीडिया आफ इसलाम' निबन्धः

विभिन्ना देवाः कथञ्चित् स्वीक्रियन्ते किन्तु तेषां मते वस्तुत अल्लाह एव परमदेवो महादेवो वा विद्यते ।

स्फिसाधकैः कुरानसम्मतं परमात्मस्वरूपं स्वीक्रियत एवः किन्तु तेषां मतेऽल्लाहो न केवलं सर्वशिक्तमान् परमेश्वर एव, अपितु स परमप्रेमास्पदं निखलसौन्दर्यन् निधिश्चापि वर्तते। स्फिसाधकैरल्लाहस्योपासना स्वर्गप्राप्त्यर्थं न क्रियते, अपि तु तस्य संयोगाय तादात्म्याय वा क्रियते। ते च साधकास्तत्प्राप्त्यर्थं स्वर्गं विहाय नरकगमनम् मिष वाञ्चन्त्येव। अल्लाहोऽपि मक्तेभ्य आनन्दप्रदानाय रस्लादिरूपेण महीतले रामकृष्णादिवद्वतरिति ।

## सूफिदशंने जगत्स्वरूपम्

स्फिदाशंनिकानां मते परमात्मा अनन्तसौन्दर्यनिधिरनन्तिनभूतिसम्पन्नश्च वर्तते । स एव निखिलरसानन्द-सौन्दर्यनिधिस्वरूपः परमात्मा सृष्टिरूपेण स्वात्मानम-भिन्यनिक्त । अत एव जगिददमनन्तसौन्दर्यनिधेः परमात्मनोऽभिन्यक्तंस्वरूपमेव विद्यते ।

भारतीयदार्शनिकमतानुसारेण यथा रमणवाञ्छायुक्तेन परमात्मना स्वात्मैव द्विधाऽकारि तथेव इदीसमतानुसारेणाऽऽत्मज्ञायनकामनयैवाल्लाहेनापि समुतादिता सृष्टिरियमिति । कुरानानुसारेण कुनस्य आधारेण सृष्टिः प्रादुर्भुता । अरबीमतानुसारेण संसारोऽयं शाश्वतप्रपञ्चो विद्यते । स च यद्यपि स्वतन्त्रो नास्ति, किन्तु नित्योऽस्ति । जागीमतानुसारेण अल्लाहः परमसौन्दर्यनिधिरस्ति, सः सततं प्रेमैव वाञ्छति । तन्मते सृष्टिरियं सत्यस्य प्रत्यक्षस्वरूपमस्ति, सत्यं च सृष्टेः परोक्षमूळतत्त्वं वर्तते । एवञ्च स्वविकासात् पूर्वं जगिददं सत्यादिमन्नमासीत् , सत्यं च स्वविकासानन्तरं जगतो-ऽिमन्नमस्ति ।

सूफिदार्शनिकमतानुसारेण दृश्यमानं जगदिदं परमात्मनः प्रतिबिम्बो वर्तते । यथा जले पतितस्य सूर्यप्रतिविम्बस्य पौनः पुन्येन विनाशेऽपि सूर्यस्य कापि हानिर्नास्ति तथैव परमात्मनः प्रतिबिम्बभूतस्य दृश्यमानविश्वस्य विनाशेऽपि परमात्मनः कापि क्षतिर्ने भवति । ताल्पर्यमिदं ब्रह्म (अल्छाह) सर्वथा सत्यमस्ति, किन्तु जगदिदं विनाशशीलमस्ति ।

१. तर्जमानुल कुरआन, तफसीर सूरत फ!तहा, जिल्द अब्बल, पृष्ठे ८, १६३१, मौलाना अबुलकलाम आजाद।

२. तसन्तुफ अथवा स्फीमत—पृष्ठे ६६ श्रीचन्द्रवली पांडेय

२. तसब्बुफ अथवा सूफीमत-पृष्ठे १४२ चन्द्रबली पाण्डेय

प्रोक्तविवेचनस्य तार्त्पर्यमिदं सूफिदर्शनं भावप्रधानमद्वैतमेव प्रतिपादयति । यद्यपि इसलामस्यासिह्ण्युत्वात् भारतीयाद्वैतसदृशं सूफिभावप्रधानमद्वैत प्रौढत्वं न प्राप्तं तथापि तेन सूफिभावप्रधानाद्वैतेन जीवात्मपरमात्मनोर्मधुरमहामिलनस्य रतिद्वारमव- स्यमेव समुद्धाटितम् । पश्चात् तत एव भिक्तरसस्य स्रोतिस्वनी कलकलिनादेन प्रवाहिता इसलाम दर्शने । ईश्वराराधनरूपसंजीवनरसधारया जनमनासि परिसिश्चयन्ती जीवात्मरूपप्रियतमायाः परमात्मरूपप्रियतमस्य च महाभिलनरूपाऽऽनन्दाम्बुधौ निमज्यति ।

इत्यञ्च मिक्तरसस्थापने भारतीयदर्शनानां महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते । तत्रापि वैष्णवदर्शनानां दार्शनिकानां च जीवनस्य चरमं लक्ष्यं तु भगवद्भिक्तर्भिक्तरस रचैव दृश्यते । अत एव प्रकरणेऽस्मिन् विभिन्नदार्शनिकदृष्ट्या भक्तेर्भिक्तरसस्य च समासेन विवेचनं कृतम् ।

न केवलं भारतीयदर्शन एव मक्तेर्भिक्तरसस्य वा महत्त्वं दृष्टिगोचरीभूयते, अपि दु इसलामदर्शनेऽपि, तत्रापि स्फिसम्प्रदाये भिक्तरसस्य चात्यधिकं महत्त्वं स्वीक्रियते । अत एव प्रसंगतः तद्दर्शनानुसारेणापि भक्तेर्भिक्तरसस्य च विवेचनं कृतम् ।

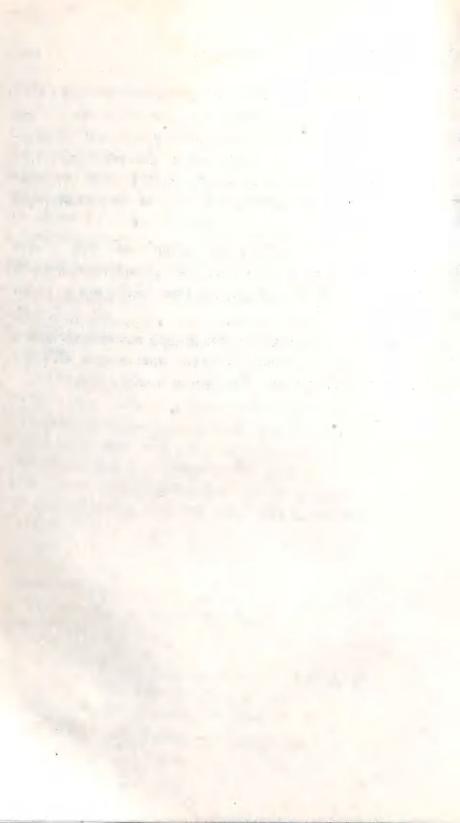

# भक्तिरस-विमर्शे

## साहित्यशास्त्रदृष्ट्या भक्तिरसविवेचनात्मकः

# चतुर्थोऽध्यायः

संसाररोगसंतप्तैः सर्वोपायनिराश्चितैः । भक्तिशास्त्रसुनिर्यासः पेयो भक्तिरसो बुधैः ।। ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्परार्धगुणीकृतः । नैति भक्तिरसाम्भोधेः परमाणुकलामपि ॥

# Find sale in

161637 75

## भक्तिरसस्य वैदिकः वम्

वेद एव सर्वेषां भारतीयज्ञानानां धर्माणां च मूलं विद्यते । जगित नास्ति यज्ज्ञानं यस्य वेदेषु बीजत्वेन सत्ता नास्ति । यद्यपि केचन वेदे भक्त्यमावं पश्यन्त आधुनिका-स्तत्र भिक्तरसपरिपाकं वदत उपइसन्ति, तथापि नायं वाद आदरणीयः यतो हि—चतुःसंहितामात्रं वेदानां परिमितिर्नास्ति, अपितु अनन्ता वेदास्तथापि एकत्रिंश-दिभक्तेकादशशतशाखासु मन्त्रभागस्य स्थितिः, एतावत्संख्यकानि ब्राह्मणानि, आरण्यकानि, उपनिषदश्चेति मूलवैदिकवाङ्मयये चतुर्विंशत्यधिकपञ्चचत्वारिंशच्छतः अन्थाः परिगण्यन्ते । तत्राधुना कालकमेणांशमात्रमेवावशिष्टं दृश्यते, भूयान् भागस्तु विद्यते एव । तस्माद् वेदस्यांशमात्रावलोकनेनेदं वैदिकवाङ्मयये नास्तीति कथनं न शोभते । इदानीमुपलब्धवेदांशमात्रावलोकनेनेदं वैदिकवाङ्मयये विविच्यते ।

वाङ्गमयज्ञानस्य प्रधानं साधनं शब्दकोशो भवति। तत्र वेदस्य शब्दकोशो निधण्दुरिति प्रसिद्धः। तत्र निधण्टौ जलांधे , दलांधे , दलांधे , दलांधे च रसशब्दः प्रयुक्तः। तस्य टीकायां देवराजयव्वना व्याख्यातं यत् रसितशब्दार्थः 'पचाद्यच् ' रसित हि तन्मेषः पर्वतादिभ्यः पतत् , अथवा रस आस्वादने ( चु० प० प्र० ) पुंसि संज्ञायां घः ( राशिश्ट ) रस्यत आस्वाद्यते जिह्या लिह्यत इति रसः। यद् वा रसोऽपां गुणः, गुणगुणिनोरभेदोपचारेणाख्यायते, मत्त्वर्थीयस्य लुग्वा रसवान् रसः। यद् वा रसितर्फित कर्मा ( राश्य) पचाद्यच् अर्च्यते देवतात्वात्, अर्च्यते देवता इति वा। 'आत्वा विशन्त्वन्दवः ( ऋ० सं ८१२२) इति निगमः'। अर्चा हि भक्तेर्मुख्या- क्रम् । नारदभिक्तस्वेऽपि 'पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः' इति सूत्रेण पूजार्थे, अर्चार्थे वा भिक्तशब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। अत एव वेदेषु प्रयुक्तो रसशब्दोऽर्चावाचको भिक्तवाचको वा गृह्यते। एवञ्च यदि रसशब्द एव तत्र भिक्तवाचकः समुपलभ्यते तिर्हि कथं वेदेषु भक्तरनुपलब्धः स्यात्। यथा सर्वश्वानानां धर्माणाञ्च बीजरूपेण वेद एव मूलं तथैव भक्तभैक्तिरसस्य चापि मृलं निश्चितरूपेण वेद एव विद्यते। नात्र संशयो लेशोऽपि।

'रसो वै सः' इति श्रुत्या परमात्मा रसमयो रसज्ञानां मते। भगवतो रसत्वं मन्त्रब्राह्मणात्मकवेदेषु स्पष्टरूपेण प्राप्यते। आर्तिहेतुकी, जिज्ञासामयी, कामनामयी चापि मिक्तर्भगवन्तं प्रति क्रियते किन्तु रसरूपिणी भिक्तस्तु रागमय्येव भवति। सा यदि सम्बन्धरहिना भवेत्तदा शान्तभिक्तरसः, सम्बन्धसहिता चेत्तदा सा सम्बन्धमयी भिक्तरिति

- १. निघण्टौ १।१०१। २. निघण्टौ २।२८ ।
- ३. निघण्टौ ३।४४ । ४. अष्टाध्याय्याम् ३।११२४।

कथ्यते । यद्यपि वेदेषु सहैतुकी मिक्तराधिक्येन प्राप्यते, किन्तु मक्ताचार्यैर्या मक्तीरसरूपन्त्रया प्रतिपादिता सापि वेदेषु समुपलम्यते । तत्र लौकिकमर्यादां विहाय यत्र प्रधानतया भगवद्भजनमेव दृश्यते तत्र सा मिक्तः शान्तमयी, शान्तमिक्तरसो वा भवति ।

यथा हि-'हे स्तोतारः सखाय इन्द्रस्तोत्रादन्यस्तोत्रं मैव कुर्वन्तु । अन्यदीयस्तोत्रो-चारग्रेन वृथोपश्चीणं मा भवन्तु । सोमस्य सुते कामानां वर्षितारमिन्द्रमेव पौनः पुन्येन संस्रयत '' इत्यर्थके ऋ॰ ८।१।१ मन्त्रे दास्यादिसम्बन्धनिर्देशं विनेव इन्द्रं प्रति रागात्मिकाया वृत्तेः प्रकाशनात् शान्तभिक्तः, शान्तभिक्तरसो वा स्पष्टतया एव प्रतीयते ।

'हे वसो शतकतो त्वं नः पिता पितृवत्पालकः, त्वं माता मातृवद्धारकश्च भवं इत्यर्थके ऋ ॰ ८।६८।११ मन्त्रे, 'हे मघवन् त्वत्तोऽन्यदस्माकं प्रशस्यः पिता नास्तं इत्यर्थके ऋ ॰ ७।३२।१६ मन्त्रे च भक्तस्य मगवित पितापुत्रसम्बन्धः स्थापितः । एवमेव 'कामानां वर्षित्रे जगतः स्वामिने वक्णाय पापरिहतः सन्नहं पर्यापं परिचरणं करवाणि यथा भृत्यः स्वामिने सम्यक् परिचरित तद्वत्' इत्यर्थके ऋ ७।८६।७ मन्त्रे भक्तो भगवतो वरुणस्य दास्यसम्बन्धं कामयते । एव प्रकारेण भक्तभगवतोर्मध्ये सेव्यसेवक्सम्बन्धो जन्यजनकसम्बन्धश्चोपलम्यते । एवञ्च भितरसशास्त्रे रूपगोस्वामिन् प्रभृतिभिः प्रतिपादितः प्रीतिभिक्तरसोऽपि वेदमूलको विद्यते ।

'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इति मन्त्रे जीवब्रद्वाणोः सख्यसम्बन्धस्तु प्रसिद्ध एव । यद्यप्यत्र सख्यसम्बन्धः स्पष्टतया जीवब्रद्वाणो न प्रतिपादितः, स्पष्टतया तु 'त्वं जामिर्जा-नानामग्ने मित्रो असि प्रियः । सखा सखिम्य ईड्यः ।' ऋ० १।७५।४ इति मन्त्रे प्रतिपादितः । अत्रोपास्योपासक्योः सुस्पष्टं सख्यसग्वन्धो निर्दिष्टः । तत्र सायणभाष्ये 'हं अग्नेः त्वमुक्तप्रकारेणाचिन्त्यरूपोऽप्यनुग्रहीतृतया सर्वेषां जनानां जामिर्बन्धरसि । तथा प्रियः प्रीणयिता त्वं यजमानानां ( मक्तानां ) मित्रमसि । ईड्यः स्तुतिभिः स्तुत्यस्त्वं सखिम्यः समानाख्येम्य ऋत्विगम्यः सखा सखिवदत्यन्तंऽप्रियोऽसि' इति । एवञ्च 'स हि बन्धुरित्था' ऋ० १।१५४।५, 'भवा मित्रो न शेव्योः' ऋ० १।१५६।१, 'वर्जं च विष्णु सखिवां अगोणुते' ऋ० १।१५६।४ इत्यादिबहुस्थलेषु ऋग्वेदे प्रयान् मित्रिरसः सख्यमित्रसो वा बहुळतया स्पष्टरूपेण प्राप्यते, नात्र सन्देहलेशोऽभि

'सोमस्य पानाय विप्रा इन्द्रं गावो वस्सिमवाभिशब्दयन्ति' इत्यर्थके ऋ ॰ ६।१२।२ मन्त्रे स्पष्टतया इन्द्रं प्रति विप्राणां वात्सल्यमयी भावना उपासना वाभिव्यका, तस्माद् भिक्तरसाचार्यें बद्गावितो वात्सल्यभिक्तरसोऽपि नवीनो नास्ति, अपि द्व स बीजरूपेण वेदेऽपि समुपलम्यत इति साधिकारं वक्त शक्यते ।

१. निरुक्ते (निषण्टौ ) प्रथमभागे पृष्ठे १२८ ।

'हे दर्शनीयशक ! कामयमानाः पत्य उशन्तं कामयमानं पितिमिव अग्निहोत्रादि-मिस्त्वत्सेवाकामा धनकामा वा त्वा प्रयासेन जग्मः, तैः प्रयुक्ताः स्तुतयस्त्वां प्राप्नुवन्ति, मन्त्रेस्त्व नमस्करणीयोऽसि' इत्यर्थके ऋ० १।६२।११ मन्त्रे उपमारूपेण माधुर्यमक्तेबीं इर्यते, किन्तु 'यथा जायाः सर्वदोषशून्यं स्वभर्तार रक्षणार्थं परिष्वजन्ते तथैव मम सर्वस्य लम्भयित्र्यो व्याप्ताः कामयमाना मतय इन्द्रमिष्टुवन्ति' इत्यर्थके ऋ० १०।४३।१ मन्त्रे तु मत्युपलक्षणीन स्वष्टतया कान्ता रितर्वणिता। तस्माद् भक्ताचार्येः स्वीकृतो मधुरभित्तरसोऽपि वेदादेव समुद्भूतः।

'को भक्तः ( यजमानः ) वाण्या शक्राय नमित, कः स्तुतिकामो वर्तते, कस्तस्य वाणीमाच्छ। दयित कस्तस्य साहाय्यमभिलवित, कस्तस्य सिव्तः आतृत्त्वं वाञ्छिति, कस्तस्मै तर्पणाय ( प्रीणनाय ) मविते इत्यर्थके ऋ० ४।२५।२ मन्त्रे निष्कामभावेन भगवदनुरागस्य दुर्लभता, 'हे मघवन् ! त्वां महते शुल्काय सहस्त्रायायुतायापि धनाय न विक्रयणं करोमि। त्वं मम पितुरिप वसुमत्तरोऽिष, अथवा आतुरिप त्वमिषकोऽिस, त्वं मे आतृसहशोऽिसे इत्यर्थकयोः ऋ० ८।१।५-६ मन्त्रयोः प्रतिपादिता च भिक्तः रूपगोस्वा-मिनः 'अन्याभिलािषताशून्यम्'इति प्रतिपादितभिक्तलक्षरोन सर्वथा समन्वितैव प्रतिभाति।

वेदेषु भिक्षशब्दः साक्षादिष मगवद्भजनार्थको द्रष्टुं शक्यते-'यः पावको दिवापेक्षया रात्रौ सुदर्शनीयो मवति, अतोऽस्मै धीमिह पावकोऽयं तु सर्वप्राणिप्राणाय इत्तुं मू, स्परंतु रात्रौ स्वस्मिन्नेव प्रवेशात् प्रकृष्टायुर्भवति । अतोऽपि घीमिहि । पुत्राय पित्रोर्यः हे यथा एते ऽमयोर्भक्तं सेवमानमभक्तमसेवमानं च (प्राणिनोऽनुमाह्या इति बुध्यमानः ) रक्षन्ति' इत्यर्थके ऋ० १।१२७।५ मन्त्रे भिक्तशब्दः स्पष्टरूपेण परकालप्रचिलतः मिक्त-मित जने प्रयुक्तः । तत्राभक्तशब्देन भिक्तरिहतः पुरुष् एव विवक्षितः ।

'हे विश्ववेदसः सर्वधना देवाः ! मनुरह्मश्रमिन्छन् युष्मत्सम्बन्धिनो वन्दनीयस्य शौर्योदार्यादेर्गुणस्य भक्तये भजनाय सेवनाय वा वोऽदृष्टपूर्वां स्तुति करोमि' इत्यर्थके श्रृ ८ २१।११ मन्त्रे देवानां गुणभजनेन सगुणमिक्तिविषयस्वमिष स्पष्टरूपेण प्राप्यते । 'सूर्यो युगपदेव स्वांशून्नुद्गमयति । तथा आकाशे दृश्यमानं नक्षत्रादिकं प्रकाशयति । सौरेण तेजसा रात्रौ चन्द्रप्रमृतीनि नक्षत्राणि भासन्ते । हे उषः तव सूर्यस्य उदिते सति

१. तमस्य पृक्षमुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदर्शतरो दिवातरा दप्रायुषे दिवातरात् । आदस्यायुर्ग्रमणवद् वीलु शर्मे न सूनवे । भक्तममक्तमवो व्यन्तो अजरा अग्नयो व्यन्तो अजराः । ऋ॰ १।१२७।५ । सायणभाष्ये

२. इदा हि व उपस्तुतिमिदा वामस्य भक्तये । उप वो विश्ववेदसो नमस्युरौ असुक्ष्यन्यामिव । ऋ ० ८।२७।११

मक्तेन अन्नेन सङ्गच्छेमिहं इत्यर्थके मन्त्रे सायणमते मिक्तराब्दोऽन्नार्थको वर्तते किन्तु स्योदयात् केवलमन्नप्राप्तिरेव न सम्भवति, अपि तु सन्ध्योपासनाद्युपासनाकर्मापि सम्भवति । अतो भक्तेन गमेमिहं इत्यस्य भजनकर्मणा सगता भवेमेत्यर्थोऽपि प्राप्यते । अतः स्योपसोर्भिक्तविषयत्वेन युगलोपासनाया वीजमिप प्राप्यते वैदिकवाङ्मये । अथर्ववेदेऽपि सुनयः परमात्मनो भिक्तमिमिल्विन्तः देव ! संस्फान !' इति मन्त्रे भक्ताः जना भिक्तमन्तो भिवतुं प्रार्थयन्ते । तत्त्वविदां मते वेदानां पर्यवसानं भगवत्प्राप्तावेव, तस्य त्रिषु साधनेषु भगवद्भक्तिरि मुख्यमेकं साधनमस्ति । तस्मात् कथं न तत्र स्पष्टतया भिक्त-रिमिहिता । तत्र मिक्तर्न प्रतिपादितेति कथनं समीचीनं नास्ति ।

वैदिकानां मते वेदाः सर्वथा भगवत्स्वरूपा एव सन्ति । यथा सर्वत्र व्यापको भगवानिति कथयद्भ्यो विद्वद्भ्योऽप्यगोचर एव भवित तथैव भगवत्स्वरूपा वेदा अपि शब्दरूपेणाधिगताऽप्यर्थरूपेण तात्पर्यरूपेण व्यङ्ग्यतयाऽगोचरा एव भवन्ति । यथा च माता स्वपुत्रहिताय सत्यामपि वाञ्जायां मोदकादिकं वालेभ्यो न ददाति तथैव वेदा अपि स्वकीयं गृढार्थं न प्रकाशयन्ति । भागवते च श्रीकृष्णोन वेदानां परोक्षवा- दितां गम्भीरार्थवादितादींश्च प्रतिपाद्य तेषां स्वस्मिन्नेव पर्यवत्तानं प्रतिपादितम् । तेन वेदानां परोक्षत्रवस्य मिक्तरस्यवस्य च स्पष्टतया निर्देशामावेऽपि परोक्षरूपेण सङ्क तरूपेण व्यङ्ग्यरूपेण वा तस्य सत्ता वर्तत एव । इत्थं च वेदेषु भगवद्भिक्तस्तर्या रसत्वं परोक्षापरोक्षाम्यां सम्भवत्येव । न कथमपि तत्र तस्यामावो भवित्नमईतीति ।

## आगमेषु भक्तिरसः

आगमोऽयं शास्त्रेषु दार्शनिक धार्मिकसम्प्रदायेषु वा संहितानाम्ना तन्त्रनाम्ना वापि प्रिक्षो वर्तते । मन्त्रवाह्मणात्मकेषु वेदेषु ब्राह्मणभागोऽपि संहितानाम्ना प्रसिद्धोऽस्ति, किन्तु तस्माद्भिन्नोऽयमागमापरनामधेय संहिताग्रन्थः तन्त्रग्रन्थो वा । मन्त्रब्राह्मणात्म-कस्य वेदस्य शानकर्मभिक्तिरूपकाण्डत्रये या उपासना ( भिक्तिः ) प्रतिपादिताः तस्याः पूर्णरूपेण विकास आगमग्रन्थेषु समुपलभ्यते । ते आगमा वैष्णवाचार्यमतेऽसंख्येयाः, वेदबद्पीक्षेयाश्च सन्ति । वेदेषु प्रतिपादिता विष्णुशिवसूर्यगणपितशिक्तरूपान् पञ्चदे-वानाधारीकृत्यऽऽगमसम्मतः पञ्चसम्प्रदायाः परवर्त्तिभिक्तकाले प्रचित्रताः । असंख्येषु आगमेषु वैलानससहिता पाञ्चरात्रसंहिताश्च विशेषतः वैष्णवीमुपासनां प्रतिपादयन्ति ।

र. उदुिस्त्रयाः सजते सूर्यः सचाँ उद्यन्नक्षत्रमर्चिवत् । तवेदुषो सूर्यस्य सूर्यस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥ ऋ॰ ७।८१।२ ।

२. भागवते ११।३।४३। ३. भागवते ११।२१।३५।

पाञ्चरात्रसंहितान्तर्गते नारदपाञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारसंहितायां मन्त्रपुरश्चरणपूजादिभिः श्रीकृष्णस्य वात्सल्य-सख्य-मधुरोपासना विश्वदेन प्रतिपादिता । तत्र —

> वजेन्द्रनन्दनो नन्दी वजाङ्गनाविद्यारिणः । गोवत्सपुच्छसंकर्षजानन्दभरः रिङ्गमाणगतिः ॥

> > —नारदपाञ्चरात्रे ४।८।१०

#### इत्यादिना वात्सल्यमयम्

योधयन्तं क्वचिद्गोपान् व्यहरन्तं गवां गणम् । दण्डपाशोद्यतकरैगोपालैरूपशोभितम् ॥ —नारदपाञ्चरात्रे ४।६।⊏ गोपालस्तोत्रे

#### इत्यादिना सख्यभावमयम्

व्रज गोपालिका चेतो मोहयन्तं पुनः पुनः । वल्लभीवदनाम्भोजमधुपानमधुव्रतम् ॥ क्षोमयन्तं मनस्तासां सस्मेरापान्नवीक्षणैः । यौवनोद्भिन्नदेहाभिः संसक्ताभिः परस्परम् ॥ विचित्राम्बरभूषणाभिगोपनारीभिरावृत्तम् ॥

—नारदपाञ्चरात्रे ४।६।५- गोपालस्तोत्रे

इत्यादिना माधुर्यमयञ्च श्रीकृष्णस्य स्वरूपं प्रतिपादित वर्तते । तत्र श्रीकृष्णेन सह तस्य परमप्रेयसी श्रीराघाऽपि विशदरूपेण वर्णिता । तत्र सा च प्रेममिक प्रदायिनी, प्रेमानन्द-तरिङ्गणी, श्रीकृष्णप्रेमकीडा संसक्तेत्यादिरूपेण वर्णिता । तत्र श्रीकृष्णसहस्रनाम श्रीराधासहस्रानाम्नापि वर्णितम् । इत्थञ्च दृश्यते यन्नारदपाञ्चरात्रे मिक्तरसः सम्यक्षदिपादित इति । अत एव मक्ताचार्यः प्रतिपादितानां मिक्तरसानां मूलं वेद इव पाञ्चरात्रसंहिता अपि वर्तन्त इति सिद्धचित ।

नारदपाञ्चरात्रान्तर्गते माहेश्वरतन्त्रे भक्तेः रसत्वं वैशद्येन वर्णितम् । यथा हि— अन्तः सुखसमुद्वेल्लो वहिः सन्धानविस्मृतिः । नेत्रयोरश्रुसंवाहः कम्पः स्वेदोदयस्तथा ।

रोमाञ्चः कण्ठरोधश्च लक्षणानि च वै विदुः। माहेश्वरतन्त्रे ४। ४४-५५

इत्यादिना श्रीकृष्णभिक्तरसस्य सात्विकभावा निरूपिताः।

निजधामरसानन्दं स्वप्रकाशं महोज्ज्वलम् ॥ माहेश्वतन्त्रे ७।६ रमते भगवान् यत्र स्वयं रसमयः पुमान् ॥ माहेश्वरतन्त्रे ७।६८ इत्यादिभिः श्रीकृष्णमालम्बनीकृत्य दिव्यलोकमालम्बनीकृत्य क्रीडाञ्चालम्बनीकृत्य

१. नारदपाञ्चरात्रे ५।५।१०६ ११०।

मितिरसी वर्णितः। प्रतिपादितश्च तत्र श्रीकृष्णोऽश्वररूपेणः पुरुषोत्तमरूपश्चेति। तत्राश्वररूपः श्रीकृष्णः सृष्टिकर्तृ त्वयुक्तः। पुरुषोत्तमरूपस्तु स स्वलीलया भक्तजनान् आनन्दयति। स एक एव परमात्मा लीलामेदेन नानारूपं यह्याति ।

माहेश्वरतन्त्रे लीलाख्याने चतुर्वि शतिपटले निर्गुणसगुणोभयोपाधियुक्तस्य ब्रह्मणः तस्य लीलायाश्च रसालम्बनत्वं प्रतिपादितम्। व्याख्यातञ्च तत्र स च रसः संयोग-विप्रलम्भाम्यां द्विविघः । तत्रैव निर्गुणब्रह्मणो लीलापि वर्णिता । निर्गुणत्वात् नित्य-त्वाच्च तस्य लीला रसरूपा विद्यते । तत्र निर्गुणत्वं नाम प्राकृतहेयगुणगणरहितत्वम्। दिव्यगुणगणयुक्तत्विमिति । अत एव तद् ब्रह्मप्राकृताकारादिहीनमपि । दिव्याकारादि-युक्तमानन्दरूपं, रसरूपञ्च विद्यते । अतः प्राकृता गुगगणा एव ब्रह्मणः श्रुतिषु निषि-ध्यन्ते, न त्वप्राकृता दिव्यगुणगणाः । माहेश्वरतन्त्रे स्वरूपतो ब्रह्मणो गुणरूपहीन-ल्यमनेक वा प्रतिपाद्य तस्य लीलादीनां खण्डनं कृतम्, प्रतिपादितञ्च भिक्तरसरिकानां मनो न रमते तत्र निर्गुणब्रह्मणि, अपि तु तेषां भिक्तरसरसिकानां भक्तानां चित्तं ब्रह्मणो रसमयीलीलासु सततं रमते । एवख तादात्म्येनाभिन्नरूपत्वात् तस्य लीलाऽपि तनमय्येव निगद्यते । रसस्त्ररूपस्य ब्रह्मणो लीलोपि तद्पत्वेन रसरूपैव । लीलोपयोगिनो विभावादिमावा अपि रसमया एव, यतो हि रसनिष्पादनोपयुक्ताः पदार्था अपि रस-रूना एव रसशास्त्रेषु वर्णिताः । तस्माद् ब्रह्मजीलोपयोगिनः सर्वे मावा लीलात्मका एव सन्ति । एवञ्च माहेश्वरतन्त्रानुसारं 'रसो नैव प्रसिद्धसो प्रियावम्बनवर्जितः' इत्या-दिना प्रियाहीने ब्रह्मणि रसो नैव सम्भवति । अत एव प्रियया सार्धमेव परब्रह्मणः रसत्वं सम्माति । एवञ्च नानाविधिमावसमन्वितं तद् ब्रह्म रसरूपमस्ति । इत्थञ्च माहेश्वर-तन्त्रानुसारं स च रसः (भिक्तारसः ) स्वयमेव भोक्तभोग्योभयात्मको विद्यते । तयोः स्वामाविकमेदेऽपि तत्त्वतो मेदो नोपलम्यते ।

ब्रह्मसंहितायां ब्रह्मस्तुतावैश्वर्यपद्धे स परमात्मा श्रीकृष्णो न केवलमनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनिर्माणे सर्वथा समर्थ एवास्ति, अपि तु तस्मिन् परमात्मिन परमाणव इवानन्त-कोटिब्रह्माण्डानि तिष्ठन्ति। निगमागमप्रतिपाद्यं तद्ब्रह्म तेजःसमूहस्य तस्याङ्ककान्तिरूपमेव

१. माहेश्वरतन्त्रे ७।७८-७६ ।

३. माहेश्वरतन्त्रे २४।१७।

५. माद्देश्वरतन्त्रे २४।२०-२१।

७. माहेश्र तन्त्रे

२ माहेश्वरतन्त्रे २४ ११

४. माडेश्वरतन्त्रे २४।१६।

६. माहेश्रतन्त्रे २४।२२-२४

द्म. माहेश्वरतन्त्रे ३२।५

विद्यते । स एव परमात्मा माधुर्यपत्ते चिदानन्दमयरसात्मकः स्वकीयरूपकला-दिभिः सह मन्मथरूपेण गोकुते निवसन् स्वलीलया भुवनानि समाकर्षति लोकेम्य आनन्दञ्च प्रयच्छति ।

इनुमत्संहितायां भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य माधुर्यरसो मुख्यतया निरूपितो वर्तते । तत्र संखिसहस्रपरिवृतायाः सीतायाः श्रीरामस्य च मधुररसमयीलीला चारवर्णिता । तासां लीलानां स्थानदर्शनेनैव साधके भक्ते भगवद्विषयिका रतिः प्रादुर्भवति । किन्तु तासां लीलास्थानानां दर्शनं कर्तं स्त्रीमानसमन्विताः साधका एव, तत्रापि केवलं सीतादासी Sहमितिभावना प्रवणा एवं साधकाः प्रभवन्ति, न तु पुंभावयुक्ताः साधकाः । तुन्न हनमानिष सीतादासी (नारीरूपः) भूत्वा चारुशीला नाम्ना स्वेष्टदेवयोः श्रीसीतारामयो-मध्यमयीं मिक्क (सेवां) करोतीति वर्णितम् । तत्र न केवलं मधुररस एव साङ्घोपाङ:-प्रतिपादितः. अपि तु भक्ताचार्यप्रतिपादिताः पश्चमुख्यभिक्तरसा अपि विस्तरेण वर्णिताः। तत्र श्रीराम एव साक्षात् परात्परं ब्रह्मेति मःवायः साधको निस्यं तं भजित सः शान्तभिक्तरसः अयः ( शान्तभिक्तरसः ) साधकः । श्रीरामो भक्तवत्सलः शरणागतप्रति-पालकः, दीनबन्धः कृपासिन्ध्रस्तीति ज्ञात्वा तं नित्यं यो भजति, सो दास्यरसाश्रयः साधकः (दास्यमिक्तरसः)। श्रीरामः परमप्रेमपात्रं मित्रमस्तीति भावनया स्नेहेन तं यः सेवते सः सख्यमिकरसाश्रयः साघकः (सख्यमिकरसः) ! श्रीरामो मम बालक आज्ञा-पालकः, आनन्दवर्धकश्चास्तीति मत्वा यस्तं भजते सः वात्सल्यरसाश्रयः (वात्सल्य-भक्तिरसः) । श्रीरामो मम पतिरहं तस्य पत्नी इति भावनया यस्तं भजते, स मधुरसा-श्रयः साधको (मधुरभिक्तरसः) भवति । एवञ्च हनुमत्संहितायां भक्तेः रसत्वं साक्षात् परम्परयापि लभ्यते। एवमेव गर्गसंहितायामि भक्तेभेदास्तथा तस्या रसत्वं च विश्वदेन निरूपितम् ।

एवञ्च शुक्रसंहितायां लोमशसंहितायां शिवसंहितायां गर्भसंहितायां च श्रीकृष्णस्येव श्रीरामस्यापि रासलीलादिवर्णनं दृश्यते । तत्र श्रीराम एव श्रीकृष्णः, सीता राधा, सर्यू यमुनादिरूपेण रसाश्रयालम्बनोद्दीपनतया वर्णितः । विशेषतया तत्र माधुर्यभिक्तिरेव वर्णित । इत्थञ्च परिज्ञायते संहिताग्रन्थेषु भिक्तरसस्य वर्णनं समुपलम्यता इति ।

### रामायणे भक्तिरसः

सकललौकिकाव्यानामुपजीव्यभूते आदिमहाकारये रामायगो ''शोकार्तस्य प्रवृतो मे

१- ब्रह्मसंहितायाम् १।४,४४।४६

२. गर्गसंहिताम्—६।३।६—११ पृष्ठे ३१२-१४ वेङ्कटेशप्रेसप्रकाशिते सं० २०१२

श्लोको भवतु नान्यथा " इत्यादिना शोकस्थायी करुणो रसः प्राधान्येन प्रतिपादितः । श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यप्रभृतीनामालङ्कारिकाणां मते रामायणे करुणरसस्यैव प्राधान्यं विद्यते । रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना स्त्रितः 'शोकः श्लोकत्वमागतः' इत्येवं वादिना । यद्यपि —

रसैः शृङ्गारकष्णहारयरौद्रभयानकैः । वीरादिभी रसैर्युक्तं काव्यमेतदगायताम् ।।

इत्यादिना शृङ्गारककणहास्यरौद्रभयानकवीरादयः षडेव रसाः प्रतिगदिताः, किन्तु तच्छलोकस्य टीकाकर्त्तःगोविन्दाराजस्य मते तत्राऽऽदिपदेन वीभत्साद्भुतशान्तरसा अपि गृह्यन्ते । एवं च सामान्यतः तत्र सर्वे रसाः प्रतिपादिता दृश्यन्ते ।

यथा हि तत्र विवाहानन्तरं वनगमनात् पूर्वं तथा वनवासप्रत्यावत्तंनानन्तरं सीता-रामयोः संभोगशृङ्कः ररसः, सीताया लङ्कायां निवासकाले तयोः विप्रलम्भशृङ्काररसः, द्शरथस्य निधनकाले लक्ष्मणस्य मृष्कुंकाले च कर्षणरसः,शूर्पणखावृतान्तकाले हास्यरसः, रावणादिचरिवचित्रणे रौद्ररसः, कवन्ध-मारीचादीनां बधकाले भयानकरसः, युद्धकाले वीररसः, विराधादिमरणकाले वीभःसरसः, रामरावणयोर्युद्धकालेऽद्मुतरसः, श्रवणा-दिवृतान्ते शान्तरसः, रावणवधानन्तरं ब्रह्मस्तुतौ शवरीसुतीक्ष्णादिकृतस्तुतौ च मिक्तरसः समास्वाद्यते रसज्ञैः।

यद्य प रामायग्रेऽभिषया श्रीरामो मह पुरुष ह्रपेणैव प्राधान्येन प्रतिपादितस्तथापि व्यङ्गययतया तु सः परमात्मरूपेणाि प्रतिपादितः, अत एव 'सा परानुरिक्तरीश्वरे' इति भिक्तसूत्रानुसारेण श्रीरामे परानुरिक्तः व्यङ्ग्यतया सर्वत्र प्रकाशिता महाकविना । अत एव तन्मूलकभिक्तरसोऽपि रामायग्रे सर्वत्र समनुभूयते भिक्तरसन्नैः ।

# महाभारते भक्तिरसः

यद्यपि महाभारते कौरवपाण्डवानां युद्धमेव प्राधान्येन वर्णितम्, अत एव तत्र प्राधान्येन वीररसेनैव भवितव्यम्, किन्तु श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यमतानुसारेण 'मगवान् वासुदेवश्च कीर्यतेऽत्र सनातनः' इत्यादिना तत्र शाग्तरसस्यैव प्राधान्यं वर्तते । यथा भगवतो लीलागुणचरिताविकीत्तंनेन भागवतादिपुराणेषु भक्तितत्त्वमथवा भक्तिरस

१. वाल्मीकितमायणे १।२ १८ २. ध्वयालोके पृष्ठे ५००

३. बाल्मीकिरामायणे १।४।६

४. सत्यं शान्तस्यैव रसस्याङ्गित्वं महाभारते मोक्षस्य च सर्वपुरुषार्थेम्यः प्राधान्य-मित्येतन्न स्वशब्दाभिषेयत्वेनानुक्रमण्या दर्शितम्, दर्शितं तु व्यङ्गयत्वेन-'भगवान् वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः'- ध्वन्यालोके चतुर्थोद्योते-ए० ५७३

C

एव प्राधान्येन वर्णितमिति स्वीकियते, तत्रान्यरसाश्चाप्राधान्येनैव, तथैव महाभारते परमात्मनो गुणादीनां कीर्त्तनेन तत्रापि भक्तिरसस्यैव प्राधान्यम् । अन्येषां रसानामिव शान्तरसस्य तत्र गौणस्वमेवेति वक्तुं समुचितं प्रतिभाति ।

पञ्चमवेदभूतस्य महाभारतस्याङ्गभूतायां श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवद्भिक्तः श्राधान्येन प्रतिपादिता । अत एव तन्मूलको भिक्तरसोऽपि तत्र प्राधान्येन भिक्तरसजैः समनुभूयते ।

# पुराणेषु भक्तिरसः

यथा पुराग्रेषु भिक्तर्भिक्तरसो वा सुविस्तरेण प्रतिपादितस्तयैवागमग्रन्थेष्वपि भिक्ति-रसो विशदेन विवेचितः । किन्तु पुराणप्रतिपादितमिक्तरिवागमग्रन्थवर्णिता भिक्तर्जनसा-मान्येषु नातिप्रसिद्धिं गता । एवमेव वेदेषु या मिक्तर्गमान्तरेण (क्वचिद् भिक्तर्गब्दे-नापि) वर्णिता साऽऽगग्रन्थेषु नामस्वरूपसाधनादिकीर्त्तनपूर्वकं वर्णिता । किन्तु सहृदय-दृदयानन्ददायिनीभिः कथाभिस्तस्याः पूर्णविकासः पुराग्रेष्वेव समुपलभ्यते । तत्र भक्ते बाहुल्येन वर्णनं विहितम् । इत्थं च या भिक्तर्वेदेषु बीजरूपेण प्राप्यते, साऽऽगमग्रन्थेषु (संहितासु) अङ्कृरिता पुष्पिता च दृश्यते, सैव पुनः पुराग्रेषु फलिता भक्ताचार्येः स्वादु-रसैः परिपूरिता च विलोक्यते ।

वैष्णवानां परमप्रमाणभूते श्रीभागवते पुरागो परमं प्रतिपाद्यं वस्तु भगवद्भिक्तरेव । वस्तुतस्तु भगवतपुराणं भगवद्भिक्तप्रतिपादकं काव्यमेव । भगवत्वर्वित्रत्र भगवतो-ऽयं जनो ग्रन्थो वेत्यर्थद्वयस्य विवक्षा वर्तते । अर्थात् भगवद्भिक्तियुक्तो भक्तो जनो भागवतः, भगवद्भिक्तमयो भगवत्भिक्तस्वरूपप्रतिपादको वा ग्रन्थो भगगवत इति कथ्यते । भगगवते वर्णिताया नवधाभक्त्या आधारभूता भगवत्कथैव विद्यते । भक्ता भगवत्कथद्वारा समाधिमुखमनुभवन्ति । भिक्तरसंशास्त्रहष्ट्या मगवत्कथाया महत्त्वपूणं स्थानमस्ति । वर्णितं च भागवते— संसारक्लेशक्लेशितानां जनानां कृते मगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसिविवणं विना ससारसिन्धुतरणाय नान्या तरणिर्विद्यत इति । एवमेव 'निगमकलग्तरोगंलितं फलम्' इत्यादिना भागवतपुराणस्य रसक्ष्यता वर्णिता । एवं भक्तानां कृते भागवतपुराणं निगमक्तपकल्तरोः सुवक्वं मधुर रसमयं फलमेव विद्यते, तस्यः समास्वादने सहदयभावुकभक्ता एव समर्था भवितुमईन्ति । अपि च 'लीला कथा रसिनिषेवणमन्तरेण वे हत्यादिना भगवतो गुणलीलादीनां श्रवणपठनादिनां समुद्भृत आनन्दो रसशब्देनावबुध्यते । 'सतां प्रसङ्गान्मवीर्यसंविद्यो । इत्यादिना भगवतकथैव

१. भागवते १२।४।४०

२. भागवते १।१।३

३. भागवते १२।४।४० ।

४. भागवते शस्प्रास्प

मिक्तरसस्रोतस्त्वेन प्रतिपादिता। 'तानानयध्वमसतो विमुखान् १' इत्यादिना च भगवचरणस्मरणपूजनादीनामेव नरकनिवारकत्वमुक्तम्। 'न वै जनो जातु कथञ्चना-व्रजे १' इत्यादिना भगवचरणस्मरणात्मिका भक्ती रसरूपेण प्रतिपादिता।

इत्यं च भागवते बहुधा भिक्तरसो निरूपितः । अत एव भिक्तरसज्ञानां दार्शनिकानां मते भागवतपुराणं भिक्तेः सर्वोत्तमो ग्रन्थः । भिक्तरसोऽयं न केवलं भागवतपुराण एव प्रतिपादितः, अपितु पुराणान्तरेष्वपि महता संरम्भेण प्रतिपादितः ।

तत्र स्कन्धपुराणे प्रतिपादितं यत् 'भगवतो नामामृतरूपसं पीत्वा 3' भक्को निःश्रेयसमिप तृणमिव मन्यते । अतो भगवद्भिक्तरसं विद्वाय न कमिप रसं वाञ्छिन्ति साधकाः ।
एवमेव पद्मपुराणेऽपि भगवद्भिक्तरसो विस्तरेण प्रतिपादितः, वर्णितं च तत्र यावद्मक्ता अशेषरसेकसारं भिक्तमुधारसं न पित्रन्ति न तावत् संसारवन्धनात् विमुच्यन्ते ।
एवं च भगवद्भिक्तरस एव प्रधानरसरूपेण प्रतिपादितस्तत्र । यद्यप्यनेन रसशब्देन
प्रञ्जारादयोऽन्यऽपि रसा अभिधीयन्ते तथापि तेषु पूर्णानन्दप्रदत्वस्याभावात् पूर्णरसत्वं नास्तीति निर्भयं वक्तुं शक्यम् । अपि चान्यरसेः संसारसागरनिमग्ना जीवा
मवबन्धनाद् न विमुच्यन्ते किन्तु मिक्तरसेनैव भववन्धनात् विमुच्यन्ते, भगवत्साक्षिध्यमपि प्राप्नुवन्ति । एवमेव ब्रह्मवैवर्तपुराणे 'विष्णुभिक्तरसं परम्' इत्यादिना
मगवद्भिक्तरस एव सर्वोत्कृष्टतया प्रतिपादितः । एवमेवाग्निपुराणे, शिवपुराणे
गरुदपुराणे विष्णुधर्मोत्तरपुराणे च काव्यरसो मिक्तरसो वा विश्वदरूपेण प्रतिपादितः ।

एवञ्च पुराणानां पर्यालोचनेन परिज्ञायते यद् भिक्तरसो तथाविधः सामान्यरसो न विद्यते यस्याऽऽस्वादनेन किञ्चित्कालमेव सुखोपलांब्धः स्यात्, न वाऽऽयुर्वेदीयं रसा-यनमेव यस्य सेवनेन यत्किञ्चित्कालमेव शारीरं पुष्टं भवेत् किन्तु भिक्तरसस्तु सकल-सद्धदयद्धदयानन्दवर्द्धकः सुधासारो िद्यते । वस्तुतो भिक्तरसो रसिकानां मते भीयूषादिष श्रेष्ठोऽस्ति यतो हि सुधापानजन्य यदमृतत्त्वं भवित तत्तु मन्वन्तरकालपर्यन्तमेव भवित, कल्पान्तरे तु 'पुनरि जननं पुनरि मरणं पुनरि जननीजठरे शयनिनिति रीत्या पुनर्यः समापद्यते किन्तु भिक्तरसास्यादनेन त्रिविधदुखं सर्वथा विनश्यति निरतिशया-

१. मागवते ६।३।२८ । २. भागवते १।५।१६

३ स्कन्दपुराणे काशीखण्डे ७४।६०, तत्रैव वै । ख॰ ४।१८ ।

४. यावज्जनो न शृगुते भुवि विष्णुभिक्तम् । साञ्चात्सुधारसमशेषरसैकसारम् ॥ पद्मपुराणे पा० ख० ८५।३३

५. ब्रह्मवैवर्तपुराणे कृष्णजनमखण्डे ५९।६८, १७५-१७६ ।

नन्दश्च प्राप्यते । अत एव पद्मपुराणे प्रतिगादितं यत् यावन्मनुष्या मकाः परमान नन्दस्वरूपं साक्षादमृतमयं भक्तिग्सं न समास्वादयन्ति तावत्ते जरामरणजन्मरूपाणि दुःखानि लभन्ते । समास्वादनेन भक्ता त्रिविषदुःखेभ्यः सर्वथा विमुच्यन्ते ।

# काव्यशास्त्रे रसोन्मेषक्रमः

भारतीयकाव्यशास्त्रे आ नार्यद्विहिणादारभ्य पण्डितराजजगन्नाथपर्यन्तं रसस्य निष्पत्तौ स्वरूपे विकासे च गभीरतया विचारो बभूव । तत्र सर्वप्रथमं नाट्यशास्त्रप्रणेता भरतमुनिर्नाट्यशास्त्रेऽथववेदोक्तं रसमनुसूत्य रससिद्धान्तं स्थापितवान् , एवञ्च काव्यशास्त्रे रसतत्त्वस्य प्रथमः समुद्भावको भरतमुनिरेवास्ति । तन्मते रसं विना किमपि नाट्यं कथमपि प्रवर्तयितुं न शक्यते । रसज्ञानां मते काव्यशास्त्रस्य मूलतत्त्वं रस एव विचाते । रसं विना काव्यशास्त्रे गुणालङ्कारादयो न शोभन्ते । न च रसं विना काव्यभेव समित् । अतः काव्यशास्त्रे रसोऽवश्यमेव स्वीकार्यः ।

भरतमुनेः पश्चात् दृश्य-श्रव्योभयविधकाव्यतत्त्वविद्भिः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपेण रससिद्धान्तस्य विकासे महत्त्वपूर्णः प्रयासः कृतः । आलङ्कारिका भामह दण्डि स्य्यकाद्यः,
वक्रोक्तिवादी कुन्तकः, औचित्यशदी च्रेमेन्द्रः, ध्वनिवादिनः-श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यश्रीमदिभनवगुप्ताचार्य - मम्मटाचार्य - पण्डितराजजगन्नाथदयश्चेत्येते सर्वेऽपि रससिद्धान्तस्य परिस्कर्णो प्रशंसनीयं यत्नं कृतवन्तः । नाट्यशास्त्रस्य प्रणेतारो धनञ्जयशारदातनय सिङ्गभूपाल-रामचन्द्रगुणचन्द्र।दयश्च रसशास्त्रं नवीनविचारालङ्कारेरलङ्कर्तुं स्तुत्यं प्रयासं कृतवन्तः । रसिद्धान्तव।दिनो भोजराज-भानुदत्तयोरिण प्रयासो
विषयेऽस्मिन् प्रशंसनीय एव । भरतमुनेः रससूत्रस्य व्याख्यातारो लोल्लय्शङ्ककः
भट्टनायकाभिनवगुप्तमहिममद्यादयश्च रसद्यक्षस्य संवर्द्धने महान्तं यत्नमकार्षुः ।
एतैर्नाट्यादिरूपेण लौकिकत्वेऽप्यलौकिकवृद्धानन्दस्वरूस्य रसस्य महनीयं कमनीयं
स्वरूपं प्रत्यपादि ।

भगवद्भिक्तरसंसिक्ततरलहु दवैगौंडीयगोस्वामिभिर्माधुर्यमयप्रेमसमन्वितो भिक्त-रसो नूतनतया स्थापितः। येन कालान्तरे रससंख्याया वृद्धिरपि जाता, एतदर्थं जीवगोस्वामि-रूपगोस्वामि-मधुसदनस्वामि-करपात्रस्वामिप्रभृतयः सर्वदा संस्मरिष्यन्ते। भिक्तरसामृतसिन्धावगाहमानानां रसाचार्याणां प्रयासेन सम्पूर्णं सगुणमिक्तसाहित्यं सहसा चमस्कृतं समूव। न केवलं सगुणमिक्तसाहित्यमेवापि तु निर्गुणसाहित्यमप्यनया

१. पद्मपुराणे पातालखण्डे ५५।३३।

२. निह रसाद ऋते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते । नाटयशास्त्रे पृष्ठे ७१

विचारसरण्या न्यापकतया प्रभावितं वर्तते । यस्य परिणामस्त्ररूपेण निर्गुणोपास-नायामिष माधुर्यमयरहस्यवादस्यः मनोहरस्य, सूक्ष्मस्यातीन्द्रियस्यालीकिकभावस्य च सृष्टिरभूत् ।

रसस्य शृङ्गारादिमेदो हि सर्वथा प्राचीनो वर्तते । शृङ्गारादिरसानां नाम्ना निर्देर शस्तु लौकिकसाहित्ये प्रथमतो भगवताऽऽद्यक्विना वाल्मीकिना रामायणीयवालकाण्डे कृतः । पश्चाद् भरतमुनिना स्वविरचिते नाट्यशास्त्रेऽष्टौ रसाः परिगणिताः । किन्दु केषाञ्चिन्मते नवमः शान्तरसः, वात्सल्यनामको दशमरसः, एकादशो भक्तिरसस्तथा अन्येऽपि बह्वो रसाः पृथक्षपेणोद्भूताः, ते सर्वे यथावसरमनुपदमेव विचारयिष्यन्ते ।

विभावादिभिरास्वादगोचरतां प्राप्तः स्थायिभाव एव रसत्वं प्राप्नोतीति हर्ढः सिद्धान्तो वर्तते । तत्र विचार्यते यद्यपि आस्वादस्तु 'स्वादः काव्यार्थसंभेदादात्मानन्द-समुद्भवः" इत्यादिनाऽऽनन्दात्मकतया सर्वत्राविशिष्टस्तथापि उपाधिभेदेन चतुर्विधो भवति । उपाधिस्तु चित्तत्रृत्तिरेव, सा च विकास-विस्तर-क्षोभ-विचेपरूपा विद्यते । शृङ्कारे विकासः, वीरे विस्तरः, बीभत्से क्षोभः, रौद्रे च विचेपो भवति । एत एव चत्वारो रसाः प्रकृतिच्वेन भरतमुनिना निगदिताः । हास्याद्भुतभयानककरणादिरसाना-मेव स्वस्वविभावादिभिः परिपुष्टिं गतानां त एव विकासादयश्चेतसो विकारा उपाधयो भवन्ति ।

नाट्यशास्त्रे रसानां मुनिना यत् हेतुहेतुमद्भावः प्रदर्शितः स तु तत्तद्रसोपाधे रेकत्वाभिप्रायेण न तु कार्यकारणभावाभिप्रायेणेति मन्तंव्यम् । अपि च या एव शृङ्कारानुक्ला विकासात्मिकाचित्तवृत्तिः सैव हास्यं प्रत्यनुक्ला हति तयोः प्रयोजयप्रयोजकभावो नाट्यशास्त्रे प्रतिपादितो भरतमुनिना । न च तयोः प्रकृतिविकृतिभावः, उपादानोपादेयभावो वा विवक्षितः, यतो हि तथात्वे सित रसानामष्टसंख्यास्वं विलुप्येत । एवं च वीराद्भृत्योः, वीमत्सभयानकयोः, रौद्रकरणयोरपि चित्तवृत्ति भेदेनोत्पाद्योत्पादकभावो बोध्यः । एतत्सर्वं धनक्षयेन दशरूपके धनिकेन च दशरूपक्षावलोके स्पष्टतया प्रतिपादितम् । श्री विद्याधरेण तु एकावल्याम्—

विकासः कुसुमस्यैव पादपस्यैव विस्तरः। क्षोभोऽब्धेरिव, विच्चेपो मास्तस्यैव चेतसः॥ ३॥

१. वाल्मीकिरामायणे १।४।६

२. भरतनाटचशास्त्रे ६।१६

३. दशरूपके ४।४३।

४. शृङ्गारहास्ययोर्विकासः — — तेषामुत्पत्तिहेतवश्चत्वारो रसाः । दशरूपके

५. भरतनाट्यशास्त्रे ६।३६-४१ काशी संस्कृतसिरीजसंस्करणे

इत्यादिना विकासादीनां स्वरूपमुपमामुखेन प्रतिपादितम् । अपि च यः प्रयोज्यप्रयोजक-भावो हेतुहेतुमद्मावव्यपदेशेन धनञ्जयकृते दशरूपके, धनिककृतायामवलोकटीकायां च श्रङ्कारादीनां हास्यादिभिः सह सम्बन्धः स्थापितस्तस्य स्वरूपं 'एकावल्याम्' विद्या-धरेणोद्धाटितम् । अभिनवगुप्ताचार्येण तु रसानां पुरुषार्थोपयोगितया परस् रं साजात्यं स्थापितम् । धर्मार्थकाममोक्षरु पुरुषार्थं चतुष्टयत्वेन चत्वार एव रसाः स्वीकृता मूलतय। ।

काव्यमीमांसाकारराजशेखरमते रसस्य प्रथमः प्रतिष्ठभ्वको नन्दिकेश्वरोऽभृत् । किन्तु नाट्यशास्त्रस्य प्रगोतुः भरतमुनेः कथनानुसारेण 'दुहिण' एव सर्वप्रथमं रसस्य प्रतिष्ठापकोऽस्ति । तेनैव सर्वप्रथमं रसाः किल्यताः पश्चाद्भरतमुनिना लक्षणग्रन्थे रसा लक्षिताः । प्रथमतो भरतमुनिना श्रङ्कार -रेद्र-वीर-वीभत्साख्याश्चत्वार एव रसाः स्वीकृताः । अग्निपुराणानुसारेण परब्रह्मणश्चैतन्यस्वरूपस्य सहजानन्दान्तिमका चैतन्यस्वरूपा चमत्कारपूर्णा सहजाभिव्यक्तिरेव रसपदेन कथ्यते । 'रसो वै सः' इत्यादिश्रुतिभिः सिच्चदानन्दः परमेश्वरः रसमयोऽस्तीति सिद्धयति । रसो वस्तुतो रसस्वरूपस्य सिच्चदानन्दस्याभिव्यक्तिरेव । आनन्द एव विविधवस्तुसग्रको विविध-रस्वरूपस्य सिच्चदानन्दस्याभिव्यक्तिरेव । आनन्द एव विविधवस्तुसग्रको विविध-रसर्वतामाप्नोति । तात्ययमिदं यत् सर्वप्रयमं श्रङ्कार-वीर-रौद्र-वीमत्सरूपाश्च-त्वार एव रसाः स्वीकृताः, कालान्तरे रससंख्या विवृद्धा । मम्मटेनापि प्रथममण्टावेव रसास्तेषां चाष्टावेव स्थायिभावाः स्वीकृताः । पश्चात् श्वान्तनामको नवमरसस्तस्य स्थायभावो निर्वेदश्च स्वीकृतः । त एव स्थायभावा विभावानुभावसञ्चारिभिः लोकोत्तरानन्दरूपेण परिणमन्ते, तदनन्तरमेव ते रसत्वं भजन्ते ।

### रसस्वरूप-विचारः

रससम्प्रदायस्य प्रवर्तकः श्रीभरतमुनिः । तेन स्वीये रससूत्रे रसस्वरूपनिरूपणाय "विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्ति"रिति सूत्रितम् । अस्य सूत्रस्य न्याख्यानं

र. हास्याद्मुतकरणभयानकेष्वि विकासादिरेवोपाधिभिरित्येभिः सह मित्रता शृङ्गारादीनां, न तु कार्यकारणभावः, तेषां प्रत्येकं विभावादिकारणभेदस्य दृष्टत्वात् । एकावल्याम् ३ पृष्ठे ६६ ।

२. कामप्रधानः साजात्यामिति । काव्यतत्त्वसमीक्षायाम् पृष्ठे २१८

३. काव्यमीमांसायाम् पृष्ठे ६। ४.

४. नाटयशस्त्रे ६ पृष्टे ६६ ।

५. अग्निपुराणे ३३६।१-२।

६. काव्यप्रकाशे ४।२६।

७. काव्यप्रकाशे ४।३० ।

द. काव्यप्रकाशे ४।३० I

तत्तद्दर्शनाचार्यास्तत्तद्दर्शनिषद्धान्तानुसारं कृतवन्तः । तत्र केचन नैयायिकाः केचन वेदान्तिनः, केचन भीमांसकाः, केचन काश्मीरकप्रत्यभिज्ञादर्शनानुयायिनोऽद्वैतिनः । तत्र नैयायिकः श्रीशङ्कुको रसानुभृतिरनु मितिजन्येति प्राच्यन्यायानुसारेण प्रत्यपादयत्। एतन्मते विभावानुभावव्यभिचारिम्योऽनुमितः स्थाय्येव रसः । तदनन्तरभावी कश्चन आनितिरयमित्युद्घोषितम् । वेदान्तानुसारी भद्यनायकः काव्ये भावकत्वभोजकत्वन।मनी दे स्वतन्त्रे शक्की अम्युपगम्य प्रेक्ष्यप्रेश्वकयोः साधारणीभावजन्योऽयमिति मनुतेस्म । एतन्नये रसास्वादो ब्रह्मास्वादसहोदरः । काव्यानन्द-ब्रह्मानन्दयोरयमेव भेदो यत् काव्यानन्दे चैतन्यं विषयेनोपरक्तं मवति न त ब्रह्मानन्दे ।

अभिनवगुतस्तु काश्मीरशैविषद्धान्तानुसारेण रसिषद्धान्तं स्थापयन् प्रेक्ष्यप्रेक्षकयोः साधारणीभावो भवतीति च प्रदर्शयन्, भावकत्वभोजकत्वशक्त्यभ्युपगमो व्यर्थ इति च सिद्धान्तयन्, रसानुभवे प्रक्रियात्रयं स्वीकरोति ।

तन्मतानुसारेण प्रथमप्रक्रियायां प्रस्तावनागतगीतादिचर्वणाविस्मृतसांसारिकभावन्त्रयां स्वच्छदर्पणकल्पीभूतिनजहृद्यः प्रतिभाशाली सहृदयो दृश्यदर्शनध्वनियुक्तश्रव्य-श्रवणानन्तरं स्वप्रतिभया कविमनोगतिचत्रसदृशं विभावानुभावव्यभिचारिणां देशकाल-व्यक्तिविशेषसम्बन्धशूत्यं चित्रं स्वान्तःकरणे चित्रयति । एवञ्च वासनारूपेण स्थितस्य विभावादिसमुचितस्य स्थायिभावस्य जागरणात् तेन सह विभावानुभावव्यभिचारिभावानां पानकरसन्यायेन संभिश्रणादिभव्यक्त रसमनुभवति ।

हितीयप्रक्रियायां सहृद्यचेतसश्चन्ध्रीमाणरससारप्रहणपरत्वाद् विमावादिभिः स्थाय्येव चर्वणाश्रयः। यतो हि अमुख्याश्रये न कस्यचित् संविद् विश्राम्यति, अमुख्याश्रयप्रत्य सस्य प्रधानान्तरं प्रत्यनुधावतः स्वात्मन्येव विश्रान्तत्वात् । अतः स्थायित्वेन विभावा- नुभाववर्गे संमिश्रितेऽपि स्थाय्येव चर्वते । यथाहि अभिनवगुप्ताचार्यः-

'ग्रीवामङ्गाभिरामं मुहुरनुपतित स्यन्दने बद्धदृष्टिः,

पश्चाद्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम् । शाकुन्तते १।७ इत्यादिवाक्येभ्यो वाक्यार्थप्रतिपत्तेरनन्तरं मानसी साक्षात्कारात्मिकाऽपहसिततत्तद् वाक्योगात्त कालादिविभागा तावत्प्रतीतिक्पजायते । तस्यां च या मृगगोतकादिभीतिः तस्या विशेषक्ष्यत्वाभावात् भीत इति त्रासकस्यापारमार्थिकत्वाद् भयमेव देशकालाद्यनालिङ्गतम् । तत एव भीतोऽइं भीतोऽयं शत्रुवयस्यो मध्यस्यो वा इत्यादिप्रत्ययेभ्यो दुखः सुलादिकृतहानादिबुद्धयन्तरोदयनियमवत्तया विध्नबहुलेभ्यो विलक्षणं निर्विधनप्रतीतिमाद्धं साक्षादिव हृद्ये निविश्रमानं चत्रुशोरिव विपरिवर्तमानं भयनको रसः ।

१. अभानवमारत्याम् - भाग १ पृष्ठे २८०।

तृतीयप्र क्रयायां विषयविषयिरूपं द्वैतं सर्वथा विनश्यति, संविदः पूर्णतयान्तर्मुलीभूतत्त्वात् विषयतयाऽवभासमानस्योद्बुद्धस्य स्थायिनोऽपि वासनायां निमग्नत्वात् ।
प्वं चाभिनवगुप्तानुसारं तृतीयप्रिक्रयायां रसानुभवः परमानन्दानुभवो व्यतिरेकतुरीयातीतसमाधावनुभूयमानादनुमावादभिन्नः, सर्वस्यापि वैषयिकज्ञानस्य वासनायां निमग्नरवाच्छुद्धस्य संविदात्मन आनन्दरूपे स्वरूपे भावनाचि । तथा चाभिनवभारत्याम्—
'अस्मन्मते तु संवेदनमेवानन्दघनमास्याद्यते । तत्र का दुःखशङ्का<sup>२</sup>'।

इत्थ चाभिनवगुत्तप्रतिपादितरसम्बद्धावातुसारेण रसास्त्रादोऽत्ररमावस्थायां न महास्त्रादसहोदरो यथा भट्टनायकमते, न रत्याद्यविक्ष्णिमायां भग्नावरणायाशिचत्तोऽतु-भवो यथा पण्डितराजजगन्नाथमते, नापि भग्नावरणचिद्विशिष्टस्य रत्यादेरनुभवः सः, यद्य रसगङ्गाधरकारोऽभिनवगुत्तमतत्वेन बुध्यते स्म, अपि तु निरविक्षण्नपरमानन्दास्त्राद्य एव रसास्वादो विद्यते ।

मीमांसकमतानुयायिनो भट्टलोल्लटस्योत्पत्तिवादो यथा यत्र विभाव।दिकारणैः सह
स्थायिभावस्य दमयन्त्यादिदर्शनजन्यनलादिसमवेतरत्युद्वोधस्य तत्कार्यकटाश्वादिसहचिरतोत्कण्ठादीनां चानुकार्यनलादिनैव सम्बन्धात्तत्रैव रस उत्यद्यते, नटे तु तत्तदनुकृत्या
सादृश्यमूलकारोपो विधीयत इति ।

नैयायकस्य शङ्कुकस्यानुमितिवादो यथा- यत्रानुकार्ये नलादौ ग्रहीतैर्विभावादि-भिरनुकार्यभिन्ने नटे रसस्यानुमानं क्रियत इति । आभ्यामाचार्यभ्या प्रदर्शितरसनिष्पत्ति-प्रकाराद् भिन्नो भिक्तरसनिष्पत्तिप्रकारः । भिक्तरसदृष्ट्या त रसोत्पत्तिरनुकार्ये न भवति, नापि नटेऽनुमीयते, अपि त तत्र भक्तस्य भाव एवाऽऽस्वादगोचरो भूत्वा रसरूपतां गृह्याति ।

नाट्येऽनुकार्यगतभावस्य नटे आरोपसंभवेऽपि भिक्तमार्गीयरसानुभूतौ न तथारोपो भिक्तरसास्वादनाय मन्यते । किन्तु श्रवणकीर्तनकारिणि भक्त एव मिक्तरसास्वादः । अत एव भट्टनायकस्यापि भावकत्वभोजकत्वरूपव्यापारद्वयनूतनकल्पनापि ऋतकार्या न भवति यत्रैकया विभावादीनां साधारणीकरणं क्रियते, अन्यया च सत्त्रोद्रेका- ज्ञायमानामानन्दात्मिकां संविद्विश्रान्तिं संसाध्य रसास्वादः क्रियते ।

१. मधुरादिरसास्त्रादे तु विषयस्पर्शन्यवधानम् , ततोऽपि कान्यनाटकादौ तद्व्य-वधानशूत्यताः तद्व्यवधानसंस्कारानुवेधस्तु तत्रापि । परन्तु तथोचित-व्यधानांशतिरस्क्रियासाबधानद्वदया लगन्तः एव परमानन्दम् ।

— प्रत्यभिज्ञाविद्वतिविमर्शिन्याम् भागे २ पृष्ठे १७८ ।

२. अभिनवमात्याम् भाग १ पृष्ठे २६३ ।

अत्रत्य विभावानुभावन्यभिचारिपदानां न्युत्पत्तिः श्रीकरपात्रस्वामिमहोदयेन स्वीये भिक्तरसार्णवे दृश्यं कृता-विभावयन्ति-आविभावयन्ति, उद्बोधयन्ति प्रसुतं स्थायिनमिति विभावाः आलम्बनानि, उद्दीपनानि च । तथा च विषयता सम्बन्धेन स्थायिविशिष्टमालम्बनम्, स्वोदबोधकतासम्बन्धेन स्थायिविशिष्टमुद्दीपनम्। स्थायिकार्यत्वे सत्यालम्बनचेष्टारूपोऽनुभावः । आलम्बनावच्छेदेन आविर्भावच्युास्तरोभविष्णुः स्थायि पोषको न्यभिचारी चेति । तदुक्तं कान्यप्रकाशे विभावेन उत्पाद्योत्पादकभावरूपादनः भावेन गम्यगमकभावरूपाद् न्यभिचारिणा पोष्पोषकभावरूपात् संयोगात् सम्बन्धाद् रसनिष्पत्तिरुत्पत्तिः, अभिन्यिक्तः, पुष्टिश्चेत्यर्थः स्वीक्रियते ।

रसशास्त्रानुसारेण रस्यन्ते आस्वाद्यन्ते इति रीत्या श्रृङ्गारवीरकरुणाद्मुतहास्यभयाः नकवीभत्सरौद्राख्या रसाः स्वीक्रियन्ते । केषाञ्चिचद् रसशानां मते शान्तोऽपि नवमः, वात्सल्यं दशमश्चेति दश रसाः ।

तत्र रतिस्थायिमावकः कान्ताद्यालम्बनः स्त्रक्न्दनाद्युद्दीपितः कटाक्षाद्यनुभावितोः वीदादिसञ्चारितः शृङ्कररसः, उत्साह्स्थायिभावको द्विषदादिजनालम्बनकोऽपकारगुणान् द्युद्दीपितः प्रतीकारकरणदानाद्यनुभावितो हर्षवेगचिन्तादिसञ्चारितो वीररसः, शोकस्थायिभावको मृताद्यालम्बनकस्तद्गुणाद्युद्दीपितो रोदनाद्यनुभावितो दैन्यादिसञ्चारितः करुण-रसः, विस्मयस्थायिभावको विस्मयजनकक्षमंक्त्रीलम्बनको विस्मयकमाद्युद्दीपितश्चिकतान् द्यनुभावितो हर्षादिसञ्चारितोऽद्गुतरसः, हास्यस्थायिभावको विकृतकृपालम्बनको वैकृताच्यनुभावितो हर्षादिसञ्चारितोऽद्गुतरसः, हास्यस्थायिभावको विकृतकृपालम्बनको वैकृताच्याद्यीपितो गलफुल्लाद्यनुभावितः श्रमादिसञ्चारितो हास्यरसः, भयस्थायिभावको विकटाच्यालम्बनस्तद्विकटकमाद्यद्दीपितः पलायनाद्यनुभावितो जद्यादिसञ्चारितो मयानकरसः, ज्याप्तास्थायिभावको विण्मूत्राद्यलम्बनको दुर्गन्धाद्यद्दीरितो निष्ठीवनाद्यनुमावितो ग्लान्यादिसञ्चारितो वीभत्तरसः। कोधस्थायिभावको द्विषदालम्बनकस्तदपकाराद्युद्दी-पितो विकत्थनाद्यनुभावितो गर्वादिसञ्चारितो रोहरसञ्चेत्यशे रसाः सर्वैः स्वीकियन्ते।

केषाञ्चिन्मते निर्वेदः शमो वा स्थायिभावो यस्य तादृशः शान्तरसः, वत्सलस्थायी वात्सल्यरसस्तथा भगवद्रतिस्थायी भिक्तरसोऽपि स्वीक्रियते । इत्थं च रसज्ञानां मतेऽष्ट-मेदो नवमेदो दशमेद एकादशमेदो वा विद्यते ।

# विभिन्नरसस्य परिकल्पना

रससंख्याविषये विदुषां रसज्ञानां मतैक्यं नास्ति । सामान्यतः भरतमुनिमतेऽष्टा-

१. मिक्तरसार्णवे पृ॰ ५६ मिक्तसुधासाहित्य परिषत् कलकत्ता २०२५ वि॰ सं॰

वेव रसाः स्वीकृताः । किन्तु अभिनवगुप्तमतानुसारेण भरतमुनिनाऽपि नवरससंख्या स्वीकृता, अभिनवगुप्तमते नाट्यशास्त्रे—

श्रुङ्गारहार्स्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः।

वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ ६।१५ इत्यस्य स्थाने 'श्रृङ्गारहास्य''' वीभत्साद्भुतशान्ताश्च नव नाटचे रसाः स्मृताः।'

तथा च-

'जुगुप्साविस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रक्रीर्तिताः ।' ६।१७ इत्यस्य स्थाने 'जुगुप्साविषमयशमाः स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ।' इति

पाठभेदो भरतसम्मत एव प्राप्यते। किन्तु शान्तरसिवरोधिमिः प्रोक्त-पाठभेदो न स्वीक्रियते। अत एवान्यापेक्षयाऽभिनवगुप्तमते नाट्यक्षास्त्रेऽष्टो नव वा रक्षाः सन्ति। यद्यपि भावपरिसंख्याने भरतमते न केवलं पञ्चाशद्भावा एव गणिताः, तत्र अष्टावेव स्थायिभावाः संख्याताः, अत एवाष्टावेव रक्षाः प्रतीयन्ते। किन्तु रसप्रकरणे नाट्याशास्त्रे शृङ्गारादिरसानां प्रतिपादनानन्तरं शान्तरसप्रतिपादनात् तथा 'भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः' इत्य-स्याऽधारेण स्थायिभावस्याष्टसंख्याप्रतिपादनेऽपि नवरससंख्यास्वीकारे नास्ति क्षतिः'। अत एव शान्तरसस्य स्थायिभावः पृथग्रूपेण न परिगणितः। अथवा मम्मटाभिमतेन शान्तरसस्य स्थायिभावः पृथग्रूपेण न परिगणितः। अथवा मम्मटाभिमतेन शान्तरसस्य स्थायिभावेव स्थायिभावसञ्चारिभाव स्त्रोभयधर्माव विक्रव्यत्वेन तस्य निवेदस्य स्थायिभावेषु गणना न कृता। उभयधर्माव विक्रव्यत्वे देवा मङ्गलप्रायत्वेऽपि सञ्चारिभाव गणना प्रसङ्गे 'निवेद्गलानिशङ्काख्यः'— इति रूपेण निवेदस्य गणनाऽऽदौ कृता मम्मटाचार्येण। तेन नाट्ये नवरसाः प्रतिपादिताः ।

#### शान्तरसः

एवं सत्यिष शान्तरसिवषये बह्वो विप्रतिपत्तिरुद्भाविता विद्वद्भिः। शान्तरसप्रधानमहाभारतनागानन्दादिश्रव्य-दृश्यप्राचीनकाव्यप्रन्थान् विलोक्य शान्तरसं मन्यमानानामाचार्याणां मते रसोऽय प्राचीनपरम्परासम्मत एवास्ति। भरतमुनिमते तु सर्वेषाः
रसानां प्रकृतिः शान्तरस एवः अन्ये रसास्तु विकृतिरूपाः। यथा समुद्रे वायुवेगात्
तरङ्गाः समुद्र्भवन्ति, पुनश्च वायोरपाये सति तरङ्गाः समुद्र एव विलीयन्ते तथैकः

१. अभिनवभारत्याम् पृष्ठे ६२४ ।

२. श्रङ्गारहास्यकरणरौद्रवीरमयानकैः । वीभत्साद्मुतशान्ताख्ये रसैंः कार्यं समन्वितम् ॥ वि० घ० पु० ३।१५,१४४ शान्ताख्या नव नाट्यरसाः स्मृताः । वि० घ० पु० ३।१७।६१

श्रृङ्गारादायः सर्वे रसाः स्वस्वनिमित्तान्यासाद्य शान्तरसाद्ययन्ते किन्तु निमित्तापाये पुनः तत्रैव विलीयन्ते । अतः शान्तरस एव मूलप्रकृतिः रसानाम् , अन्ये च विकृतिभूता एव । एवमेवाभिनवगुप्तमतेऽपि शान्त एव प्रकृतिरसः, अन्ये च विकृति-रूपाः । अपि च 'क्वचिद् धर्मः'— इत्यादिनाट्य शास्त्रानुसारेणाभिनवगुप्तमतेऽपि भरतमुनिसम्मत एव शान्तोऽयं रसोऽस्ति । एवं चानन्दवर्धनाचार्यादिमतेऽपि शान्त-रसोऽस्येव ।

पण्डितराजजगन्नाथेन रसगङ्गाधरे प्रतिपादितं यत् यैर्नाटके शान्तरसो न स्वीकि-यते, तैरिप बाधकामावात् महाभारतादिप्रबन्धे च सर्वैः शान्तरसोऽनुभवसिद्धत्वेन श्रव्य-काव्ये तु शान्तरसोऽवश्यमेव स्वीकर्त्तव्यः । अत एव मम्मटेनापि 'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः' (का॰ प्र०) इति प्रतिपाद्य 'शान्तोऽपि नवमो रसः' (का॰ प्र०) इत्यादिनोपसंहृतः' ।

शान्तरसिवरोधिनस्तु 'अष्टौ नाट्ये रक्षाः स्मृताः' इति भरतवाक्यमाधृत्य भरतोऽपि शान्तरसिवरोधी इति मन्यन्ते । अपि च तेषां मते शान्तरसोऽयं विक्रियाजनकत्वेन, अनिभनेयत्वेन नाटकेऽप्रयोजनीयत्वेन शान्तरसो भिवतुं नाईति । अपि च शान्तरसे रागद्वेषाभावात् तत्र सहृदयसवादोऽपि न संभवति यथान्यरसेषु । केचित्त शान्तरसं

१० मावा विकास स्त्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः । विकासः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रैव लीयते ॥ स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवर्तते । पुनर्निमित्तायाये च शान्त एवोपलीयते ॥

—भरतनाट्यशास्त्रे ६।३३५-३३६, गायकवाडसंस्करसो प्रथमभागे ।

२. सर्वरसानां शान्तप्रायः एवास्वादः, विषयेभ्यो विषरिवृत्या । अभि० भा० ६ । ३. क्वचिद् धर्मः क्वचित् क्रीडा क्वचिदर्यः क्वचिच्छमः।

क्वचिद्द्रास्यं क्वचिद्युद्ध क्वचित्कामः क्वचिद्वधः ॥ भरतना०शा० १।१०८

- ४. मुतीयत एवति । मुनिनाप्यङ्गीकृततया एव क्वचिच्छमः । लोचने पृष्ठे ३६१।
- ्प्र. यैरिष नाट्ये शान्तो रसा नास्तीत्यभ्युपगम्यते तैरिष बाघकाभावात् महाभारतादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रधानतया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाच काव्ये सोऽवश्यं स्वीकार्यः। अत एव 'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः' इत्युपकम्य 'शान्तोऽषि नवमो रसः' इति मम्मटभङ् अभ्युपसमहार्षुः।

-रसगङ्गाधरे पृष्ठे १३५-:३६।

दः न च तथाभृतस्य सह्दयाः स्वाद्यितारः सन्ति । दशरूपके ४।४५ टीकायाम् अन्ये तु वस्तुतस्तस्याभावं वर्णयन्त्यनादिकालप्रवाहायातरागद्वेषोच्छेतुमशक्य-त्व त् । दशरूपके चतुर्थप्रकाशे ४।३५ टीकायाम् ।

वीरवीभत्सयोरेवान्तर्भावं स्वीकुर्वन्ति । इत्थं चैतेषां मते शान्तरसस्वीकारे न किमपि प्रयोजनं दृश्यते ।

किन्तु बह्वो विद्वांसः शान्तरसं स्वीकृत्य तस्य स्थायिभावं च शम-निवेंद-सकलतृष्णाक्षयनाम्नाऽङ्गीकृत्य।ऽऽत्मविश्रान्तिजन्यपरमानन्दस्य महत्त्वं स्वीकुर्वन्त्येव ।
महर्षिवेदव्यासस्य कथनानुसारं संसारे यानि लौकिकसुलानि सन्ति, यावच्च दिव्यं
महत्सुखं विद्यते, तानि च तृष्णाक्षयसुलस्य षोडशीकलासाम्यमपि न भजन्ते ।
वेदान्तदेशिकमते भारतीयसांस्कृतिकहट्या मानवजीवने त्यागेनैव शान्तिः परमानन्दश्च प्राप्यते । अत एव शान्तरसोऽवश्यमेव स्वीकर्तव्यः, शान्तरसो नाभिनेतुं
शाक्यत इति प्रवादस्तु न समीचीनः । तन्मते शान्तस्याभिनये वर्णने वा न काप्यनुपपत्तिः । प्रतिपादितञ्च तेन सङ्कलपस्योदयनायके श्रङ्गाररसोऽसम्यपरम्पराविष्कारकतया, वीररसः परस्तरं वैरभावस्योत्पादकत्या, अद्मुतरसो विषद्धगितत्या न विवेचनीयः, अपि तु खिन्नचेतसा पूर्णिविश्रामतया, आनन्दप्रदायकत्या च शान्तरस एव
प्रतिपादनीयः । पूर्वोक्कविवेचनस्य तात्पर्यमिदं यत् सामान्यतः साहित्यजगित शान्तरसोऽपि स्वीकियते रसतत्त्वविद्भिरिति ।

#### वात्सल्यरसः

• कतिपयपाचीनविदुषां मते रितः साम्ध्रयोगिकःवासाम्प्रयोगिकःवाभ्यां द्विधाः वर्तते । तत्र साम्प्रयोगिकरतेरभिव्यक्तौ श्रृञ्जारो रसः, असाम्प्रयोगिकरतेरभिव्यकौ प्रेयोन्नामाऽन्यो रसोऽपि स्वीकृतस्तस्य स्थायीभावः स्नेहो वर्तते । प्रथमस्योदाहरणं शक्रुन्तलादुष्यन्ताद्यालम्बनको रसः प्रसिद्ध एव । स्नेहस्तु 'सुहृत्येम' एवास्ति । अपरस्य प्रेयोन्सस्योदाहरणं रामायगो रामसुग्रीवयोः स्नेहे, अथवा सुद्राराक्षसे राक्षसचन्दनदासयोः सस्ये च स्पष्टम् । तत्र सुद्धत्येम्ण साम्प्रयोगिकरतिर्नास्ति, अपि तु ततः सर्वथा विलन्

१. यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् । तृष्णाक्षयः सुखस्यैते नार्हतः घोडशीकलाम् ॥ महाभारते शान्तिपर्वणि १७४।४७ तथा च वायुपुराणे ६३।१०१।

२. असभ्यपरिपाटिकामधिकरोति शृङ्गारिता, परस्यरितरस्कृति परिचिनोति वीरायितम् । विरुद्धगितरद्भुतस्तद्दल्पसारैः परैः , शामस्तु परिशिष्यते शमितचित्तस्त्वेदो रसः ।। संवत्पसूर्योदये १।१६ शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्यभीतिवीभस्सरौद्रविषयानितवर्तमानः । तत्त्वावलोकनविभावसमेधितात्मा शान्तो रसः स्फुरित मूर्त इवैषधन्यः ॥ तत्रैव

क्षणः प्रेमभावो विद्यते, यस्य पूर्णाभिन्यिक्तः पृथ्करसरूपेण स्वीकार्यः । एवमेव वात्स-ल्योऽपि साम्प्रयोगिकरतिमावापेक्षया सर्वथा विलक्षणभावोऽस्ति । यस्याभिन्यिक्ति-र्वात्कल्यरसरूपेण भवति ।

यद्यपि सामान्यतः 'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः' इत्यादिना नाट्ये भरतमुनिना स्पष्टतयाऽष्टावेव रसाः स्थानिताः, किन्तु तेनैव नाट्यशास्त्रे वात्सल्यरसस्यापि विधानं कृतम् । काव्यप्रकाशकारादिमते पुत्रादिविषयकरितभावस्याभिव्यक्तिर्भावस्वनिरूपेण भवति, न तु रसध्वनिरूपेण, तेषां मते पुत्रादिविषयकरितर्वात्सल्यभावमात्रमेव, न तु वात्सल्यरसरूपः । किन्तु अतिशयचमत्कारितया सर्वजनानुभवसिद्धतया च विश्वनाथमते मुनीन्द्रसम्मतो वात्सल्यनामकदशमोऽपि रसो वर्तते ।

किन्तु अभिनवगुप्तमतानुसारेण वस्तुतो वात्सल्यं भावमात्रमेव, न तु रसरूपम् । एवमेव हेमचन्द्रानुसारेण वात्सल्यं रतेरेव मेदः, यतो हि अनुत्तमं प्रत्युत्तमस्य या रतिः सा एव वात्सल्यमभिधीयते । प्रोक्तविप्रपतिपत्तौ सत्यामि विश्वनाथादिमते दशमो वात्सल्यस्मः, तस्य च स्थायिभावो वत्सलतारूपस्नेहो विद्यते । केषाञ्चिन्मते तु तस्य करणः स्थायिभावोऽस्ति । कविकर्णपूरमते तु तस्य स्थायिभावः 'ममाकारो'ऽस्ति । इत्यं च परिदृश्यते वात्सल्यरसस्य स्थायिभावविषये रसतत्त्वविदां विदुषां मतमेदेऽपि दशमरसरूपेण वात्सल्यरसस्य स्थायिभावविषये रसतत्त्वविदां विदुषां मतमेदेऽपि दशमरसरूपेण वात्सल्यरसः स्वीकृत एव रसज्ञैरिति नात्र सन्देहलेशोऽपि । वात्सल्य-रसस्य पुत्रादिरालम्बनभावः, बालसुलभचेष्टादय उद्दीपनभावाः, आलिङ्गनम्, अङ्गन्सर्थः, शिरश्चुम्वनम्, रोमाञ्चः, आनन्दादशु इत्यादयोऽनुभावाः, स्तनस्त्रावादयः सात्त्विकभावाः, अनिष्टशङ्का - हर्ष - गर्वादयश्च सञ्चारिभावा भवन्ति विदुषां रसज्ञानां मते ।

२. स्फूटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः। स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम्।। साहित्यदर्पणे ३।२५१

१. तत्र हास्यशृङ्गारयोः स्वरितोदात्तैः, वीररौद्राद्भुतेषु उदात्तकम्पितैः।
करुणवात्सल्यभयानकेषु अनुदात्तस्वरितकम्गितैवँणैः पाठ्यमुपपादयति।
भरतनाट्यशास्त्रे पृष्ठे १२७, काव्यमालासंस्करगो।

बालस्य मातापित्रादौ स्नेहो मये विश्रान्तः, यूनोः मित्रजने रतौ, भ्रातिर धर्म-वीर एव । एवं वृद्धस्य पुत्रादाविष द्रष्टव्यम् । अभिनवभारत्याम् १।३४२

४. स्नेहो भिक्तर्वात्सल्यमिति हि रतेरेव विशेषाः " उत्तमस्यानुत्तमे रित वात्सल्यमिति । काव्यानुशासने पृष्ठे ६८ ।

५. अन्ये तु करुणास्थायी वात्सल्यं दशमोऽपि च । मन्दारमरन्दचम्पूकाव्ये पृ० १० -

द. साहित्यदर्पणे शर्पर-रूप्र।

f.

#### भक्तिरसः

चरमोत्कर्षंपाप्तो भाव एव रसत्वमाप्नोति । मिक्तरसञ्चानां मते भगवद्विषयिणीरितरेव पूर्णोत्कर्षत्वं प्राप्य भिक्तरसरूपेण समास्वाद्यते भक्तः । स च भिक्तरसः प्रकाशमयोऽखण्डः, आनन्दमयश्च विद्यते । अखण्डोऽपि रसः साधनामेदेनाऽऽनन्दानुभूत्यर्थं
खण्ड्यते । सा चाऽऽनन्दानुभूतिश्चित्तस्याद्वैतता एव । यदा चित्तमेकामतया परब्रह्मणि
च्यापृतं भवित, तदा तेन।ऽऽनन्दः समनुभूयते । स एवाऽऽनन्दो मिक्तभावापन्नसहुदयानां मते भिक्तरसरूपेण।भिव्यज्यते समास्वाद्यते च ।

वैष्णवाचार्याणां मते रसमाधनायां मितरस एव सर्वप्रधानो रसः। श्रीरूपगोस्वामिमते मित्तरस एव प्रकृतिरसः. तद्भिन्ना अन्ये रसास्तु विकृतिरूपा एव।
विमावान्भावसञ्चारिभिः सहजाता, शुद्धा, स्नेहधारानुकारिणी, भित्तमहात्म्यवोधजा,
अमारिपक्वा, सान्त्विकभावसम्पन्ना रितर्भगवतो माहात्म्यवोधेन सह विविधभूमिकाभिविकित्तिता सती यदा भक्तसहृद्यानां चेतिस रसतया समास्वाद्यते तदा सा एव भित्तरस
इत्यविधीयते। तस्य च स्थायिभावो भगवद्रतिरिति । भित्तचिन्द्रकानुसारेणानासङ्गस्य जननी, परापरबोधात् विपरीता, सामरस्यस्योपिध्यतिकारिणी, परप्रेमा, परमानन्ददायिनी पराभित्तरेव रसास्वादनिचक्षणैः सहृदयमगवद्भितः समास्वादिता सती
भित्तरसत्वेन कथ्यते । अपि च तन्मते स एव भित्तरसो विषयाविष्ठिन्नचिद्यान्दांवामूत्रकोकिकरसापेक्षया विषयानविच्छन्नसाध्यतत्त्वमिति। अत एव रसन्नैः सहृदयैः स
एव भित्तरसः सेव्यः । मुक्ताफलानुसारेण ईश्वरविषयारितरेव भित्तरसे विपरिणमते।

परिसन्नेवास्मिन् समरसतया पश्यति इमम्। परप्रेमाढ्येयं भवति परमानन्दमधुरा, पराभिक्तः प्रोक्ता रस इति रसास्वादनचणैः॥

भिक्तचिद्रकायाममृतोल्लासे साहित्यसारटीकायाम् पृष्ठे १३०।

३. अतो भगवद्भिक्तरस एव लौकिकरसानुपेक्ष्य परमरसिकैः सेव्यः । भक्तिचद्रिकायाम् पृ॰ ८ नांरायणतीर्थकृतटीकायाम्, वा॰ सं॰ वि॰ वि॰

१ स्वाद्यत्वं दृदि भक्तानामानीता श्रवणपितिमः ।

एषा कृष्णरितः स्थायी भावो भिक्तरसो भवेत् ॥ भ० र० सि॰ २।१।६

सर्वातमना निमित्तैव स्नेइधारानुकारिणी ।

वृत्तिः प्रेमपरिपक्वा भिक्तर्भोहात्म्यवोधजा ॥ शाण्डिल्यसंहितायाम्
२. परत्रानासङ्कं जनयति रितर्या नियमतः,

एवञ्च मुक्ताफले तट्टीकायाञ्च भक्तेः रसत्वं प्रतिपादितम् ।

श्रीमधुस्दनस्वामिमते भिक्तरसः स्वतन्त्रो रसोऽस्ति । भिक्तरसायने भिक्तरसस्थापने प्रतिपादितं यदन्यरसस्द्दशा भिक्तरिप स्वविभावादिभिर्युक्ता सती चित्ररूपवद् रसत्व-माप्नोति । वस्तुतो रसस्वरूपसिच्चदानन्दपरमात्मना सम्बद्धा सत्यलौकिकाऽऽनन्दायिनी मगवद्रतिरेव भिक्तरसे परिणमते । कान्तादिविवयकशृङ्कारादिरसेषु पूर्णं सुखं नास्ति । अत एव तत्र पूर्णरसत्वं नानुभूयते । तद्भिन्नो भिक्तरसः पूर्णसुखमयो भवति । अतो लौकिक बुद्ररसापेक्षया परिपूर्णरसा भगवद्रतिः खद्योतेषु सूर्यवत् प्रकाशते । अन आनन्द-पूर्णभिक्तरसः सततं सर्वेः स्वीकार्यः । भागवतस्य भावार्थदीपिकाकारमतेऽपि भिक्तरस एवमेव प्रतिपादितः । श्रीमधुस्दनस्वामिमते परमानन्दो रसात्मकः परमात्मा एव द्रविचत्रद्वती प्रतिविभिन्नतः स्थायिभावतामासाद्य रसत्वं प्राप्नोति ।

एवज्र परिदृश्यते भिक्तरसस्य स्थापने न केवलं वैष्णवाचार्याणामेव, अपि तु श्रीमधुस्दनस्वामिश्रीकरणत्रस्वामिप्रभृतीनाममद्वैतपथपथिकानामिप महनीया कीर्तिः समुल्लसित साहित्यजगित । अतो रसजगित प्राणिनां जीवनदायकसूर्यचन्द्रमसाविव भिक्ति रसोऽपि एकादशो रसः स्वीकर्त्तव्यः सहृद्यैः रसज्ञैः । तस्य परिपोषणे च जीवगोस्वामि-कृतभिक्तरसामृतिसन्घोस्टीकायां दुर्गमसङ्गमन्याम्, मुकुन्दस्वामिकृतार्थरस्न।लपदीभिका-याम्, विश्वनाथचकवित्कृतभिक्तसारप्रदर्शिन्याम्, श्रीमधुस्द्वनस्वामिकृतभिक्तरसायने श्रीकरपात्रस्वामिकृतभिक्तरसाणवे च बहुयुक्तयः प्रतिपादिताः ।

एवं सत्यिप केचन मक्तेः रसत्वं नानुमन्यन्ते । व्यञ्जनावैशिष्ट्यस्य पुरुषार्थस्य चोपयोगित्वेन रत्यादीनां चित्तवृत्तीनामभिव्यञ्जकस्य समास्वादकस्य वाऽभिधानं श्रङ्कारादिनवसंख्यकरसपदेन स्वीक्रियते प्राचीनैः, किन्तु कतिपयैराचार्येस्तदतिरिक्तोऽपि कतिपयचित्तवृत्तेरभिव्यञ्जनमास्वादनं वाभिल्या । तेषां मते रससंख्या न केवलं नवैव, अपि तु दश्चपर्यन्ता एकादशपर्यन्ता वा, किं बहुना १षोडशपर्यन्ता, ततः परमिष भवति ।

१. भिक्तरसस्यैव हास्यश्रङ्गारककणरौद्रभयानकवीभत्सशान्ताद्मुतवीरेणानुभवात् व्यासादिभिर्वर्णितस्य विष्णोर्विष्णुभक्तानां वा चरित्रस्य नवरसात्मकस्य अवणा-दिना जनितश्चमत्कारो हि भिक्तरसः ॥ मुक्ताफले-पृष्ठे १६४,१६७

२. भिकरसायने २।७२।

३. रौद्राद्भुतौ च शृङ्गारो हास्यं वीरोदयस्तथा । भयानकरच वीभत्सः शान्तः स प्रेमभिक्तकः ॥ भागवतस्य भावार्थदीपिकायांम्

४. भिकरसायने ।।१०।

एवञ्च श्रक्कारादिनवरसातिरिक्का अन्येऽपि बहवो रसा विभिन्नानामाचार्याणां मते स्थापिताः परिदृश्यन्ते तत्र रुद्र्टमते स्नेह्स्थायी प्रेयोरसः , विश्वनाथमते वत्सलस्थायी वात्सल्यरसः , रूप्योस्वामिप्रभृतिभक्काचार्याणां मते मगवद्रतिस्थायी मिक्करसो मधुररसो वा, रामचन्द्र-गुणचन्द्रमते गार्थ्यस्थायी लील्यरसः, आसिक्तस्थायी व्यस्नरसः, अरितस्थायी दुःखरसः, सन्तोषस्थायी सुखरसः , मानुदत्तमते मिथ्याज्ञानस्थायी मायारसः , भोजराज मते मितस्थायिभाव उदात्तरसः, गर्वस्थायी उद्धतरसः, हर्षस्थायी आनन्दरसश्च विद्यते । अपि च तन्मते एकोनपञ्चाशदिप भावा विभावादिभिः परमप्रकर्ष प्राप्य रसत्वं प्राप्नुवन्ति । एवञ्च तन्मते यदि परमप्रकर्ष प्राप्ता रत्याद्यः रसत्वं गच्छन्ति, तिर्हं परमप्रकर्ष गता हर्षादयोऽपि सञ्चारिभावा रसत्वं कथं न गच्छन्ति, तिर्हं परमप्रकर्ष गता इर्षादयोऽपि सञ्चारिभावा रसत्वं कथं न गच्छन्ति, तिर्हं परमप्रकर्ष गता इर्षादयोऽपि सञ्चारिभावा रसत्वं कथं न गच्छन्ति, तिर्हं परमप्रकर्ष गता इर्षादयोऽपि सञ्चारिभावा रसत्वं कथं न गच्छन्ति, तिर्हं परमप्रकर्ष गता इर्षादयोऽपि सञ्चारिभावा रसत्वं कथं न गच्छन्ति, तिर्हं परमप्रकर्ष गता इर्षादयोऽपि सञ्चारिभावा रसत्वं कथं न गच्छन्ति, तिर्हं परमप्रकर्ष गता इर्षादयोगस्त स्वातन्त्र्यरसः, पारवश्यरसः, कान्तिरसः, प्रकोभरसः प्रशान्तरसः, बाह्यरसा-श्वापि विलोक्यन्ते प्रन्येषु । एवञ्च परिगणने द्वाज्ञिश्वरसा भवन्ति ।

यदि चित्तवृत्तेश्वमत्कारजनकत्वेनाऽऽस्वाद्यत्वेन वा पूर्वोक्तरसाः स्वीकियन्ते तर्षि सर्वेषां मानुकसद्धदयानां मक्तानामनुभवसिद्धस्य चमकत्कारजनकस्याऽऽस्वादयुक्तस्य वा मिक्तरसस्य स्वीकारे न कापि क्षतिः । वस्तुतः परमकत्याणभाजनं केवलं भिक्तरस्य एव, भक्तया एव सकारणदुःखद्दानं निरितशयसुखावासिक्ष्पे मोश्वश्च प्राप्यते । अचिन्त्यादिगुणगणविशिष्टस्य भगवतः प्राप्त्युपायभूता भिक्तरेव केवला, न त्वन्यत् साधन जगति ।

१. रौद्रः शान्तः प्रेयानिति मन्तव्या रसाः सर्वे । काव्यालङ्कारे १२।३, १५।७

२. साहित्यदर्पे ३।२५१। ३. भिक्तरसामृतसिन्दी २।५।६५-६८।

४. गार्थ्य स्थायी ठौल्यः, आर्द्रता स्थायी स्नेहः, आसितस्थायी व्यसनम् , अरितस्थायी दुःसम् , सन्तोषस्थायी सुस्तमित्यादि । नाट्यदर्पेषे पृष्ठे ३०६ ।

५ प्रबुद्धमिय्याज्ञानवासना मायारसः।

मिथ्याज्ञानमयस्य स्थायिभावः ॥ रसतरिङ्गण्याम् पृष्ठे१६२ तरंगे ७

६. सरस्वतीकण्ठाभरयो पृष्ठे ६६ तथा श्रङ्कारप्रकाशे १।११ पृष्ठे ४४१।

७. रत्यादीनामेकोन० खाशतोऽपि विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् पर-प्रकर्षाधिगमे रसव्यपदेशाईता रसस्यैव मध्यावस्था । शृङ्कारप्रकाशे पृष्ठे ४४४

दत्यादयो यदि रसाः स्युरतिप्रकर्षे इर्षादिभिः किमपराद्धमतद्भिनैः।

श्वारप्रकाशे १।११ । १. दी नम्बर आफ रसाज पृष्ठे ११६ तथा १४१, मद्रास १६४०। १४

संस्कृतसाहित्ये रससंख्याविषये क्रमिकविकासप्रसङ्गे सर्वथा विलक्षणा सरणिर्दंश्यते स्वामिमधुस्दनस्य । तन्मते मूलचित्तद्रुत्तिः सप्तैव, तेभ्य एव षोडशस्थायिभावाः रसाश्च निष्यदन्ते । तेषां माक्तरसायनप्रन्थानुसारेण निभ्नाङ्किता रससंख्यासरणिनिरूप्यते । स्था—

| मूर्लाचत्तद्रुतिः | तत्सम्बन्धितस्थायिभावाः |               | रसाः                     |                   |
|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| १-कामः २।३        | १–रतिः                  | श४            | १-श्रङ्गाररसः            | २।३१-३३           |
| र−कोघः २।५        | २-ईर्ब्याजन्यद्वेषः     | श रारह        | २−शुद्धरौद्ररसः          | राइं              |
| क्रोघः २।५        | ३-भयजन्यद्वेषः          | रारह          | <b>३</b> −रौद्रभयानंकर   | सः रा३०           |
| क्रीघः राप        | ४-भयरतिः                | राद           | ४-प्रीतिभयानकरसः २।३१-३३ |                   |
| ३-स्नेहः २.६      | ५-वत्सलरतिः             | रा११          | ५-वात्सल्परसः            | रा३४-५५           |
| स्नेदः २।६        | ६-प्रेयो रतिः           | रा११          | ६-प्रेयान्रसः            | रा३४-५५           |
| ४-इर्षः २।१२      | ७-शुद्धारतिः            | ३।१३          | ७-विशुद्धभक्तिर          | तः २।३४–३४        |
| ं हर्षः २।१२      | ⊏-हासः                  | <b>े</b> २।१४ | प्र−हास्यरसः             | रा३१-३३           |
| इर्षः रा१२        | ६-विस्मयः               | राश्य         | ६∹अद्भुतरसः              | २।३१-३३           |
| ं इबं: राशर       | १०-युद्धोत्साहः         | रा१६          | १ - युद्धवीररसः          | रां <b>३१-३</b> ३ |
| ५-शोकः २।१७       | ११-शोकः                 | रा१७          | ११-करुणरसः               | २।३१-३३           |
| ६-दया २।१८        | १२-जुगुप्सा २।१८-२०     |               | १२-वीभत्सरसः             | २।२७-२८           |
| दया २।१८          | १३-दयोत्साहः            | रारश          | १३-दयावीररसः             | 2120-25           |
| दया २।१८          | १४−दानोत्साइः           | रारर          | १४-दानवीर्तः             | २।३१-३३           |
| दया २१८           | १५-घर्मोत्साहः          | रार३          | १५-घर्मवीररसः            | २।२७-२८           |
| ७-शमः २।२४        | १६–शमः                  | रार४          | १६-शान्तरसः              | 2120-85           |
|                   |                         |               |                          |                   |

रससंख्यादृद्धिविषये विचारणीयोऽयं विषयो यत् प्रोक्तानां सर्वेषां रसानां सम्बन्धो मनुष्यस्य प्रदृत्तिभिः सह, तजन्यमावात्मकगुणैश्च सह भवति । सामान्यतो मनुष्येषु पलायनम्, संघषणम्, दूरीकरणम्, वात्सल्यरक्षणम्, प्रजननम्, सामाजिकता, भोजनोपाजनम्, प्राप्तिः, निर्माणम्, हास्यादयश्च प्रकृतयो भवन्ति । तेभ्यः क्रमशो मयम्, कोधः, घृणा, स्नेहादिकोमलभावः, दुःखम्, कामः, कौवुहलम्, दैन्यम्, आत्मश्रेष्ठता, मिलनेन्छा, द्धुधा, स्वत्वस्थापनम्, निर्माणोत्साहः, प्रसन्नतादयश्च भावात्मकगुणाः समुत्यवन्ते ।

यद्यपि प्रोक्तसर्वे वृत्तीनाम् , ताभिः सम्बद्धसर्वभावात्मकगुणानाञ्च परम्दरया न्वीकृतेषु शङ्कारादिनवरसेषु तेषां सञ्चारिभावेषु चान्तर्भावः कत्तं शक्यते, किन्त मानवजीवनस्य विविधतया स्वभावस्य विचित्रतया च मनुष्यस्य भावानां न कापि सीमा स्थाप्यते अत एव नवरसेतररसानामुद्भावना कपोलकल्पिता निरर्थिका वा विद्वतं न शक्यते । मनुष्याणां नवोद्धाटितभावैः सह सम्बद्धप्रचुरकान्यकलात्मकस्य व्यञ्जनानु-न्ह्यनूतनरसानामुद्भावना सर्वथा स्वाभाविकी, समीचीना, अपरिहार्या च वर्तते ।

अपरञ्ज विचारणीयमिदं तथ्यं यत् देशकालादिभेदेन साहित्यमपि विविधमभूत्। तस्य विविधता च न केवलं गद्यपद्यभेदष्वेव लक्ष्यते, अपि त विषयचयनस्य जीवनस्य च -साहित्यिकावतरगोष्विप विभिन्नता परिलक्ष्यते । अत एव साहित्ये प्रयुक्ताऽऽलम्बनानां -स्वरूपमपि परिवर्तते । अत एव देशकालादिभेदेन रससंख्या वृद्धिर्गता, अमें Sपि नामिष्यत्येव, न तु न्यू न्त्वमेष्यति ।

### मुलरसस्य परिकल्पना

सर्वेषां रसः तिष्ठापकानां महामनीषिणामाचार्याणां मते रसस्तु स्वयंप्रकाशस्वरूपः, अखण्डानन्दात्मकः, सचिदानन्दचित्स्वरूप एव विद्यते । स चाखण्डोऽभेद्यः पूर्णश्च । ·वेदान्तेषु यः परमात्मा विभुपरमाक्षरसनातनाजश्चैतन्यज्योतिरीश्वरादिपदैरभिधीयते. स एव परमात्मा दार्शनिकतत्त्वज्ञैः परमरसिकैः सहजाभिव्यक्त आनन्दरूपश्चैतन्यचमत्कार-क्योऽभिन्यक्तो रसः । 'न हि रस। हते कश्चिद्यपर्थः प्रवर्तते' इति भरतवाक्येना प परिज्ञायते सर्वेष्वानन्दप्रदार्थेषु रस एव मुख्योऽस्तीति । स चाभिनवगुतमते मोक्तवाक्ये 'रसाद्' इत्येकवचनस्य प्रयुक्तत्वात् परमार्थतोऽखण्डात्मक आनन्दस्वरूपा--समकश्चैतन्यचमत्कारयुक्त एव<sup>२</sup> विद्यते । एवमेव कविकर्णपूरमतानुसारेणापि आनन्दरू-पात्मकं रसतत्त्वमखण्डैकरूपात्मकमेवास्ति । तन्मते श्रङ्गारादयो रसास्तु तस्योपाधि--रूपा एव । एवञ्च तन्मते न केवलं रस एव खण्डरूपारमकोऽपि तु स्थायिमावोऽप्य--खण्डेकात्मक एव, तस्यैवोपाधिभेदा नानारूपा रत्यादयो भवन्ति ।

१. अग्निपुराणे ३३६।१। २। २. एक एव तावत्परमार्थतो रसः सूत्र-स्थानीयत्वेन रूपके प्रतिभाति । तस्यैव पुनर्भागदशा विभागः। अभिनवभारत्याम् पृष्ठे ४४२।

३. रसस्याऽऽनन्दधर्मत्वादैक्यं भाव एव हि। उपाधिमेदालानात्वं रत्यादय उपाधयः ॥ अलङ्कारकौस्तुमे पृष्ठे १०६

४. आनन्दाङ्कुरकन्दोऽस्ति धर्मः कश्चन चेतसः । रजस्तमोभ्यां हीनस्य शुद्धसत्त्वतया सतः॥ स स्थायी कथ्यते विजैविंभावस्य पृथक्तया। पृथग्विधत्वं यात्येष सामाजिकतया सताम् ॥ अलंकारकौस्तुभे पृष्ठे १ •

#### शान्तरस एव मूलरसः

रसशास्त्रप्रतिष्ठापकस्य श्रीभरतमुनेर्भते शान्तरस प्व मूलरसो विद्यते । रत्यादयो भावास्तस्यैव विकाराः सन्ति । तस्मादेव स्वं स्वं निमित्तमासाद्य सर्वे रत्यादयो भावाः प्रवर्तन्ते, पुनः निमित्तापाये 'नैमित्तिकस्याप्यपायः' इति न्यायेन निमित्तभूता स्त्यादयस्तन्ते विलीयन्ते । अतस्तन्मते वस्तुतः शान्तरस एव मूलरसः, शृङ्कारा-दयस्तु तस्यैव विकृतयः, उपाधिजन्या वा सन्ति । एवमेवाभिनवगुतमतेऽपि प्रायः सर्वरसेषु विषयेभ्यो विपरिवृत्या शान्तरस एव सहृदयैः समास्वाद्यते । अतस्तन्मतेऽिक शान्तरस एव मूलरसो विद्यते ।

#### शृङ्गाररस एव मूलरसः

अग्निपुराणकारमतानुसारं यः परमात्मा वेदान्तशास्त्रेषु अक्षर-विश्व-सनातनाजण्योन्
तिष्स्वरूपश्चाप्यमिषीयते, तस्यैवाभिन्यकः सहजानन्दचमत्कारपरिष्लावितश्चैतन्य एक
रसतया कथ्यते तत्त्वज्ञैः । तस्य परमात्मन आद्यविकारोऽहङ्कारो जातः, तस्मादभिन्
मानः, तस्मान्च रितः समुद्भूता, सा एव रितः स्वविभावादिभिः परिपुष्टा सती श्रङ्काररसे विपरिणमते । अतः रितस्थायी श्रङ्काररस एव सर्वरसेषु मुख्यो विद्यते । हास्यादयस्द्वः
तस्यैव विकाराः । एवमेव पुरुषार्थचतुष्टये कारणभूतत्वाद् श्रङ्काररस एव भोजराजमते
मूलरसः, वीरादयस्तु मिथ्यारसप्रवादा एव । अपि च तन्मते वीरादयः सहृदयसामान

१. अध्यात्मध्यानसमुख्यस्तत्त्वज्ञानार्थहेतुसंयुक्तः । नै:श्रेयसोपदृष्टिः शान्तरसो नाम संभवति ।।

भारतन।ट्यशास्त्रे ६।८३ मधुसूदनशास्त्रिसम्पादिते

२. भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः । विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रेव लीयते ॥ स्वं स्वं निभित्तमासाद्य शान्ताद् भाव प्रवर्त्तते । पुनर्निमित्तापाये च शान्त एवीपलीयते ॥

--भरतनाट्यशास्त्रे ६।३३५-३३६, गायकवाडप्रथमसंस्करग्रे

२. तत्र सर्वरसानां शान्तप्राय एवास्वादः, विषयेम्यो विपरिवृत्या । अभिनवभारत्याम् अध्याये ६ पृष्ठे ६३५ ।

४. अग्निपुराणे ३३९।१-६।

५. वीरादयो मिथ्या रसप्रवादाः, शृङ्गार एवेकश्चतुर्वर्गेदकारणं रसः। भाग्नासिषुर्दशरसान् सुधियो वयं तु, शृङ्गारमेव रसनाद रसमामनामः॥ शृङ्गारप्रकाशे १।६ भिजकमावनाभाविता एव, किन्तु भावनातीतः 'अहङ्कार' रूपशृङ्गारस एव रसज्ञैः परमा--नन्द्वया समनुभूयते, स एव क्टस्थं ब्रह्मेति कथ्यते वेदविदां विरष्ठैस्तत्त्वज्ञैः । तन्मते -यद्यपि द्वादशरसाः परिकल्पितास्तथा व्यभिचारिणोऽपि रसरूपतया स्वीकृताः, किन्तु -तस्य शृङ्गारस एव विशेषपक्षपातो विलोक्यते ।

### अदभुतरस एव मूलरसः

साहित्यदर्पणानुसारं नारायणमते 'लोकोत्तरचमत्कार एव रसस्य प्राणः' इति रससिद्धान्तरीत्याऽत्यधिकचमत्कारयुक्तः (विस्मयाविष्टः) अद्भुतरस एव सर्वरसेषु प्रधानस्सो वर्तते । रसज्ञानां मते श्रृङ्कारकचणादिषु चित्तद्रुतिस्तथा वीररौद्रादिषु चित्तदीितः 
वस्तुतश्चमत्कारविशेष एव, अथवा लोकोत्तरचमत्कारस्य (विस्मयस्य) स्वस्वभावपरिस्पन्द एवास्ति । एवञ्च सर्वेषु रसास्वादेषु विस्मयस्यैवानुप्राणितत्वेन श्रीनारायणमते
अद्मुतरस एव समस्तरसेष्वनुप्रविष्टः, अन्तर्व्यातः, अन्तर्नियामकस्तत्रापि सर्वस्व
चास्ति । सम्भाव्यते यत् प्रोक्तविचारप्रभावितेन भानुदत्तेनापि श्रृङ्कारादिरसानामानन्द जन्यचमस्कारेषु चित्तविस्तृतिरथवा विस्मय एव प्राधान्येन स्वीकृतः । अत एव
भानुदत्तमतेऽपि प्रधानतयाऽद्मुतरसः मूल्रसो वर्तते । एवञ्चाद्मुतदर्पणकारमहादेवस्य 'यरसत्यमितः' इति स्क्रिनारायणस्याऽद्मुतरसं समुद्भावयतीति प्रतीयवे ।

रै आभावनोदयमनन्यधिया जनेन, यो मान्यते मनिस भावनया स भावः। यो भावनापथमतीत्य विवर्तमानः, माहङ्कृतौ हृदि परं स्वदते रसोऽसौ ॥

२. रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते ।
 तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुनो रसः ॥
 तस्मादद्भुनमेवाह कृती नारायणो रसः । साहित्यदर्पे ३ परिच्छेदे

३. श्रृङ्गारादौ चमत्कारदर्शनात् यत्र मनो विस्तृतिरङ्गतया भासते तत्र श्रृङ्गारादयो रसाः। प्राधान्येन यत्र भासते तत्राद्भुत एव रसः। रसतरङ्गिण्याम् १ अध्याये, पृष्ठे २८ ।

अ. यत्सत्यमभितः स्तब्धैरिन्द्रियैरिन्द्रजालवत् । अद्युनैकरसाइत्तिरन्तर्मीलयनीव माम् ॥ अद्युतदर्देगो ४।८ काव्यमालासंस्करणे

### करुणरस एव मूलरसः

उत्तररामचरितकारभवभूतिमते 'एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्' इति वचनानुमारेण करुणरस एव मूलरसः, अन्ये शृङ्कारादयस्तु तस्येव विकारा वर्तन्ते, अर्थात्
यथाऽऽवर्ततरङ्गबुद्वृदा जलादेव जायन्ते, तत्रैव विलीयन्ते, तत्त्वतस्ते जलस्वरूपमेव,
नान्यत् किञ्चित् रूपेण तथैव शृङ्कारादयो रसा आदिमध्यावसानेषु विभिन्नरूपत्वेन
प्रतीयमाना अपि तत्त्वतः करुणरसरूपात्मका एव सन्ति, न स्वन्यत् । अन्ये रसा
जलस्याऽऽवर्ततरङ्गबुद्वृदा इव करुणरसस्येव विकाराः सन्ति, नान्यत् । 'एको रसः'
इतिश्लोकस्य व्याख्यायां वीरराघवाचार्येणापि प्रतिपादितं यद्यपि शृङ्कारप्रकाशकारादिमते
शृङ्काररस एव प्रधानरसः, किन्तु भवभूतिमते करुण एव मुख्यो रसः, अन्ये तु तस्यैव
विकारमात्रमिति ।

आदिमहाकाव्ये महाकविना वाल्मीकिनापि करुणरसस्यैव प्राधान्यं प्रतिपादितम् क्र तस्मादेव तत्र महाकाव्येऽन्ये रसाः समुद्भृताः ।

# प्रेमैव मूलरसः

अलङ्कारकौरतुभकारकविकर्णपूरमते प्रेमैव मूलरसो वर्तते। तत्रैव सर्वे रसाः समाविश्यन्ते । तन्मते प्रेमरसार्णवे सर्वे श्रङ्कारादयः रसा मावाश्च जलतरङ्का इवोन्मजन्ति निमजन्ति च । एवमेव प्रेमरसायनकारविश्वनाथमतेऽपि सर्वरसस्य कारणं प्रेमैव, अल एव प्रेमैव मूलरसो वर्तते ।

१. एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्, भिन्नः पृथक् पृथगित्राश्रयते विवर्तान् । आवर्तयुद्युदतरङ्गमयान् विकारान् – अम्भो यथा सिळळमेव तु तस्समस्तम् ॥ उत्तररामचरिते ३।४७

२. यद्यपि शृङ्कार एव एकोरस इति शृङ्कारप्रकाशकारादिमतं तथापि प्राचुर्याद् रागिविरागिसाधारण्यात् करुण एक एव रसः, अन्ये तु तद्विकृतमयः । उ० रा० च० ३।४० वोरराधवाचार्यकृतव्याख्यायाम् ।

३. प्रेमरसे सर्वे रसा अन्तर्भवन्तीत्यत्र महीयानेव प्रपञ्चः । अ० कौ० पृ०१३५ ।

४. उन्मजन्ति निमजन्ति प्रेम्ण्यखण्डरसत्वतः । सर्वे रसाश्च भावाश्च तरङ्गा इव नारिधौ ॥ अलङ्कारकौरतुभे पृष्ठे १३%

५. रसमात्रस्पुटीमावे हेतुः प्रेम निगद्यते ।। प्रेमरसायने २।१२२ ।

# भक्तिरेव मूलरसः

भिक्तरसाचार्याणां श्रीरूपगोस्वामिमधुसूदनस्वामिनां मते 'रसो वै सः' इत्यादिश्रुतिस्वारस्येण मिक्तरेव मूलरसः, यतो हि श्रुत्यादिप्रतिपादितः परमरसस्वरूपः परमात्मा एव, अतस्तद्गता एव रत्यादयः सर्वे भावाश्च रसःवं प्राप्नुवन्ति । तस्मात्
परमात्मनः सम्बन्धेन मिक्तरेव मूलरसः, तेन मक्तेः सम्बन्धाद् श्रङ्कारादयोऽपि रसत्वमापनुवन्ति । एवञ्च भिक्तसम्बन्धविरहिताः श्रङ्कारादयो लौकिकविषयाविल्ह्यन्ततात्
पारिमितत्वाच न पूर्णरसत्व प्राप्नुवन्ति, अपितु ते तदा रसाभासमात्रतामेव लभन्ते,
गौणत्वं वा । स च भिक्तरसो मुख्यगौणभेदेन श्रीरूपगोस्वामि-जीवगोस्वामि-मधुसूदनस्वामिश्रभृतिरसाचार्याणां मते द्वादशभेदात्मको वर्तते, किन्तु सर्वेषां मूलं भिक्तरस एव
वर्तते । स एव भिक्तरसञ्चानां मते रसराडिति कथ्यते ।

रस्यते आस्वाद्यते इति रसनरूपधर्माविच्छ्रज्ञत्वात् सामान्यतो रसोऽखण्ड एव सिध्यति तथापि चित्तवृत्तिवैचित्र्यात् शृङ्कारादिप्रमेदा अपि भवन्ति तस्य। येषां मते 'रत्याद्यविच्छ्रज्ञाभग्रावरणाचिदेव रसः' तत्रैक एव चिद्रसः स्यायिभेदेन भिन्नतामाप्नोति। तत्र शृङ्कारादीनां मूलरसत्वं न भवति। येषां मते 'चिद्विशिष्टो रत्यादिः स्थायीभावो । रसः' इति, तत्र भगवद्रतिविशिष्टस्य भिक्तरसस्याखण्डत्वं सर्वमूलत्वं वा सिध्यति। एतत् सर्वं शितपादितं विशवतया भिक्तरसामृतसिन्धौ भिक्तरसायने भिक्तरसाण्डे श्रीहरगोस्वामि मधुसूदनस्वामि करपात्रस्वामिमहोदयैश्च।

# काव्यशास्त्रे भक्तिरसस्य विकासक्रमः

भारतीयसंस्कृतसाहित्ये कान्यशास्त्रविद्भिभीक्तरसः शुद्धस्वतन्त्ररूपेण न स्वीक्रियते । संस्कृतकान्यशास्त्रहष्ट्या रसस्य प्रथमिवचारको भरतमुनिरिस्मन् विषये सर्वथा मौनमवन्त्रम् । तेन तु भक्तेः रसत्वं भावत्वं वा किमिष न स्वीकृतम् । अनुमीयते ऋषिः मुख्यतयाभिनेयस्य विचारकः, तस्मिन् काले भिक्तयुक्ताभिनेयस्य साहित्यस्य दौर्लम्यं भवेत् । मन्ये यो नाट्यविषयः स एव भरतस्य मुख्य विषयो भवेत् । अस्तु तावत् पुरायो यत्र तत्र विस्तृतोऽपि भिक्तविषयः, ऋषिपणीते नाट्यशास्त्रे न विवेचितः । आद्यरसाचार्येण भरतमुनिना श्रङ्कारादयोऽष्टौ नव वा रसाः स्वीकृताः, तत्रापि शान्तरसस्य प्राधान्यम् । यतो हि सर्वे श्रङ्कारादिरसाः स्वस्वनिभित्तमादाय शान्तरसादेव समुद्भवन्ति, पुनः निभित्तापाये तत्रैव सर्वे विछीयन्ते । शान्तरसप्रसङ्के 'ईश्वरप्रणिधानविषय भिक्तश्रद्धे इत्याद्यभिनवभारत्यनुसारेण भरतमुनिमते निराकारोपासनायाः

१. भरतनाट्यशास्त्रे ६।५, अभिनवभारत्यां पृष्ठे ६३७।

२. अभिनदमारत्यां पृष्ठे ६३६। रे. काव्यालङ्कारे ३।५।

साकारोपासनायाश्च साक्षात् सिच्चदानन्दो ब्रह्मैवालम्बनं वर्तते । अतो भिक्तज्ञानयोश्च शान्तरसे एवान्तर्भावः कर्त्तव्यः ।

भरतस्य पश्चाद् भामहेन वर्तमानसमुपङम्धकाव्यशा अपन्थेषु सर्वप्यमं प्रेयोनामको-ऽलङ्कारो लक्षणं निनेत्र 'प्रेयो ग्रहागतं कृष्णमवादीद् विदुरो यथा' इत्यादि विलिख्य — अद्य या मम गोविन्द जाता त्विय ग्रहागते । कालेनेषा भवेत प्रीतिस्तवैवागमनात पुनः ।।

#### इत्युदाहरणं प्रदत्तम् ।

कालान्तरे तु संस्कृतकाव्यकोविदैः पूर्वकालात् सर्वमतेभ्यः शृङ्गारादिन वरसेभ्योऽनितिरिक्तानां प्रेयो-भिक्त-वात्सल्यादिरसानामिय गणना कृता । किन्तु प्रमुखा आचार्या भिक्तरसं शुद्धस्वतन्त्ररूपेण न स्वीकुर्वन्ति । तत्र भामहात्पश्चाद् दण्डिना परमात्मविष्वन्ति या परमप्रीतिः सैव भिक्तरिति समुद्भावितम् । किन्तु तेनापि भक्ती रसरूपेण न प्रोक्ता किन्तु भावरूपेणैव स्वीकृता । तेन काव्यादश्चें स्वसिद्धान्तानुसारेण 'प्रीतिः प्रेयो-ऽल्ड्डारे निश्चिमा, किं बहुना सर्वें रसा अपि रसवदलङ्कारेण्वेव स्थापितास्तेन । अर्थात् सर्वें मावात्मकं वस्तु तेनालङ्कार एव गणितम् । तन्मतमलङ्काराद्भिन्नं किमपि नास्तीति । तन्मतानुसारेण काव्ये यत् प्रियतरानुभूतेराख्यापनं प्रकाशनं वा वर्तते तदेव प्रेय इति । प्रतीयते या लौकिकप्रीतिभ्यः काम्येतरत्वेन भगवद्विषयकप्रीतिः सा एव प्रियतरत्वेनोका ।

"मिकिमात्रसमाराध्यः सुप्रीतश्च ततो हरिः" इत्यादिदण्डिवान्यं विलोक्य वी॰ राघवन्महोदयेन दण्डिमते भिक्तरसस्य कल्पना क्रियते, अथवा दण्डिना स्वीकृते प्रेयोऽलङ्कारे दाम्पत्येतरनिष्ठानां रतीनामपि समावेशः क्रियते । अतो दण्डिना भिक्तरसः स्वीकृत इति राघवन्महोदयस्याभिप्रायः, किन्तु तन्नोचितं प्रतिमाति । यतो हि दण्डिना स्पष्टमेव प्रोक्तम्—

पाक्पीतिर्दर्शिता सेयं रतिः शृङ्गारतां गता । अर्थात् पूर्वं प्रीतिर्निक्तिता, अधुना निक्षिता रतिस्तु शृङ्गारविषया । इत्थं च शायते रतिर्दाम्पत्यविषयिका भवति, प्रीतिस्त

१. काव्यालंकारे ३१४

२. शृङ्गारः करुणः शान्तो रौद्रो वीरोऽद्भुतस्तथा । हास्यो भयानकश्चैव वीभत्तश्चेति ते नव ॥ रसगङ्गाधरे पृष्ठे १३१

मिक्तः भगवद्विषये परमप्रीतिः । काव्यादर्शे

४. प्रेयः प्रियतराख्यानम् । काव्यादर्शे २।२ ७५

थ. प्रीतिप्रकाशनं तच प्रेय इत्यवगम्यताम् । कान्याद्वीं २।२७६

६. काव्यादर्शे २।२७७। ७. काव्यादर्शे २।२८१।

भगवद्विषयिका । अतस्तयोः सर्वथा भेद एव, नत्वभेदः । संभाव्यते यत् पुराणस्थं स्तोत्रसाहित्यं विलोक्यैव भगवद्विषयिकां प्रीतिं प्रति दण्डिना किञ्चिद् विचारितम्, किन्तु भक्ती रसत्वेन नाङ्गीकृता, अपि तु प्रेयोऽलङ्कारत्वेनैव स्थापता । ते । भिक्तरसस्यास्वीकारे कारणं निगादत यद् भरतमुनिमतानुसारेणैव गिरां रससत्ताऽष्टमु रसेष्वेव परिसीमिता, तस्य लङ्कनं न श्रेयरकरमिति ।

मगवद्विषयिका या प्रीतिः प्रेयोऽलङ्कारे दण्डिना निक्षिता, तस्य प्रेयसः स्थायिभावः प्रीतिः स्वीकृता तेन । कालान्तरे रुद्रटेन प्रेयोऽतिरिक्तरसत्वेन सम्मानितम् , तस्य च स्थायिभावः स्नेद्दः स्थापितः । एवञ्च दृश्यते संस्कृतकान्यशास्त्रे प्रथमतो रुद्रटेन 'स्नेद्दः प्रकृतिः प्रेयान्' इत्युक्त्वा प्रेयो नामको नवीनो रस उद्मावितः, तस्य स्थायिमान्वश्च स्नेद्द इति । द्वयोः मित्रयोः परस्पर शुद्धात्मनाऽन्योन्यद्ध द्याद्ध लादको निन्यांजन्यला एव प्रीतिः शन्देनाभिधीयते । सैव प्रेयः । एवञ्च यथा दण्डिना दाम्पत्येतररतये भगवद्विषयक तियपेक्षया प्राधान्यं प्रदत्तम् , तथैव रुद्रटेन दाम्पत्येतररतिम्यः सुद्धद्विपयक्षप्रीतये प्राधान्यं दत्त्वा तस्य रसत्वं स्वीकृतम् । इत्यं च दृश्यते रुद्रदेनापि स्पष्टतया स्वतन्त्ररूपेण भक्तेः रसत्वं नाङ्गीकृतम् । किन्तु नामान्तरेण स्वीकृतमेव । दिण्डनः पश्चादुद्भटेनापि 'प्रेयः' अलङ्कारतयेव स्वीकृतम् । मम्मटमते तु देवादिन्विषयिणी रितर्विज्ञतसञ्ज्ञारिभावश्च भावमात्रमेव । एवमेव विश्वनाथमते प्रधानसञ्ज्ञारिभावः, देवादिविषयिका रतिः, प्रकाशितः स्थायिभावश्च सर्वं भावमात्रमेव ।

४. रत्यादिकानां भावानामनुभावादिसूचनैः ।

यत्काव्यं बोध्यते सद्भिस्तत्प्रेयस्तदुदाहृतम् ॥ अलङ्कारसङ्ग्रहे ४।२

५. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्चितः। काव्यप्रकाशे ४।३५

६. सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। उद्रुषमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिषीयते ॥ साहित्यदर्पणे ३।२६०

१. इइ त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम् । काव्यादर्श

२. शृङ्कारवीरककगवीभत्सभयानकाद्भुता इास्यः । रौद्रः शान्सः प्रेयानिति मन्तन्या रसाः सर्वे ॥ क्द्रटकृतकान्यालङ्कारे १२।३

स्नेइप्रकृतिः प्रेयान् सङ्गीतशीलार्यनाय हो भवति ।
 स्नेइस्तु साइचर्यात् प्रकृतेहरचारसम्बन्धात् ॥
 निर्व्यात्रमनोवृत्तिः सनमंसद्भावपेशलालायाः ।
 अन्योन्यं प्रति सुद्धदोर्व्यवहारोऽयं मतस्त्रत्र ॥
 प्रस्यन्दिः प्रेमदाशुः सुस्निग्धस्फारलोचनालोकः ।
 आर्द्रान्तःकरणतया स्नेइपदे भवति सर्वत्र ॥ इद्रटकृतकाव्यालङ्कारे १५।१७-१९

एवमेव जयदेवमतेऽपि देवादिविषयिणी रतिभावत्वेनैव निगहिता ।

हेमचन्द्राचार्यमते मिक्तभीव एव न तु रसः, यतो हि तन्मते हीनस्योत्तमे या रितः सा भिक्तः, तस्या आस्वाद्यत्वं तु भाव रूपेणैवः न तु रसःवेन भवितुमईतीति । एवञ्च तन्मते मिक्तस्नेह्वास्तल्यानां भावमात्रस्वमेव । यद्यपि शार्ङ्गदेवमते श्रद्धाऽऽईतामिलावान् श्रेति त्रयो भावाः समास्वाद्यतामधिगम्य क्रमशो भिक्तस्नेहलौल्याख्या भवन्ति. तथापि श्रद्धाऽऽईतामिलावाख्यास्ते मावाः स्थायिखं न प्राप्नुवन्ति, अत एव ते सञ्चारिण एव कथ्यन्ते । व्यक्तिमृतास्ते भावा एव निगद्यन्ते, न तु रसाः । भोजराजमते यद्यपि द्वादश्यसाः स्वीकृताः, किन्तु तेनापि भिक्तिविण्ये किमपि नोक्तम् । भानुदत्तेन यद्यपि वात्सल्य-लौल्य-कार्पण्येः सह भिक्तः समुद्भाविता किन्तु पुनस्तेषां भावत्वमेव स्वीकृतम् । एवञ्च दृश्यते साहित्यशास्त्रमर्भंगा विद्वांसो भिक्तरसं स्पष्टतया स्वतन्त्ररूपेणः न स्वीकृतेन्त । स्वीकृतोऽपि कैश्चित्तर्दिं नामान्तरेणैव ।

संसारबन्धनविनिमुंकानां भक्तप्रवराणां परमवैष्णवाचार्याणां महनीया कीर्तिर्भक्तेः स्वतन्त्ररूपेण रसत्वस्थापने । तैर्मानोवैज्ञानिकहष्ट्या ज्ञास्त्रीयहष्ट्या च भक्तिरसो न केवलं परिगणितानां नवरसानां समकक्ष एव, अपि तु सर्वेषु रसेषु श्रेष्ठतमत्वेन निरूपितः । सततं कामिनीकुचकलसविमर्शदक्षाः सहृदयाः कवयो धगवद्भक्तिभावपिष्ठाविताः सन्तः कालान्तरे भक्तरूपेण वतिरतवन्तः । तेषामन्यतमो रूपगोस्वामी भक्तिरसामृत-सिन्धुग्रन्ये मधुसूदनसरस्वती च भक्तिरसायने तथाऽन्ये विभिन्नभक्तिशास्त्रे मित्तरसस्य

१. रतिदेवादिविषया सन्ति च व्यभिचारिणः । वेद्यमाना निगद्यन्ते भावाः साहित्यवेदिभिः ॥ चन्द्रालोके ६।१४

२. स्नेहो भिक्तवित्सल्यिमिति रतेरेव विशेषाः । तुल्ययोःया परस्पर रितः स्व स्नेहः । अनुत्तमस्योत्तमे या रितः प्रसिक्तः सैवः भिक्तव्यव्यः । उत्तमस्यानुत्तमे रितर्वात्सल्यिमिति । एवमादौ च विषये भावस्यैवा-स्वाद्यत्विमिति । काव्यानुशासने पृष्ठे ५८

३. भिक्तं स्नेहं तथा छौल्यं केचिन्त्रीन्मन्वते रसान् । श्रद्धाऽऽद्र्वताभिलाषांश्च स्थायिनस्तेषु ते विदुः ॥ तदसदरितभेदौ हि भिक्तस्नेहौ नृगोचरौ । व्यभिचारित्वमनयोः नृनायौः स्थायिना तु तौ ॥ संगीतरत्नाकरे पृष्ठे ७३६

४. ननु वात्सल्यं छौल्यं भिक्तः कार्पण्यं वा कथं न रसः । आर्द्रताभिलाष-श्रद्धास्पृहाणां स्थायिमावानां सत्वादिति चेन्न । तेषां व्यभिचारिरत्यात्मकत्वात् ॥ रसतरङ्किण्याम्—५ तरङ्के पृष्ठे ६२ ।

तत्त्वदीपकं साङ्गोपाङ्गं विवेचनं कृतवन्तः । भिक्तरसञ्चानुसारेण मक्तेः रसत्वं समुचितम् , न्यायतर्कसम्मतम् , तस्य भिक्तरसः यद्ध्यानामनुभविद्धत्या च नापलापः कर्तुं शक्यः । भिक्तरसञ्चानां मते भिक्तरसः शृङ्गारादिरस।पेश्वया सर्वथा पृथक् वर्तते । यतो हि स मिक्तरसः स्वव्यापकता—सहजता—सर्वजनसुरुभता—भावतीव्रता—क्रियाशीलता—विरुश्चणता—मधुरता—सार्वित्रकतादिविभिन्नदृष्ट्या तु सर्वरसेषु सर्वश्रेष्ठतमो रसराजोऽभि-धीयते रूपगोस्वामिमते । अत एव स न भावो भवितुमहंतीति । एवमेव सेटकन्हैया-लालपोद्दारमतेऽपि शृङ्गारादिरसापेक्षया भिक्तरस एव सर्वोपिर सर्वश्रेष्ठो रसोऽस्ति । न केवलमाधुनिकविदुपां मत एव भिक्तरसः सिद्ध्यति, आप तु प्राचीनानां मतेऽपि अज्ञानावरणरिहताऽऽनन्दस्वरूपचैतन्यसमन्वितो रत्यादिस्थायभाव एव रसः कथ्यते । समेव प्राप्य मनुष्याः कृतकृत्या भवन्ति । तदर्थमे । सततं यतन्ते । अत एव सर्वे— स्मुनुसुभिर्माकरस एव समुपासनीयः ।

केश खिन्मते भिक्तरसः सर्वेषां नाधिगतिषयः, अत एव स न स्वीकार्यं इति कथनं हास्यास्पद्मेव। यतो हि यद्यपि स भिक्तरसः सर्वेषु मनुष्येषु वर्तत एव किन्तुः तस्य प्रकटनं सहृद्यभक्तहृद्वय एव भवति। यतो हि कस्यापि रसस्यानुभृतिस्तदनुकूल्वौद्धिकभूमिकायामेव जायते न तु सर्वत्र। भग्नावरणचिद्रूष्ण एव भक्ती रसरूपेण प्रकटिता। भन्त्या भगवत्साक्षात्कारे भक्तो मायिकसकलप्रपद्धरहितः सन् शुद्धबुद्धनित्य-स्वरूपे चैतन्ये परमात्मिन स्वेष्ठ्यया तिष्ठात। अर्थात् तिस्मन् काले तेन भिक्तरसोऽन्तुमूयते। सर्वजनानुभृतरस एव यदि रसत्वेनोच्येत चेत्तिहं तथाकथितरसराजश्रङ्कारोऽपि श्रङ्कारिकविषयविरक्तस्य तत्त्वज्ञानयुक्तभगवद्भक्तस्य मनसि जुगुप्सोत्पादकत्या रसत्वं कदापि न लभेत। यदि च तत्र ज्ञानिभक्तापेक्षया प्रवृतिमार्गिसामान्यजना एव प्रमाणं तिर्हे सकलस्वज्ञास्त्रेम्यो जलाञ्जलप्रदानमेव वरम्। तस्माद् भिक्तरसो नापलपनीयः। अत एव सर्वरसर्वेभिक्तरसः स्वीकर्तव्य एव।

#### अक्तिरसस्वरूपम्

यथा स्वभावकठिनं जतुद्रव्यं उष्णतापकाग्न्यादिसंयोगेन जलमिव द्रुतं चीनांशुक-शतक्षालितं स्वच्छं भवति । तत्र च निक्षिप्तहिङ्कुलादीनां सर्वतीभावेन स्थिरता च जायते । पुनः काठिन्ये सति यद्वा पुनर्द्रवतायां वा न वर्णविश्लेषो जतुनो वर्णस्य

१. संस्कृतसाहित्यस्येतिहासे पृष्ठे ८६-६६ भागे २। तथा "भिक्तरत है या भावमात्र" नामको निबन्धो द्रष्टव्यः सेठमहोदयस्य वेदान्ताङ्ककल्याणपत्रिकायाम्,११ वर्षेः १ खण्डे १ अङ्को वि.सं० १६६३, पृष्ठे ४१२ ८६-६६ भाग २

२. अग्निपुराणे ३५६।२।

वाञ्छायां सत्यामपि । तथैव सावयवं मध्यपरिमाणं चित्तमपि काम-कोध-भय-स्नेइ-इर्ष-शोक -दयादिभिभगवद्विषयै: ताप है गैंगा जलप्रवाहवत् द्रतं चीनां शुकशतक्षा-लितमिव निर्मलं भवति । तदपगमे पुनः कठिनं जायते । तत्र द्रुते चित्ते वस्तुनी यस्त्वाकारः क्षिप्यते । स एव संस्कार वासना भावनादिशब्दैः कथ्यते । द्रवीभावपूर्वकं चित्तस्य विषयाकारता जायते <sup>१</sup>।

यथा तत्तःप्रतिमाद्याकारसंघटितोदरे मृत्तिकादिपात्रविशेषे पुटपाकयन्त्रादिनिषिक्षं द्रवितताम्रादिस्तत्तदुद्रपात्रविशेषाकारं भवति, तथैव रागद्वेषादिना द्रवीभूतं चित्तं नेत्रादिमाध्यमेन यत्रैव घटादिविषये सिक्तं जायते, तत्तद्विषयाकारं निष्पद्यते । यथा ना व्यञ्जकः सूर्याद्यालोकः व्यंग्यस्य (प्रकाश्यस्य वस्तुनः) स्वरूपतां प्राप्नोति तथैव चित्तमरि तत्तद्व्यंग्याकारं जायते। अत एव विषयस्य बाह्याकारवदान्तरोऽपि मनोमयः कर्चनाऽऽकारो भवति । बाह्यस्याभेदेऽवि मनोमयाकारस्य भेदेनैव एकस्यामेव योषिति भार्या, स्वसा, ननान्दा मातेत्यादयो प्रभेदाः हश्यन्ते । तत्र -बाह्यपिण्डस्य विनष्टेऽपि मनोमयपिण्डाकारः तिष्ठति । अत एव स एवाकारः स्थायितया शब्दायते<sup>2</sup>।

यहिमन् विषये कामादीनामुद्रेकः तहिमन्तेव विषये द्रवीभावत्वम् । कामाद्यभावे -सूर्यादिपकाशादिभिः स्वल्गतापकैरिव विषययोगे शैथिल्यमात्रमेव जायते । तत्र वासनात्मकतया वस्तुसिन्नवेशो भवितुं योग्यो न मवति । किन्तु द्रवीते प्रविष्टः वस्त्वाकारः काठिन्यदशापर्यन्तं स्थितः सन् पुनः द्रवीभावान्तरेण विषयान्तरे गृह्यमासोऽपि पकाशमानत्वात् चेत त्यकुं न शक्यते । शैथिल्यदशायां तु न प्रविशति । प्रविष्टोऽपि त्यज्यते । अत एव वासनाभावादिशब्दैस्तद्व्यपदेशः । द्रवावस्थाप्रविष्टाविषयाकार-स्यानपायित्वेन स्थायिभावेन तस्य प्रयोगो भवति । विभावादिसंयोगेन प्रकटीभूत-स्थायिभाव एव श्रोतृवर्ण्ययोर्द्शकाभिनेययोर्वा मेदतिरोत्रानेन दर्शकश्रोतृगत एव सन् परमानन्दसाश्चात्कारेग रसत्वं प्राप्नोति । अपि च परमानन्दः रसस्वरूपः परमात्मा एव द्रवितचित्तवृत्तौ प्रतिबिम्बितस्थायिनावतामासाद्य रस त्वमेति । अत एव भिक्तरसः परमानन्दस्वरूप एव सिध्यति ।

नन्त्रेवं भगवदाकारस्य परमानन्दस्यरूपस्य मिक्तरसस्य स्थायिभाववत्तया परमानन्दरूपत्वं भवेत् किन्तु कान्तादिविषयाणां शृङ्गारादिरसानां तदाकारस्य सुल रूपत्वामावात् कथं सुलकात्वं स्यादिति चेन्न १ 'आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि

१. भिक्तरसायने १।४-८। २. भिक्तरसायने १।२१-१२, २७-२८।

३. भिक्तरसायने १।६ । ४. भिक्तरसायने १।१०।

जायन्ते, आनन्देन जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविद्यन्ति' इत्यादिश्रुत्या परमानन्द-स्वरूपस्य ब्रह्मण एव सर्वेषां पदार्थानामुपादानत्वात् मृत्तिकाऽभिन्नघटवत् सर्वस्यैक प्रयञ्जस्य परमानन्दरूपत्वेन कान्ताद्याकारस्यापि मुखरूपतया दोषरिहतत्वात् । अपि च 'जन्माद्यस्य' यतः', 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' 'इदं सर्वं यदयमात्मा' 'सर्वं खिल्वदं ब्रह्म' इत्यादिश्रुतिस्त्रेः कार्यस्योपादानाभिन्नत्वं प्रतिपादितम् । न च सम्पूर्णलीकिकप्रश्चस्याखण्डानन्दरूपेण भानं स्यादिति वाच्यम् १ सत्यप्यखण्डानन्दत्वे ऽविद्यानिभित्तावरणविद्योपम्यां कार्याकारतया भानेन पूर्णानन्दस्य परमात्मनोऽमानात् ( विद्येपस्तु अकार्यस्यापि कार्याकारेणभानं, अखण्डानन्दाकारेण स्वतोऽभानमावरणम् )

ननु कथं तर्हि परमानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणो भानं भवतीति चेन ! अज्ञातस्य ज्ञापकत्वेनेव सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यम् , अज्ञातं च स्वप्रकाशतया भासमानचैतन्यमेव न त ज्ञाहम् , यतो हि ज्ञाहस्य भानाप्रसक्त्या तत्रावरणकृत्यामावतयाऽज्ञातत्त्वासंमावात् । स्वप्रकाशतया भासमानचैतन्यस्यैवाष्ट्रतत्त्वाभ्युपगमेन सत्त्वस्थतया कान्ताद्याकास्या प्रमाणवृत्या तदावरणभञ्जेन कान्ताद्यवच्छिन्नचैतन्यस्य स्वप्रकाशस्य स्वप्रकाशस्य भानोपपत्तेः । अनवच्छिन्नचैतन्यस्वरूपमाभानादेव न सद्यो मृक्तिः, स्वप्रकाशस्वभंगो वा । कान्ताद्यवच्छिन्नचैतन्यमेव द्रवावस्थासात्त्वकमनोवृत्युपारुद्वतया भावत्वं प्राप्य रसतां प्राप्नोतीति न कौकिकरसस्यापि परमानन्दस्वरूपस्वापित्तिरित्यादिसर्वं प्रपश्चितं मित्तरसायने श्रीमधु-सद्दनस्वामना । अत एवानवच्छिनचिदानन्द्यनस्य भगवतः स्फुरणाद् मित्तरसेः आनन्दस्यात्यन्ताधिवयं वर्तते । कौकिकरसे त्रु विषयावच्छिनस्यैव चिदानन्दाशस्य स्फुरणात् तत्राऽऽनन्दस्य वर्तते । कौकिकरसे त्रु विषयावच्छिनस्येव चिदानन्दाशस्य स्फुरणात् तत्राऽऽनन्दस्य वर्तते । कौकिकरसे त्रु विषयावच्छिनस्येव सित्तरस्य मित्रस्य सित्रस्य मित्रस्य सित्रस्य मित्रस्य मित्रस्य सित्रस्य मित्रस्य सित्रस्य सित्रस्य मित्रस्य सित्रस्य सित्रस्य

इत्थं प्रथमं भगवद्विषयकरतिरूपः स्थायिभावो विभावेरङ्कुरितः, अनुभावेः पहलवितः, व्यभिचारिभिश्च परिपुष्टः पुष्पितः स्फुटतया रसत्वमेति । अत एक विभावादित्रितयसम्पृक्षस्थायिभावावगाहिसमूहालभ्बनात्मकसात्त्वकमभिव्यक्षसुखरूपो भिक्षरसः । ताहशस्य सुखरूपत्वात्तस्य चाऽऽत्मस्वरूपत्वात् यद्यप्याधारो नास्ति तथायिः तद्व्यक्षिकाया वृत्तेः सामाजिकमनोनिष्ठत्वव्यपदेशः ।

१. ब्रह्मसूत्रे १।१।२ तथा २।१।१४

२. बृहदारण्यकोपनिषदि रापा६

# भक्तिरसस्थापनश्याऽऽवश्यकता

आद्यरसाचार्येण भरतमुनिना केवलं शृङ्गारादयोऽष्टावेव रसाः स्वीकृताः, किन्तु पश्चाद्भवा आचार्याः 'शान्तोऽपि नवमो रसः' इत्यादिना नवरसानामामनन्ति । मुनीन्द्रमतानुसारेण वात्सल्यरसोऽपि यथाकथिद्यत् काव्यजगित स्वस्थानं गृह्णात्येव । एवमेव मिक्रचेत्रेऽपि मिक्ररसोऽपि स्वीकृतो भवेत् , कालान्तरे च तस्य स्वीकृतिः काव्यजगित भवेत् , किन्तु केवलं भिक्तरसविषये न तथा कृतम् । अपि चालङ्कार-विषयेऽपि भरतमुनिना केवलं चत्वार एवालङ्काराः स्वीकृताः, किन्तु अधुनाऽ लङ्करणरूपलक्षणेन काव्यशोभाधायकत्वरूपधर्मेण चालङ्कारा वैविध्यं लभन्ते । एवञ्च यथा ये स्वा अलङ्काराश्च भरतमुनिना असम्मतास्तेऽपि विभिन्नाचार्यः पल्लविताः स्वीकृताश्च तथेव रसनमथवाऽऽस्वादनादिरूपसामान्यथर्मेण मिक्ररसोऽपि स्वीकृत्तंव्य एव, किन्तु न तथा कृतं रसशास्त्रविद्भाः । यतो हि तेषां मते रसनिष्यिचियये यत् सामान्यरूपमीमनवगुप्तादिना विद्वतं, तत् भिक्तरसविषये पूर्णरूपेण चरिताथों न भवति । न च तेन भिक्तरसविषयककाव्यस्य समालोचना एव भवितुमर्हतीति । अतो रसशास्त्रविद्भिभिक्तरसो न स्वीकृतः । तस्मात् कारणाद् भिक्तशास्त्रनिर्माकृरिभर्मीक्तरसो न स्वीकृतः । तस्मात् कारणाद् भिक्तशास्त्रनिर्मानृभिर्मीकृरसजैः भगवद्भक्तैः साधकैर्मिकरस आविष्कृतः ।

अभिनवगुप्तानुसारं रसास्वादनकाले समस्तलौकिकचित्तवृत्ती विलयः प्रवाननायकस्व चित्तवृत्तौ जायते, प्रधाननायकस्य चित्तवृत्तिस्तु साधारणीकरणप्रक्रियया स्वस्मिन्
समस्तसहृदयानां चित्तवृत्तिं कोडीकुर्वती (आत्मसात् कुर्वाणा) रसास्वादस्य हेतुतासुपैति । तस्मिन् काले समस्तविभावादिभावाः तिरोहिताः सन्तः साधारणीकृतभावमात्रमेवावशिष्यते । तदानीं सहृदयस्य चित्तवृत्तेविहिगामिता विनश्यति, तथा च तदानीं
प्रधाननायकस्य चित्तवृत्तिरेशावशिष्यते । इत्थं च साधारणीकरणं संविद्विश्रान्तिश्च रसास्वादनेऽत्यन्तमुपयुज्येत इति स्थापितमभिनवगुप्ताचार्येण । किन्तु इयं प्रक्रिया भिक्तरसास्वादनोपयोगिनी नास्ति । तथा भिक्तरसो नातुभूयते ।

मिक्तमार्गे तु कृष्णलीलाया आनन्दोऽनुभ्यते । तत्र राधाकृष्णस्य रतिरूपेऽथवा यशोदाया वात्सल्यरूपेऽस्माकं मनसः परिणतिर्न भवति, किन्तु तत्र भगवद्विषयकरितरेव जागिति । तत्र प्रधाननायकस्य चित्तवृतिरस्माकं चित्तवृत्ति नाऽऽत्मसात् करोति, किन्तु सा केवलमस्माकं भगवद्विषयकरितमुद्दीपयित । तत्र राधाकृष्णस्य सीतारामस्य वा स्वरूपप्रच्छादने मक्तकवीनां नाभिष्रायः, किन्तु तस्य प्रवोधनमात्रमेवाभिष्रायो वर्तते । अत एव यावदेव वयं राधां प्रति कृष्णस्य रतेः परिशीलनं कुर्मः, तावत्कालपर्यन्तमेव भिक्तिरस्माकमुद्दीप्यते । एवञ्च भिक्तमार्गे वयमिष्ठितभावनाया आस्वादनं न कुर्मः,

किन्तु कृष्णस्य भिक्तमावनया मिश्रितो भिक्तभावा एव।ऽऽस्वाद्यते । इयं प्रक्रिया -रसशास्त्रप्रतिपादकानां रसनिष्पत्तिविषयकसिद्धान्तात् सर्वेथा भिन्ना वर्तते ।

तात्पर्यमिदं श्रीकृष्णभित्तमध्ये भक्तस्य या मावना समुद्भवित तथा चोपात्तभादातिरिक्तं सद्धदयगतं यत् कृष्णप्रेमानुभूयते, तस्य समुचितं समाधानं रसशास्त्रे नास्ति ।
प्राचीनमतानुसारेण रसास्वादनिषये कृष्णलीला प्रशस्तिकान्यमिव भक्तभावानामुद्दीपिका
सती रसवदलङ्काररूपेण परिणमित । ततोऽधिका नास्ति काचिदिष भिक्तः । एतत्तु
नोचितं, यतो हि तदवस्थायां कृष्णलीलागौणभूता एव भवेत् , तद् मक्ताचार्याणामिममतं
नास्ति । यतो हि भिक्तिभावनया सह श्रीकृष्णलीलाऽपि तेषामभीष्टा, तस्याः समुचितं
समाधानं रसशास्त्रे नास्ति । तस्मादेव कारणाद् भिक्तरस्रूषा नवीना सरिणः प्रसृता
संस्कृतसाहित्यकान्यशास्त्रजगित भिक्तरस्रक्तैः ।

अभिनवगुप्तानुसारेण स्वामाद्विकिचित्तवृत्तिरेव लोकवृत्तपरिनिष्ठिता यदासहृद्यैरभ्यस्यते तदा सा एव विभावादिमी रङ्गेऽवतीर्य सहृदयानां रसास्वादस्य
हेनुभूना भवति । किन्तु भिक्तस्तु न स्वाभाविकी चित्तवृत्तिः, न तु तस्या अनुभावा एव
बाहुल्येन समुद्भूताः, ये सहृद्यैरम्यस्यन्ते, अपि चोद्धवादीनां प्रसङ्गे यत्र कुत्रापि
रङ्गमञ्चे भक्तरभिनयः क्रियते, तत्र तस्या भक्तेविवेचनं कत्तुं शक्यते, किन्तु यत्र
राधाक्रण्योः रितभावस्याभिनयः क्रियते, येन तस्य समास्वादनं भवेत् , अर्थाद् यदा
भिक्तभावो न प्रत्यश्चीक्रियते तदा तस्य समास्वादन कथम् १ किन्तु भिक्तरसशास्त्रानुसारेण सः समास्वाद्यते । तस्य समुचितं समाधानं रसशास्त्रज्ञैनं क्रियते । अत एव
भिक्तरसः समुद्भावितो भिक्तरसज्ञैः ।

प्राचीनरसतत्त्वस्यानुचिन्तनं नाट्यप्रसङ्गे कृतं रसज्ञैः । अतोऽस्मिन् मार्गेऽभिनयस्य सर्वथा प्राधान्यम् । काव्यजगित रसतत्त्वेभ्योऽनिवार्यता प्रदानायाभिनयस्य स्थानं गुणालङ्कारैः स्वीकृतम् , अर्थात् काव्ये गुणालङ्कारैः रसः समास्वाद्यते । किन्तु भिक्तमार्गे मिक्तविषयककाव्यस्यैन प्राधान्यं न तु नाट्यकाव्यस्य प्राधान्यं वर्तते, तत्र भिक्तनाटकस्य रचना तु गौणरूपेणैन कृता । इत्यञ्च प्रोक्तकारस्य रसशास्त्रहष्ट्या भिक्तकाव्यानां विवेचनार्थमेन भिक्तरसविद्भिभैक्तिरसरूपया नवीनरसधारया सिक्ता वसुन्धरा ।

### श्राक्तनरसशास्त्रभक्तिरसशास्त्रयोर्भेदाभेदः

भिक्तरसस्य रसविषये प्रक्रियाविषये च विचारणात्पूर्वं नितान्तविचारणीयोऽयं विषयो यत् प्राक्तनरसिद्धान्तस्य भिक्तरसं प्रति का उपजीव्यता वर्तते, यतो हि भिक्तरसस्य परिकल्पना नवीना सत्यिप प्राचीनरसिद्धान्तात् सर्वथा विनिर्भुका नास्ति । •

मिक्तरसशास्त्रस्य प्रतिष्ठापना च प्राक्तनरसिद्धान्तस्यपू वैपीठिकायामेवाभूत् । अत एक प्रथमं मिक्तरसं प्रति प्राक्तनरसिद्धान्तस्योपजीव्यता विचार्यते ।

स्थूलरूपेण मिक्तरसिद्धान्तः प्राक्तनरसिद्धान्तेन पूर्णतया प्रभावितो वर्तते । 'विभावानुमावन्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः' इति भरतम्रुनिना प्रोक्तरसिन्ष्पत्ति-विषयकसूत्रस्य प्रभावेण सर्वे परवर्तिनो रसाचार्या न्यूनाधिकतया प्रभाविताः सन्ति । वस्तुतस्तत्सूत्रमेव रसिद्धान्तस्य मूलं वर्तते, यस्योपरि रस्कप्यटवृक्षो विविधशाखाप्रशाखायुतः सन् पल्लवितः प्रवृद्धश्च । प्रोक्तरसपरिभाषयानुक्लमेक विश्वनायेनापि प्रोक्तम्

विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा ।
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम् ॥ साहित्यद्दर्गणे ३।१
प्रोक्तरसपरिमाषामाश्रित्यैव रूपगोस्वामिना भिक्तिरसामृतसिन्धौ मिक्तरसिव्धये स्वितम्—

विभावैरनुभावैश्व सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः । स्वाद्यत्वं हृदिभक्तानामानीता श्रवणादिभिः।। एषा कृष्णरितः स्थायी भावो भिक्तरसो भवेत्।

यद्यपि प्रोक्तभिक्तरसस्त्रे प्राक्तनरसस्त्रात् पूर्णतया पार्थक्यं नास्ति, तथापि किञ्चिद् वैशिष्ट्यमस्त्येव । तत्त् तत्र सात्त्विकभावैरिप रसपरिपाको भवतीति पृथगुपादानं कृतम् कृष्णरतिरूपस्थायिभाव एव रसत्वमेतीति चोक्तमिति द्वे वैशिष्ट्ये वर्तेते । अन्यत्सर्व तुल्यमेवोभयत्र । प्राक्तनरसशास्त्रे वासनामयरिसका एव रसास्वादनं कर्त्तु सक्षमाः । भिक्तरसेऽपि भिक्तवासनावासिताः शुद्धान्तःकरणा एव भिक्तरसास्वादनेऽधिकारिणो भवन्ति । एवञ्च विभावादीनां या परिभाषा रसशास्त्रे प्रोक्ता, सा परिभाषा एव भक्तिरसेऽपि हश्यते । केवलं सात्त्विकभावस्यैवाधिकतयोपादानं कृतम् । भिक्तरस-सूत्रे सात्त्विकभावस्य पृथगुपादानेन ज्ञायते प्राक्तनरसाचार्यवत् सात्त्विकभावस्यानुभावे नान्तर्भावः स्वीकृतो भक्तिरसज्ञैः । अन्यत्सर्वं तुल्यमेवोभयत्र । भक्तिरसे नायकः सर्वभा भगवान् एव, न तु प्राक्तनरसशास्त्रानुसारेण यः कोऽपि भवितुमहीति । रसशास्त्रे नायिकागताष्टाविंशत्यलङ्काराणां निरूपणं कृतम् , भिक्तरसेऽपि तदनुसारेण भगद्गत-सात्त्विकालङ्काराणां निर्वचनं कृतम् । वैशिष्ट्यं तावदत्र भिक्तरसशास्त्रानुसारेण सर्वेषा-मालम्बनं दृष्टान्तश्च मका एव भवन्ति, न त्वन्यत् यथा रसशास्त्रे । उद्दीपनस्य वर्णन-शरङ्के श्रीकृष्णस्य वेषभूषादीनां यद् वर्णनं, तदपि रसशास्त्रसम्मतमेव । अनुभावादीना वर्णनप्रसङ्गे तेषां शीतच्चेपणमेदेन ही मेदी प्रथिती, तदेव प्राक्तनात् पार्थनयम्। कास्विकमावानां वर्गीकरणं सर्वथा नवीनं वर्तते, किन्तु तेषां संख्यायां परिभाषायां

कार्यकारणभावादौ च न किमपि वैलक्षण्यं दृश्यते। तस्य सञ्चारिभावानुभावाभ्यां पृथगु-पादानं सर्वथा नवीनं वर्तते, यस्याऽऽवश्यकता रसशास्त्रेऽपि समनुभूयते। यद्यपि धूमायि-तज्विल-दीप्तौदीप्तादिरूपेण सात्त्विकभावानां प्रयोगो रसशास्त्रे नोपलभ्यते तथापि तेषां न कुत्रापि विरोधः। यतो हि ते सर्वे प्रमेदाश्चान्ते तत्रैव समावेश्यन्ते। सञ्चारिणां संख्या परिभाषा च रसशास्त्रानुक्लैवात्र। त्रयस्त्रिशंशद्व्यभिचारिसंख्यायां नात्र व्यतिक्रमः। यद्यप्यन्येषां सञ्चारिभावानामुद्भावना कृतात्र तथापि तेषामन्तर्भावस्त्रय-स्त्रिशंशन्मध्य एव कृतः। वैशिष्ट्यञ्चात्र सञ्चारिभावानां परस्परं विभावतानुभावता च प्रतिपादिता। भावोदय-भावशान्ति-भावसन्धि-भावशवलतादीना रसशास्त्रानुक्लमेव प्रतिपादनं कृतंमत्रापि भक्तिरसहैरिति।

रसानां स्थायिभावानाञ्च परिकल्पना यद्यपि सर्वथा नवीनेव प्रतिभाति तथापि रसशास्त्रस्य प्रभावात् सर्वथाऽसम्पृक्तं नास्ति । केवलं रससंख्यायां तस्याः प्रविभागे च भेदो वर्तते । अपि च तत्र केवलं श्रीकृष्णसम्बन्धात् रसानां पुनराख्याने नृतनरस इव प्रतिभाति । रसानां वैर-मैत्री-स्थितिरिष रसशास्त्रानुह्रपैवात्रापि । तेषां परस्परं वैरपिर-हारश्च तेषामनुकृलरीत्या एवात्र । रसाभासे यत् किञ्चन्मौलिकता वर्तते । यथाहि-प्राक्तन-रसविदां मते रसनिष्णत्यपूर्णतायामेव रसामासः, परवर्तिनामाचार्याणां मतेऽनौचित्ये रसाभातः, भिक्तरसशास्त्रे तु रसनिष्णत्त्यपूर्णतायामनौचित्ये च रसामासो भवति । प्रोक्तविवचनस्य तत्त्विमदं निःसतं यत् न्यूनाधिकशब्दमेदेन परिवर्तने सत्यप्युभयत्र साम्यमधिकम् , वैषम्यं तु स्वल्पमेवास्ति । अत एव स्क्ष्मेक्षिकया तयोः परस्परं पार्यक्येऽपि प्राक्तनरससिद्धान्तात् भिक्तरसोऽयं न सर्वथा भिन्नो वर्तते ।

### भक्तिरसस्य लक्ष्यम्

'सो वै सः' इत्यादिना श्रुतिप्रतिपादितस्य सचिदानन्दस्य परमरसस्वरूपस्य प्राप्तिरेव मानवजीवनस्य चरमं लक्ष्यमिति सर्वे रसज्ञा मन्वन्ते । एवं रसतत्त्वस्यापि चरमं लक्ष्यमानन्दप्राप्तिरेव वर्तते । आनन्दप्राप्त्यर्थमेव सर्वे रसिवदो रस्यास्त्रेऽवगाहनं कुर्व।न्त । "रसतत्त्वचिन्तनस्येदमेव लक्ष्यं यत् रसतत्त्वानुचिन्तनेन।ऽऽनन्दस्वरूपस्य परब्रह्मणः प्राप्तिभवत् । 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् , आनन्दाद्द्यवेमानि भूतानि जायन्ते 'रत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपादितं तद् ब्रह्म आनन्दस्वरूपमेव, तस्मादेव सर्वे जन्तवो जायन्ते 'तमेव लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' इत्यादिना पुनः तमेव प्राप्य सर्वेरानन्दोऽनुभूयते । स आनन्द एव जीवनस्य परमपुरुषार्थः । 'यो वै भूमा तत्सुखम् र

१. तैत्तिरीयोपनिषदि भृगुनल्ल्यां षष्ठोऽनुनाके

इत्यादिश्रुतिभिः स एवानन्दः प्रतिपादितः । दुःखस्याऽऽत्यन्तिकनिवृत्तिरप्यानन्दः स्वरूपैव । चतुर्विधपुरुषार्थजन्यं सुखमप्यानन्द एव । इत्यं भूतस्याऽऽनन्दस्य लाभायैव रसविदो रसे सततसुन्मज्जन्ति ।

ये च लौकिकाऽऽनन्दास्ते तस्यैवाऽऽनन्दस्यांशाः, अतस्तेषां लौकिकाऽऽनन्दानाम-धिष्ठानमानन्दात्मकमात्मस्वरूपं ब्रह्मैवास्ति । जीवात्मपरमात्मभेदेन तस्य रूपद्वयमिति । वस्तुत आनन्दस्वरूप एव परमात्मा, किन्तु परब्रह्मणोंऽशत्वेन सचिदानन्दस्वरूपस्य तस्याऽऽनन्दांशो जीवेऽपि वर्तते । अग्नेः स्फुलिङ्गवदथवा सिन्धोर्जलकणवत् जीवेऽपि आनन्दानुभूतिर्जायते । किन्तु आनन्दोऽयं स्वल्पाशो विषयजन्यश्च भवति । भरतप्रभृति-रसज्ञानां रुक्ष्य तु तस्यैव जीवगतस्याऽऽनन्दांशस्योद्वोधनं प्रतिमाति । अनादिकाला-दारम्य विविधजन्मनि परिभ्रमन् जीवो नानावासनाभिः परिव्याप्तोऽस्ति । मनुष्यजीवने-ऽपि सा वासना जीवे तिष्ठत्येव । किन्तु तत्र तस्मिन् जीवे काव्यार्थानुचिन्तनरूपं वैशिष्ट्यमवश्यमेव समुद्भवति । ततः संजीवो विभावादिभी रसमनुभवति । इत्थं भूतं रसास्वादनमेव भरतादिरसञ्चानामभिमतं प्रतीयते । वस्तुत इयं रसानुभूतिः परमानन्द-रसास्वादस्य पूर्वपीठिकैव, विषयप्रवृत्तजनैरनायासेन लम्या च । किन्तु परमतत्त्वगतपूर्णा-नन्दस्यानुभूतिः पूर्वापेक्षयाऽतिदुष्करा, सर्वेदु र्हम्या च । अनुमीयते तस्मादेव कारणात् भरतप्रभृतिभी रताचार्यैर्निःश्रेयतः साधनीभृतश्रवणादीनां विषये न किमपि विचारितम् न च संसारचक्रे निखिलानर्थमूलस्य जीवबन्धनस्य मूलमज्ञानस्योच्छेदनार्थमेव किमपि निरूपितम् । निख्लिनिगमसिन्धून् निर्मध्य भरतमुनिना या नाट्यसुघा समुद्भाविता, तया केवलं जीवगताऽऽनन्दांशस्यैवाऽऽस्वादनं भवति यः पूर्णब्रह्मानन्दस्य सुद्रांश एव । इत्थञ्ज रसशास्त्रज्ञभिक्तरसशास्त्रज्ञयोः रसविषये समानलक्ष्येऽपि सारभूतसिद्धानते महदन्तरमस्तीति विदितमेव प्रेक्षावतां सत्साहित्यपाथोदधिमन्थनमन्दरायमाणानां शेमुषींज्वाम् ।

एवञ्च प्रतीयते भरतादिप्रतिपादितजीवगताऽऽनन्दांशो भिक्तरसप्रतिपादकानामनिभानमेव, तेषां चरमं छक्ष्यन्तु परमानन्दराशेभगवद्गतस्याऽऽनन्दस्य रसास्वादनमेव।
अर्थात् पुष्कळरसावातिरेव भिक्तरसज्ञानामभिमतम् । सा च तदैव भवेद् यदा
परमानन्दस्वरूपो भगवान् मनोगतः सन् तदाकारो भवेत् , तदनन्तरमेवासीमापरिच्छिक्ररसानुभूतिर्भवति । उक्तञ्च मधुस्दनस्वामिना—

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि । मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पुष्कलम् ॥ भक्तिरसायने १।१०

यदा चित्तवृत्तिर्द्रवतां प्राप्य विभु-नित्यपूर्णवीधसुखात्मकं भगवन्तं गृह्णाति तदा न्तया न किमपि प्राप्यमस्ति छोके । अतो भिक्तरसप्रतिपादितसाधनैर्मनसि विषयान् अति काठिन्यम् , भगवन्तं प्रति चित्तद्रवत्वं च संस्थापनीयम् , यतो हि तद्दनन्तरमेव भगवत्साक्षात्कारो जायते<sup>२</sup> ।

मिक्तरसप्रतिपादितसिद्धान्तोऽयं भरतादिसिद्धान्तान् नातिक्रमते, किन्तु तेषां ·पल्लवनमात्रमेव चकार । तेषाम[भप्रायोऽयं प्रतीयते मगवतः पराङ्गमुखो भूत्वा जलघारा-चत् मानवजीवस्य विषयेषु स्वाभाविकी प्रवृत्तिः<sup>3</sup>, विषयेष्वेव सरलरीत्या रसास्वादनं भवति । तमेव पन्थानमवलम्बय मरतपुनिना रसास्वादनं प्रतिपादितम् । यतो हि यावन्मानवित्ततृत्तिः परमरसारगादस्याऽऽनन्दांशमात्रे लौकिकजीवगतरसे रसज्ञत्वं नानुभवति, तावत् कथं परमानन्दस्य पूर्णरसास्वादने स्पृहालुता भवेत् । अर्थात् अथमं जीवगताऽऽनन्दं प्राप्यैव मगवद्विषयाऽऽनन्दः प्राप्यते सोपानक्रमिकविकासरूपे-णेति । एवञ्च प्रथमभूमिकारूढजनानां कृते प्राकृतरसस्य लक्ष्य प्रदर्श्य मुनिना तत्रैव परमतत्त्वविषयायप्राकतरसायापि स्वीकृतिः प्रदत्ता<sup>४</sup> । वस्तुतस्तेन परमानन्दरसस्व-न्ह्यमलक्षितमेव वर्तते।

पूर्वोक्तविवेचनस्य तालर्यमिदं यद् भरतमुनिना 'गुडजिह्विका' न्यायेन प्राकृतज-नानां प्राकृतरसपरिचयद्वारा-'असत्ये वर्त्मीन स्थित्वा ततः सत्यं सभीहते' इति रीत्या अप्राक्ततरसे ( दिन्यरसे मिक्तरसे ) चेतोऽवगाहनाय प्रथमं प्राकृतरस एव प्रतिपादितः । एवञ्च प्रयोजनपार्थक्यात् प्रस्थानपार्थक्यमप्यभूत् । इत्यंभूतो भिक्तरसो भरतादीना इष्टिपथात् द्रमेव वर्तते । एवं च रससाधनायां प्राचीनार्वाचीनयोर्लक्ष्यमेदः परिदृश्यते । प्राक्तनरससिद्धान्तात् भक्तिरसस्य पार्थक्यम्

प्रोक्तप्रकारेण प्राचीननवीनयोर्छक्ष्यभेदे सति रसस्य निष्पत्तावास्वादने च भेदः स्वामाविक एव वर्तते । लक्ष्यभेदेन सर्वस्मात् प्राक्तनरसिद्धान्तात् प्रभिन्नोऽयं अक्तिरससिद्धान्तः, अतस्तस्य तात्त्विकदृष्ट्या प्राचीनैः सद् न कुत्रापि पूर्णेरूपेण -समन्वयः सम्भवति ।

यथाहि-विभावादिभिः कारणैः सह स्थायिभावानां संयोगादनुकार्ये रामादी प्राधान्येन रसस्य निष्पत्तिकत्पत्तिर्वा भवति, ततो नटे स आरोप्यते । इत्थंभूतस्य भट्टलोल्लटस्य रसनिष्पत्तिविषयकोत्पत्तिवादेन सहाऽऽरोपवादेन सह वा न भिक्तरसस्य सङ्गतिः सम्भवति ।

१. भिकरसायने १।३०।

२. भिकरसायने १।३१ ।

३. कठोपनिषदि २।१। ४. भिक्तरसार्णवे पृष्ठे ५८।

एवमेव शङ्कुकस्यानुमितिवादेन सहापि समन्वयो न भवति, यतो ह्यनुकार्ये मुख्यरामादिरूपे गृहीतनटरूपपद्मेऽकृत्रिमरूपे गृहीतविभावादिहेतुनाऽनुकार्यभिन्नटे रितरनुमीयते । एतयोर्द्वयोः पश्चयोः रसविदां विप्रतिपत्तयो विदिता एव । भिक्तरसदृष्ट्या च भिक्तरसे भक्तस्य समास्वादितो निजभाव एव रसरूपतां प्राप्नोति, न तु तस्योत्पत्ति-रनुकार्ये, न वा नटे पश्चधर्मता संभवति । यतो हि समास्वाद्यत्वात् रसः सामाजिकेषु तिष्ठति न त्वनुकार्ये रामादौ, तस्यावर्तमानत्वात् , तत्परत्वाभावाच्च । न च नटे पश्चधर्मताऽपि संभवति । अपि च पश्चधर्मताग्रहणं तु यद्वा नटेऽनुकार्यगतभावस्याऽऽरोषो नाट्यो संभावते । कन्तु भिक्तरसे रसानुभूतिः अवणादिद्वारा जायते । तत्कथमत्र रसस्योत्पत्तिरारोपो वानुमात्तं शक्यः ।

अनेनैव प्रकारेण भट्टनाय कस्यं भावकत्वभोजकत्वव्यापारयोरिप नात्र सङ्गतिः, तत्र च मावकत्वव्यापारेण विभावादीनां साधारणीकरणं भोजकत्वव्यापारेण च सत्त्वोद्रेकजन्य-प्रकाशात्मिकाऽऽनन्द।त्मिका च संविद्विश्रान्तिः सिध्यति । ततो रस उपभुज्यते ।

इत्यमेवाभिनवगुप्तस्य प्रमातृगत-सहजातमनोभावस्याऽऽस्वादनेन भिक्तरसास्वादनं न सम्भवति । यतो ह्यभिनवगुप्तमते नाट्ये सम्पूर्णसामाजिकानां मनोभावः प्रधान-पात्रस्य मनोभावेन, प्रधानपात्रस्य च मनोभावः सहृद्यमनोभावेन सहृ तादात्म्यं भजते, तत् भिक्तरसे न संभवति । यतो हि भिक्तरसे सम्पूर्णसामाजिकानां मनोभावः प्रधानपात्रस्य भावे विलयः, प्रधानपात्रगतभावस्य सहृद्यगतभावेन सहैक्यं न सम्भवति । अपि च यथा लौकिकरसे भावस्याऽऽश्रया नाट्यगतपात्राणि भवन्ति, न तथा भिक्तरसे, यतो हि भिक्तरसे भावस्याश्रऽयस्तु भक्त एव भवति । लौकिकरसे श्रृङ्गारस्यान् ऽऽश्रय आलम्बनञ्च परस्परं दुष्यन्तः राकुन्तला च, किन्तु भिक्तरसे राधाकृष्णयोरान् लम्बनरूपेण भक्तस्य चाऽऽश्रयरूपेण प्रतिपादनं भवति ।

प्रोक्तचतुर्षु मतेषु आत्मस्वरूपस्य रसस्य नित्यता न सिध्यति । अत एक भावत्रयीसमूहालम्बनज्ञानानन्तरं जायमाना व्यवधानरहिता भगवत्प्रीतिरेव भिक्तरसरूपेण समास्वाचते भक्तैः । तस्मादेव कारणात् भिक्तरसर्ज्ञैर्भिक्तरसमूला नवीना पद्धतिः परिकल्पिता काव्यशास्त्रज्ञगति ।

भिक्तरसमार्गे स्थायिभावस्य परिकल्पना सर्वथा नवीना । भिक्तरसशास्त्राचार्थेस्तु 'जात एव हि जन्तुरियतीभिः संविद्भिः परीक्षितो भवति' इति वक्तुं न शक्यते, 'न वा'

१. रसः स एव स्वाद्यत्वाद् रसिकस्यैव वर्तनात् । नानुकार्यस्य वृत्तत्वात् काव्यस्यातत्परत्वतः ॥ दशरूपके ४।३८ ।

२. भक्तिरसायने ३।१३, २३, २४।

न ह्येतच्चेतनाशून्यः प्राणी भवति इत्येवं वक्तुं शक्यते । ते तु केवलं भगवद्विषयक-रितमेव स्थायिभावेन मन्यन्ते । भावोऽयमुपार्जितः सम्बर्द्धितश्च भवति । प्राक्तनसंस्का-रत्वेन स जनमजातोऽपि दृश्यते,

#### स्वतन्त्रभक्तिरसस्य स्थापना

तस्वातस्विचारं विनैव परम्पराग्रहग्रहवशादेव भिक्तरसखण्डनार्थं बद्धपरिकरैः शास्त्रकोविदैर्भिक्तरसस्य स्वतन्त्रसत्ता नाङ्गीक्रियते । केवलं भावरूपत्वेन रसान्तरान्तमूँ तत्वेन वा भिक्तरसं स्वीकृतंन्ति । एतत्समर्थकाः प्राचीनाचार्येष्वभिनवगुप्त-भनिकधनञ्जय-मम्मट - भोजराज - विश्वनाथ - पण्डितराजगन्नाथप्रभृतयस्तथाऽऽधुनिकेषु च
-रङ्गाचार्यरेड्डी-प्रोः मा०दा० अलतेकर-प्रो०वी०पराञ्जपे-श्री पी०वी० कार्योप्रो० द०सी०पङ्ग-प्रो० रा० जोग -रा० टिङ्गग्रोकरप्रभृतयश्च सन्ति ।

विवेकपूर्वकं भिक्तरसस्थापने दृढसबद्धाः प्राचीनाचार्येषु रसञ्चेषु शाण्डिल्यः, नारदः श्रोबोपदेव- महाप्रमुचैतन्य रूपगोस्वामी - जीवगोस्वामी - मधुसूदनसरस्वती-प्रमुखास्तथाऽऽधुनिकेषु भक्तशिरोमणिश्रीस्रदास- सन्तशिरोमणिभक्तप्रवाशीतुरुसीदास-श्रीकरपात्रस्वामि कविराजकृष्णदास विष्णुपुरीगोस्वामी-विश्वनाथचक्रवर्ती-डा॰ बाटवे-डा॰ रावजीमोडकर-रा॰ प्रधान-रा॰ भागवत-रा॰ म० गोरे-प्रो॰ द॰ केलकर प्रो॰ रं० रा॰ देशपाण्डेयप्रभृतयः सन्ति।

' रसाच।यंण भरतमुनिना श्रृङ्कारादिनवरसाः स्वीकृताः किन्तु भिक्तरसविषये न किमिष प्रोक्तम् । पश्चादिभनवगुप्तानुसारेण भरतमुनिमते 'अत एवेश्वरप्रणिधानविषये भिक्तश्रद्धे—२' इत्यादिना निराकारोपासनायाः साकारोपासनायाश्च साक्षात् सच्चिदानन्दो नसीवाऽऽलम्बनं वर्तते । अतो भिक्तशानयोश्च शान्तरस एवान्तर्भावः कर्त्तव्यः । व्याक्षरककारेण भिक्तभावरूपेव स्वीकृता । भोजराजेन रससंख्यां वर्द्धयित्वापि तत्र भावितरसस्य गणना न कृता । अतो विचायंते यत् तन्मतेऽपि मक्तः सत्तवं नाङ्गीक्रियते । 'रिवर्वेव।दिविषया व्यभिच।रि तथाव्यितः' इत्यादिना मम्मटमते भगवद्विषयिणी स्तिभाव एव न द्व रस इति । विश्वनायेन वात्सल्यरसं स्वतन्त्ररूपेण स्वीकृत्यापि सिक्तरसो न स्वीकृतः ।

संस्कृतकान्यशास्त्राणामाचार्येषु पण्डितराजजगन्नायेन किञ्चिदुसारहष्ट्या निष्प-स्नतमा च सिक्तरससम्बन्धिविचार उद्भावितः। तन्मते मिक्तरसो दशमरसरूपेण

**१९. अंभिनवभारत्यां** पृष्ठे २८२ ।

२२. नाट्यशास्त्रे ६।८३ अभिनवभारत्यां पृष्ठे ७७७। मधुसूदनशास्त्रसम्पादिते

३. दशरूपके ४।८३।

स्वीकर्तव्यः। यतो हि व्यवहारे भिक्तरसः सर्वेर्मनुष्यैरनुभूयते । एतन्मते स्वतन्त्रभिक्तरस-स्यालम्बनविभावः साक्षाद् रसस्वरूपसन्चिदानन्दचन एव, उद्दीपनभावो भागवतश्रव-णादिरूपः, अनुभावस्तु भगवद्गुणगणश्रवणजन्यो रोमाञ्चाश्रपातादिः, सञ्चारिभावो हर्षादिः, भगवद्विषयिणी रतिः ( भिक्तः ) स्थायिभावी वर्तते । अती भक्तेः कथं न रसत्वमिति । अपि च यदि 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः' इति भरत-स्त्रमेव रसनिष्पत्तिविषये प्रमाणम् , तहि किं बाधकं भिक्तरसनिष्पत्ती । विभावादिसर्व-सहायकानां समवाये सत्यि भिक्त र्दशमो रसः स्वीकरणीयः । किन्तु रसनिष्पादनाय-सर्वसामग्रीसत्त्वेऽपि परम्पराग्रहग्रस्तः स भिक्तरसं पृथङ् न मन्यते । अपि च स अन्यालङ्कारिकवत् भक्तिरसस्य शान्तादिरसेषु, शान्तरसस्य वा भक्तिरसे नान्तर्भावं करोति । यतो हि भिकतरसस्य स्थायिभावोऽनुरागप्रधानभगवद्विषयिणी रतिः र शान्तरसस्य च वैराग्यप्रधानो निर्वेदा वर्तते । अत एव तयोः ५रस्परं नान्तर्भावम-र्हति । एवञ्च तेन भिक्तशान्तयोभेंदं प्रदर्श्य परम्पराज्यामोहेन श्रृङ्गारेतरर तरिष भावमात्रमेवेति स्वीकृतम् । अतो देवादि विषयिणी रतिः भावमात्रमेव ।

अपि चास्मिन् विषये तेन न्तनभावोऽप्युद्भावितः । कामिनीविषयिणी रतिरेव कथं न भावः, यतो हि रतित्वेन कामिनीविषयिणी रतिर्देवादिविषयिणी रतिर्वो तुल्यैव । अथवा भगवद्विषयिणी रतिरेव (भिक्तः) रतिरवेन श्रृङ्काररसस्यापि स्थायिभावोऽस्तुरू कामिनीविषयिका रतिः सञ्चारिभावश्चास्तु, तयोहिं विनिगमन।विरहात् । तत्र तस्मैं समाधानं तेनैव दत्तम् , यत् साहित्यशास्त्रे भरतमुनिरीत्यैव (सादीनां व्यवस्था कार्या | अर्थाद् भरतमुनिमते कान्तादिविषयिका रितरेव श्रृङ्काररसस्य स्थायिभावः, देवादिः विषयिका रतिस्तु भावमात्रमेव । एतदेव मन्तव्यम् । अन्यथा पित्रादीनां पुत्रादिकं

रसगंगाघरे प्रथमानने पृष्ठे १८६ ।

२. न चासौ शान्तरसेऽन्तर्भावमईति, अनुरागस्य वैराग्यविरुद्धत्वात्।

रसगंगाधरे प्रथमनने पृष्ठे १८६।

वे. निर्वेदः स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।। काव्यप्रकाशे ४।३४ .४ न च तर्हि कामिनीविषया अपि रतेर्भावमस्तु, रतित्वाविशेषात्, अस्तु वा भगवद्भक्तरेव स्थायित्वम् , कामिन्यादिरतीनां च भावत्वं, विनिगम-काभावात्। रसगंगाघरे पृष्ठे १६० %

१. भगवदालम्बनस्य, रोमाञ्चाश्रुपातादिभिरनुभावितस्य, हर्षादिभिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्भकौरनुभ्यमानस्य भक्तिरसस्य दुरपह्वस्वात् भगवदनुरागरूपा भिवतश्चात्रस्थायिभावः।

प्रति या रितः सैव स्थायिभावः, जुगुप्साशोकौ च कथं न सञ्चारिभावः स्यातामिति । अतो भरतमुनिना व्यवस्थापिता रसस्य नवसंख्यैबोचिता । देवादिविषयकरितकामिनी-विषयकरत्येश्च तेन सादृश्यमुद्भावितम्, तत्तु नोचितम् । यतो हि भगवद्विषयकरतौ प्रेमाराध्यमुखस्य श्रीकृष्णमुखस्यैव वा केवलं प्राधान्यम्, किन्तु कामिनीविषय-करतौ चाऽऽरमनः सुखस्य प्राधान्यं भवति । एवञ्च पण्डितराजजगन्नाथमतानुसारेण भिक्तरसोऽस्ति किन्तु परम्पराग्रस्ततया तेन पुरातनसरणिनोलिङ्घता । परवर्तिन आचार्या तामेव।न्वसरन् ।

श्रीहेमचन्द्राचार्यमतेऽपि मिक्तर्न स्वतन्त्रो रसः, अपि त सा रतेरेव विशेषमेदो वर्तते । यतो ह्युचमेऽनुच्चमस्य या रितः सैव मिक्तिरिति कथ्यते । अतो मिक्तरसः स्वतन्त्ररूपेण पृथक्तया न स्वीकर्चव्यः । एवमेव शार्क्कदेवमतेऽपि केचिद् मिक्तस्लेहलौ-लय।दीनामिष रसत्वं, तस्य स्थायिमावान् श्रद्धार्द्रतामिलाषांश्च स्वीकुर्वन्ति । तचु नोचितं वर्तते, यतो हि ते सर्वे रतेरेव विशेषमेदा मिवितुम्हन्ति ।

कतिपयाऽधुनिकविद्वांसोऽपि भक्तेः रसत्वं न स्वीकुर्वन्ति । यथाहि श्रीरङ्गाचार्यमन्तानुसारेण 'रितः' विस्तारात्मिका वर्तते । अतस्तत एव राष्ट्र-नृप-देव-गुरुप्रभृतीन् प्रति भक्तेविकासो भवति । अतः सा रितरेव सर्वेषां पूर्वोक्तभावानां स्थायिभावो नदीनां पितः समुद्र इव । तत्र वक्तव्यमिद्रमेकस्मादेव स्थायिभावाद् विभिन्नरसनिष्पत्त्या तु रसशास्त्रमर्योदालङ्घनं भवेत् । श्रीरंगाचार्यस्यापरेयमापत्तिर्यद् रसस्थापनाय विभावादियोजनया सहैव चारित्रिकवर्णनमप्यपेक्ष्यते । चारित्रिकवर्णनं विना केवलं भिक्तिवर्णने भिक्तमार्गावलम्बनेन वा भिक्तः स्वतन्त्ररसरूपेण भवितुं नार्हति । अतो भिक्तमं स्वतन्त्ररसः । अन्यथा रसशास्त्रमर्योदा भज्येत । तथापि प्रोक्ताऽऽपत्तः समीचीना नास्ति । यतो हि भिक्तरसे न केवलं भिक्तरेव वर्ण्यते अपि तु तत्र रसनिष्पत्त्यर्थं सकलसाम-

-संगीतरत्नाकरे पृ॰ ८३६ ।

१. अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कुतो न स्यात् । वा कुतः शुद्धभावत्वं जुगुप्साशोकादीनामित्यिखलदर्शनन्याकुली स्यात् । रसगंगाधरे प्रथमानने पृष्ठे १६१ ।

२. स्नेहो मिकि गैत्सल्यमिति हिं गतेरेव विशेषाः " अनुत्तमस्य उत्तमे रितः प्रसिक्तः सैव भिक्तपदवाच्या । काव्यान् शासने पृष्ठे ६८।

श्रे मिक्तं स्नेहं तथा लौल्यं के चिन्मन्वन्ते रसान्। श्रद्धार्द्रताभिलाषांश्च स्थायिनस्तेषु ते विदुः॥ तदसत्, रतिभेदौ हि भिक्तस्नेहौ नृगोचरौ। व्यभिचारित्वमनयोः नृनायौः स्थायिनौ तु तौ॥

अ्बोऽपि वर्ण्यन्ते । तत्र हि निखिलरसानन्दमूर्तिर्भगवान् एव भिन्तरसस्य विषयालम्बन-भावः, भगवतो मानुकभक्तजनाः वियवल्लभाश्च भिक्तरसस्याऽऽअयालम्बनभावाः भागवतपुराणादीनां अवणम्, भगवत्सम्बद्धाः स्थल-शील-शिक्ति-सौन्दर्याङ्गसौरभादयश्चो-दीपनभावाः । प्रेमवशेन नृत्यं गानं भाविवह्ललो भृत्वा ददनं इसनादिकञ्चानुभावाः । भगवद्रतिश्च (भिक्तः) स्थायिभावो भवति । भिक्तभावापनैर्भक्तैः सह भगवतो लीलाविलास एव भिक्तरसस्यऽऽत्मा वर्तते । एतावत् सामग्रीसम्बायेऽपि भिक्तरस-स्याभावः कथम् ?

श्री वा॰ ना॰ देशपाण्डेयमते मिक्तरसोऽद्मुतरसेऽन्तर्भवितुमह्ति, यती हि रहस्यवादिकाव्यदृष्ट्या मिक्तरसस्य चापि सम्बन्धो भगवती विराट्शक्त्या अनन्त-सौन्दर्येण, अनिर्वचनीयरूपमाधुर्येण, ऐश्वर्यमाधुर्येण, लीलामाधुर्येण मिक्तानां च रहस्यपूर्णदिव्यानुभृतिमिश्च भवति । एवमेव प्रो॰ मा॰ दा॰ अलतेकरमहोदयेन मिक्तरसस्य श्रृङ्गाररसे², प्रो॰ वी॰ पराञ्जपेमहोदयेन च शान्तरसे भिक्तरसस्यान्त-भावः कृतः । पी॰ वी॰ काग्रोमहोदयेन परम्पराविषद्धत्वेन प्रायः श्रृङ्गारपरकवर्णनत्वेन वीररसस्य कितप्यभेदानां साहश्येन च भिक्तरसः स्वतन्त्ररूपेण न स्वीकृतः । एवमेव प्रो॰ द॰ सी॰ पङ्गमहोदयमतानुसारेण निर्जीवमूर्ति प्रति कृताऽऽत्मिनवेदने रसानुरूपभाववेगानामौत्कट्यं तीव्रता वा कथमपि न सम्भवति । अतस्तां निर्जीवमूर्ति प्रति कृताऽऽत्मिनवेदने रसानुरूपभाववेगानामौत्कट्यं तीव्रता वा कथमपि न सम्भवति । एवमेव प्रो॰ रा॰ जोगमते मक्तरेलैकिकत्वेनाव्यापक्रत्वेन च भिक्तरसो न स्वतन्त्ररसः तथा प्रो॰ रा॰ हिंगग्रोकरमते भिक्तः कियाविहीनतया न स्वतन्त्ररसो भिवितुमहिति ।

#### भक्तिरसविरोधस्य कारणानि तेषां निराकरणञ्च

पूर्वोक्तविचेचनस्य सारोऽयं यद् भिक्तरसविरोधिनां विदुषां मते भिक्तरसविरोधस्य मुख्यवया निम्नाङ्कितानि कारणानि सन्ति—

(क) भिक्तरसस्य स्वीकृती सत्यां रसादीनां भावादीनाञ्च प्रामाणिकव्यवस्थापक-भरतादिनिर्णीतशास्त्रमर्यादोलङ्घनं भवेत् , येन निखलरसादिप्रतिपादककाव्यसाहित्य-दर्शनमस्तव्यस्तं भूत्वा वितण्डाग्रस्तं जायेत, येन च नृतना समस्या काव्यसाहित्यशास्त्रे-ऽव्यवस्था चोत्यद्येताम् । अर्थात् रसशास्त्रे परम्पराभङ्गो भवेत् ।

१. रसविमर्शे पृष्ठे २६३।

२. रसविमर्शे पृष्ठे २६२।

३. रसविमर्शे पृष्ठे २६३।

४. रसविमर्शे पृष्ठे २६१।

रस विमर्शे पृष्ठे १३३ ।

६. रसविमर्शे पृष्ठे २६२।

७. रसविमर्शे पृष्ठे २६१।

- ( ख ) भिक्तः केवलं भावमात्रमेव, न तु स्वतन्त्री रसः ।
- (ग) भिक्तमू लभावो नास्ति।
- (घ) निर्जीवमूर्ति प्रस्थात्मनिवेदनासिकस्पमकौ भावावेगानां वीव्रतायाः औत्वट्यस्य चासत्त्वात् सा केवला क्रियाहीनैव।
- (ङ) भिक्तः सार्वजनीनापि नास्ति । अर्थात्तस्यां व्यापकतां न विद्यते, तस्याः न्नेत्रं परिसीमितमेव । अत एव सा रसरूपो भवित्रं नाईति ।
- (च) यदि भिक्तरसस्य रषान्तरेषु समुचिततयाऽनायासेन निर्विधनेन वान्तर्भावः स्यात्तर्हि रसान्तरकल्पनं नोचितं प्रतिभाति विदुषां मते, संख्यागौरवात् । तदित्थम्:—
- (अ) भिक्तरसस्य शान्तरसेऽन्तर्भावः।
- ( आ ) भिक्तरसस्य शृङ्गाररसेऽन्तर्भावः ।
- ( इ ) भिक्तरसस्याद्भुतरसेऽन्तर्भावः ।
- ( ई ) भिकारसस्य वीरक्रकणादिवष्न्तर्भावः।

#### (क) भक्तिरसस्वीकारे परम्पराभञ्जनिरासः

स्वतन्त्रस्य मिक्तारसस्य स्वीकारे परम्पराभङ्गरूपप्रयमाऽऽपित्तिनिमूला, अयथार्था च ।
यतो हि काव्यपदार्थो मनुष्याणां जलतरङ्गवित्यपरिवर्तनशीलरचनात्मकित्रयाशकोः
परिणामो वर्तते । क व्यचेत्रे साहित्यत्तेत्रे वा परिवर्तितयुगानुरूपा नृतना नृतना
भावना प्रवृत्तिश्च, तस्या नवीनाभिव्यिक्तः, तस्या नृतनमाध्यमाऽऽलम्बनं च जायते ।
इदमेव मारतीयसजीवचिन्तनधारायाः काव्यशास्त्रस्य साहित्यशास्त्रस्य वा क्रमिकविकासस्य
जाज्वल्यमानं प्रमाणमस्ति । भरतात् परवर्तिन आचार्या मुनिमतं विखण्ड्य रसालंकारगुणरीतिभावाविषु पायः सर्वेषु चेत्रेषु नृतनं तथ्यम्, नृतनकाव्यसिद्धान्तम्, नृतनकाव्यसम्प्रदायस्य संस्थापनं कृतवन्तः, तेष। सिद्धान्तानां मान्यता च जाता। अत एव पण्डित-

रक्षेषः प्रसादः समता समाधिर्माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् । अर्थस्य च व्यक्तिबदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशैते ॥

नाट्यशास्त्रे १६।६६ पृष्ठे १३१८ मधुसूदनशास्त्रिसम्पादिते वामनाचार्यमते मरतदण्डिशमृतिकृता गुणा एव क्रमेण शब्दगुणा अर्थगुणाश्च भवन्ति । एवच्च तन्मते विंशतिर्गुणा सन्ति । काव्यालङ्कारे ३।१।४। मोजराजमते बाह्यगुण (शब्दगुणः) आस्यन्तरगुण-(अर्थगुणः) वैशिषकगुणमेदेन सर्वप्रथमं गुणस्य अयोभेदाः । (सर० कण्ठा० पृ ५०) तथा (अलङ्कारशेखरे-३।१।१) तत्र

१. यथा श्रीभरतमुनिमतं गुणादिविषये विरुध्यते खण्ड्यते च । तत्र मुनिमते दसगुणाः प्रतिगदिताः । यथा-

राजजगन्नाथस्य कथनमिदं यद् देवादिविषयकरतेर्मिक्तग्सरूपत्वेन स्वीकृतौ सत्यां भरता-दिनिर्णीतकान्यशास्त्रीयमर्यादामङ्को भवेत् , तत्त् नोचितम् , यतो हि स्वयमेव तेन सञ्चारिभावविषये भरतादिनिर्णीतत्रयस्त्रिश्च्यभिचारिभावातिरिक्ता नृतना चत्रित्रंश-द्व्यभिचारिभावाः स्वीकृताः । एवमेव मम्मटादिभिः प्राचीनैः कृतस्य काव्यलक्षणस्य तद्भेदस्य चोलङ्घनं कृतम् , तत्र किं मर्यादाभङ्को नास्ति ! वस्तुतस्तत्र मर्यादोलङ्घनं नास्ति, यतो हि यद्येवं न स्यात्तर्हि नवीनपदार्थस्योद्भावना कथं स्यात् ! कथं वा रसगङ्गाघरप्रभृतिः साहित्यरत्नं दृष्टिगोचरं भवेत् । अतः 'यथोत्तरं मुनिनां प्रामाण्याम्' इति रीत्या नृतनविचारसर्गणः समादरणीया । अत एव प्रोकृतत्त्वद्दीनविचारेण भिक्तरसो न तिरोधीयते । अन्यथा सत्यान्तेश्रनिमीलनमेव वक्तव्यम् । अतः समस्तसान् दित्यरिक्तरेन्धपरम्परारिहतैः पक्षपातश्चिश्च भिक्तरसः स्वीकर्तव्यः ।

'अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः' इत्यादिना भरतमुनिस्वीकृताष्ट्ररसादितिरिक्तो मम्मटेन 'शान्तोऽपि नवमो रसः' इत्यादिना शान्तरूपनवमरसः, विश्वनाथेन च 'स्फुटं चमत्कारितया वात्सल्यं च रसं विदुः' इत्यादिरूपेण वात्सल्यरूपो दशमोरसः स्वीकृतः, तर्हि सर्वानुमवसिद्धो मिक्तरसः कथं न स्वीकियेत १ तेन कि रसज्ञाः परम्पराग्रहपङ्कनिमन्ना न भवेयुः १ अत एव न्यायमागें स्वप्रतिष्ठारक्षणार्थमपि मिक्तरसस्तैः स्वीकर्चन्थः । (ख) मिक्तः केवलं मावमात्रमेवेत्यस्य निरामः

स्वतन्त्रभित्तरसस्य स्वीकारे मिक्कः केवलं भावभावमेवेति द्वितीयाऽऽपित्तः समीचीना नास्ति । तत्र 'रितिर्देवादिविषया व्यभिचारितथाञ्चितः' इत्यादिना प्रायः सर्वेषां काव्यरज्ञानां साहित्यिकानां मते देवादिविषयिणी भगवद्विषयिणी वा या रितः, सा केवलं भावभावमेव, न तु भिक्तरस इति यः पक्षो वर्तते, स तु न समीचीनः, यतो हि बाह्यगुणाः युवत्यः जाति-वयोक्तरः लावण्यादिसहः ।ः, आभ्यन्तरगुणाः तस्याः शील-वैद्यप्य-सौभाग्यादिसहः ।ः, वैशेषिकगुणाः तस्याः विशेषावस्थायां समुत्यना अविनया-दिसहशाः भवन्ति । तस्याः दोषोऽयं सुगन्धितकाष्ठादीनां प्रज्ज्वलने सति काष्ठादेः धूमसहशः सहृदयम्राह्य एव भवति । भोजकृतश्रङ्गारप्रकाशे पृ० ३०२ प्रोक्तास्त्रयोगुणाः कमशः प्रत्येकं चतुर्विश्वतिप्रभेदेन सहिता द्वासप्ततित्रभेदाः वर्णिता भोजेन

सरस्वती कण्ठाभरणे पृष्ठे ५० तिद्वपरीतं ध्वनिसिद्धान्तप्रतिष्ठापकाचार्याणां मते माधुयौजः प्रसादभेदेन त्रय एव गुणाः भवन्ति । भामहक्कतकाव्यालङ्कारे २।१ म धुयौजः प्रसादाख्यस्त्रयस्तेन पुनर्दशं का॰ प्र॰ द्राहदा एवमेव विश्वनायमतेऽपि त्रय एव गुणाः । ध्वनिवादीनां मते गुणाः रसोत्कर्षकत्वेन रसमात्रधर्माः, न तु रीतिवादिनामिव शब्दार्थधर्माः भवन्ति ।

१. गुरुदेवनृपपुत्रादिविषयारितिश्चेति चतुस्त्रिंशत् । रसगंगाधरे पृष्ठे २६६ ।

भिक्तरसज्ञानां मते सामान्यदेवविषयिका रतिर्भावी भवतु किन्तु सामान्यदेवापेक्षया 'रसो वै सः' इत्यादिश्रुत्या प्रतिपादितपरात्परभगवद्विषयिणी परमविलक्षणा यारतिः, सा तु न भावत्वमहीत, अपि तु रसत्वमेव । स्त्रेऽपि 'देवः' एव कथितः, आदिपदेन तत्र इन्द्रादिदेवगुरुमातृषितृस्वामिप्रभृतिविषयिका रतिरेव युद्धते । ते सर्वे सामान्यजीववि-शिष्टा एव परमात्मापेक्षया । अतः साक्षात् परमात्मविषयिका रती रसपदवाच्यैव । यती हि इन्द्रादिदेवविषयिण्यां कान्तादिविषयिण्याञ्च रतौ सुखांशस्य लेशोऽपि नास्ति, किन्तु सुखाभास एव, तेन रसो न पुष्यति । परमात्मविषयिणी रतिस्तु पूर्णसुखस्य निधिरेवास्ति । परमात्मविषयिका रतिर्दि व्यमहत्प्रकाशयुक्ता सूर्यसहशी, किन्तु इन्द्रादिदेवविषयिका कान्ता-दिविषयिका च रितः खद्योतेव निष्प्रभा । अर्थात् कान्तादिविषयिणी रितः क्षणिकाः SSनन्दजनिका, भगवद्विषयिणी रतिस्तु सततं सर्वत्र पूर्णानन्ददायिका चिरस्थायिनी च । तस्मादविद्यया मोहितस्य मलिनकत्त्वप्रधानस्य देवस्य विषये या रतिः सा यदि भावो भवति तदा भवतु नाम, तत्तु समुचितमेव, किन्तु परमानन्दरसस्वरूपमगवद्विषयिणी रतिस्तु रस एव, अत एव सा रतिः कदाचिदपि मावो भवितुं नाईतीति। अत एव मधुसूदनस्वामिमते जीवावविशिष्टाः परमानन्दभिना ये देवादयस्तद्विषयिका रतिरेव भावपदेनोक्तम् , न तु परमात्मविषयिका रतिः, परमात्मविषयिका रतिस्तु स्थायिभावत्वेन रसत्वेनाभिघीयते । एवं सत्यपि कष्टं यत्रेत्रं नीमिल्य केचन रसत्ताः भिक्तरसं भावमात्र-मेव कथितवन्तः । औपनिषदानाम् ऋषिणां मतेऽपि साधनमक्त्या भग्नवारणशुद्धचैतन्य-सम्प्रको रत्यादिस्थायिभाव एव मिक्तरसः । अत एव रसजन्याऽऽनन्दो ब्रह्मानन्दसहोदसः इति क्रम्यते । शृङ्गारादिनवरसास्तु ब्रह्मानन्दसहोदरा एव सन्ति । एवञ्च मिक्करसब्द्धान-न्दयोस्त तत्त्वतस्तादार्थमेव विद्यते । अत एव मधुसूदनस्वामिमते समाधिजन्यबद्यान-न्दस्य मिकरसस्य च नामभेदेऽपि तत्त्वत एक एव<sup>र</sup> । मिक्करससंस्थापकश्रीरूपगोस्वामी समाधिजन्यब्रह्मानन्दं भक्तिरसतुलनायां परमागुतुल्यमपि न स्वीकरोति । प्रतिपादितऋ

२. देवान्तरेषु जीवत्वात् परमानन्दप्रकाशनात् । तद्योज्यं परमानन्दरूपे न परमात्मनि ॥ भिक्तरसायने २।७५

२. समाधिसुखस्यैव भिक्तसुखस्यापि स्वतः ऋषु स्वार्थः वात् , तस्मात् भिक्तयोगः पुरुषार्थः परमानन्दरूपत्वादिति ।। भ० र० टीकायाम

रे. ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत् परार्द्धगुणीकृतः । नैति भिक्तसुखाम्भोषेः परमाशुतुलामपि ॥ भ० र० सि० १।११९९

भागवतेऽपि यद् ब्रह्मानन्दापेक्षयाः भिक्तरसास्वाद एव परमश्रेष्ठः हित । आनन्दसर्घ-नाचार्यमतेऽपि सर्वापेक्षया मिक्तरस एव सर्वश्रेष्ठः ।

शृङ्कारादिनवरसानां स्थायिमावा विभावादयश्च सर्वे रसोद्बोधकाः पदार्थाः लौकिका एव भवन्ति किन्तु भिक्तरसस्य स्थायिभावा विभावादयः रसोद्बोधकाश्च सर्वेऽलौकिका एव भवन्ति । यथा हि भिक्तरसस्य स्थायिभावो भगवद्विषयिणी रतिः, निक्तिरसान्दमूर्तिःसम्पूर्णसौन्दर्यनिधिभगवान् तस्य राधादिप्रियवल्लभा भक्तजनाश्चाऽऽ लम्बनविभावाः, अनन्यासिकः, प्रेमाश्च, रोमाञ्चः, दिव्योन्माद्जन्यानेकानेकलोकबाह्मसी-मातीतप्रणयव्यापारश्चानुभावाः, हर्षादयश्च सञ्चारिभावा भवन्ति । एवञ्च भिक्तरसस्योद्-बोधकाः सर्वे पदार्था अलौकिका एव । अत एव भिक्तरसज्ञानां विदुषां मते स्वीकृता पराभिक्तरेव सर्वश्रेष्ठरसः कथ्यते ।

एवं सत्यिष महदाश्चर्यं वर्तते यत् मलिनसत्त्वाश्चितेषु नवरसेषु यत्र केवलं चिदानन्दोऽशंमात्रमेव स्मुरति, तत्रापि साहित्यरसत्तैः रसानुभृतिः स्वीकियते । एवमेव कान्ताविषयकरतिजन्यशृङ्काररसः सर्वेषु रसेषु प्रधानरस इति तैः स्वीकियते । किन्तु 'एतस्यैवानन्दस्य मात्रया उपजीवन्ति' इत्यादिश्चतिपतिपादितो यो ब्रह्मानन्दो वर्तते, तद्षियकं सम्पूर्णाऽऽनन्दानां श्रेष्ठं साक्षाचिदानन्दात्मकं ब्रह्मानन्दाद्प्यधिकं भगवद्भिकि-जन्यपरमानन्दमि रसरूपतयाऽस्वीकृत्य मिथ्याप्रशंसापोषितचादुकारतृन्दवन्दितराज-विषयकरतिसहस्येत्र भक्तिपात्रकौवेति स्वीकृतमिति महत्कष्टम् १ अपि च साक्षात् सुखविरोधिनो रोद्रव रणभयानकवीमत्सादयो रसरूपेण स्वीकृताः किन्तु अनन्त-गुणाधिकभगवद्विषयकरतिजन्याऽऽनन्दो रसरूपेण न स्वीकृतः, अतः परं किमा-श्चर्यम् १ अत एव ज्ञायते गतानुगतिकास्ते सर्वे आचार्याः सत्यासत्यविचारपराङ्गमुखाः

या निवृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ।
 ध्यानाद् भवजनकथाश्रवणेन वा स्यात् ॥
 सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भृत् , ।
 किन्त्वन्तकासिलुलितात् पततां विमानात् ॥

-मागवते ४।६।१०

रिः या व्यापारवतीरसान् रसियतुं काश्चित्कवीनां नवा,

हिष्टर्या परिनिष्ठितार्थविषयोग्मेषा च वैपश्चिती ।

ते दे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो वयं,

श्चान्ता नैव च लब्धमब्धिशयनं त्वद्भिक्षतुल्यं सुलम् ॥ ध्वन्यालोके पृ०५६७

अ. परामिकः भोक्ता रस इति रसास्वादनचणैः ॥

भक्तिचन्द्रिकायां, पृष्ठे १३० निर्णयसागरसंस्करणे ।

सन्तः प्राचीनदुराप्रहैर्प्रस्ता एव । अन्यथा कथं रसोद्बोधकसकलसामग्रीसमवेता-ऽपि भक्तिः रसरूपा न भवेत् १ विवेचने तु वस्तुतो भक्तिरस एव सर्वश्रेष्ठो रसः ।

केषाञ्चिन्मते भिक्तरसस्य पश्चद्वयं वर्तते । काव्यशास्त्रीयपश्चः, आध्यात्मिकपश्चश्च । तत्र काव्यशास्त्रीयदृष्ट्या शब्दिनवद्वैर्विभावानुभावसञ्चारिभावैः सम्पृष्टा भगवद्विषयिणी रितरेव भिक्तरसस्वेनाभिव्यव्यते । आध्यात्मिकदृष्ट्या तु भिक्तः स्वयमेव रसो निगद्यते । अध्यात्मिकदृष्ट्या तु भिक्तः स्वयमेव रसो निगद्यते । अस्तु तावत् किन्तु भक्तानां दृष्टी तु अवणकीर्तन।दिद्वारा द्रुतस्य भक्तचित्तस्य भगवदाः कारतेव भिक्तरसः । भिवनप्रतिपादकैर्विभावादिनिरूपकैः काव्यैः प्रतीयमान आनन्दोः ऽपि भिक्तरस एव । भक्तमनिस स्थायिभावतया प्रतिविभ्वतः परमानन्दस्वरूपोः भगवान् स्वयमेव रसत्वं समधिगच्छिति । सर्वेषामिन्द्रियाणां भगवद्रूपाऽऽनन्दः मयत्वमि भिक्तरस एव कथ्यते ।

कान्यशास्त्रहान्त्रा भिन्तरसस्य स्थायिभावो भगवद्विषयिणी रतिर्वर्तते । शृङ्काररसस्य च कान्ताविषयिका ।तिः । यद्यपि रतिस्वेनोभयत्रैक्यम् , तथापि स्क्ष्महष्ट्या भेदस्तत्रापि । यतो हि शृङ्काररसस्य स्थायिभावो दाम्पत्यविषयिका ।तिः , अत एव तत्र सुरतस्पृहा भवति , किन्तु भगवद्विषयकरतौ ताहशी न कापि वाञ्छा भवति भक्तानाम् । तत्र तु भगवतो दिन्यगुणादिश्रवणद्वारा द्रुतचित्तस्य निरविष्ठन्ना धारावाहिनी भगवदाकाराकारितावृत्तिः समुरव्यते । तस्यामेव द्रुतचित्तवृत्तौ विभावादिना रसरूपतयाभिव्यक्तं परमानन्दलक्षणं स्थायिभावं रसं वदन्ति रसविदः ।

१. ईश्वरविषया रतिरेव भक्तिरसः । वाचस्पत्ये वृहत्त्संस्कृताभिषाने

२. भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि । मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पुष्कलम् ॥ भक्तिरसायने १।१०

२. यत्र मनः सर्वेषःमिन्द्रियाणामानन्दम।त्रकरपादमुखोदरादिभगवद्रूपता तत्रः भक्तिरस एव । भक्तिमार्तण्डे पृष्ठे १२०।

४. स्थायीमानोऽत्र सम्प्रोहः श्रीकृष्णविषया रतिः। म० र० सि० २।५ ।२

५. कामः शरीरसम्बन्धविशेषस्यृह्यालुता । भक्तिरसायने २।३

६. भद्गुणश्रुतिमात्रेण मिय सर्वगुहाशये । मनोगतिरविच्छिना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुघौ ॥ मागवते ३।१९।११

७. भगवद्गुणश्रवणादिजनितद्र्तिरूपायां मनोवृत्तौ विभावादिभी रसरूपतया-भिन्यको भगवदाकारतारूपरत्याख्यः स्थायिभावः परमानन्दसाश्चातका-रात्मकः प्रादुर्भवति स एव भक्तियोगक्ष (भक्तिरसः)।

विश्वनाथमतेऽपि विभावादिभिन्यंकरत्यादिस्थायिभाव एव रमत्वं प्राप्नोति । स्थायिभाव एव रस इत्यस्मिन् विषये भिक्तरसायनकारस्य विचारस्तु शैत्यपावनत्वेन 'गङ्गायां घोषः' इति वदौपचारिकमात्रमेव, न तु तथ्यमिति । वोपदेवमते परमानन्द-रसस्वरूपतया व्यासादिप्रभृतिभिर्निरूपितस्य विष्णोस्तद्भक्तानां वा रसात्मकस्य चरितस्य अवणादिजन्यश्चमत्कार एव भिक्तरसः कथ्यते । तस्माद् भिक्तरसएव सर्वेषु रसेषु अष्ठतमः, सर्वेषामुपजीव्यश्च, । स एव प्राधान्येन मानवेषु श्रद्धोपासनादिरूपेण दृश्यते । अत एव भिक्तरसो भावमात्रमेव भिवतुं नाईति, स स्वतन्त्ररसतया स्वीकर्तव्यो रसिकैः ।

यद्यपि संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य महाविदुषा श्रीजगन्नाथाचार्येण सहृदयहृदयस्वाद्यत्वात् 'अत्यक्षप्रमाणेन तर्कसम्मतयुक्त्या च भक्तेः रसत्वं स्थापितम् , तथापि पुनः परम्पराभङ्ग-भीत्या तस्याः रसत्वं निराकृतम् । परम्पराभङ्गरूपदोषस्य निरासः पूर्वमेव कृतः ।

भक्ताचार्येभंरतमुनिप्रतिपादितरससूत्रानुसारेण भिक्तिरसः प्रतिपादितः । यद्यपि भिक्तिरसस्य बीजं बोपदेवेन मुक्ताफले, लक्ष्मीधरेण च भगवन्नामकौमुद्यां, ततः पूर्वं नारदेन स्वकीये भिक्तिस्त्रे, शाण्डिल्येन स्वीये भिक्तिस्त्रे च स्थापितम् , ततः पूर्वं भिक्तिरसस्य बीजं वैदिकवाङ्मयेऽपि समुपलभ्यते, किन्तु रसशास्त्रदृष्ट्या मिक्तिरसस्य साङ्गोपाङ्गनिरूपणं तु रूपगोस्वामि मधुसूद्मस्त्रामि-जीवगोस्वामि-नारायणभट्ट-कविकर्णं-पूर्णं-विश्वनाथचक्रवर्ति-करपात्रस्वामिप्रभृतिभिः कृतं स्वस्वग्रन्थेषु ।

भिक्तरसज्ञानां मते भिक्तरस एव मूलरसोऽस्ति, अन्ये तु तस्यैव प्रभेदाः सन्ति । किविकर्णपूरमतेन श्रङ्कारादयो नव, वात्सल्यमिति दश, प्रेम चेत्येवमेकादशरसेन सह द्वादशो भिक्तरसः स्वीकृतः । अन्ये सर्वे भिक्तरसज्ञास्तु भिक्तरसमेव मूलरस-रूपेण स्वीकुर्वन्ति ।

पूर्वोक्तविवेचनस्य तात्पर्यमिदं भरतप्रतिपादितरसस्त्रानुसारेण सर्वेषां रसज्ञानां मते तत्रापि भक्तिरसज्ञानां मते भक्ती रस एव भवितुमईति न तु भावः ।

# (ग) भक्तिर्मूलभावो नास्तीत्यस्य खण्डनम्

भिक्तिमू लभावो नास्तीति तृतीयाऽऽपत्तिरपि समीचीना नास्ति । यतो हि भिक्ति-

- १ विभावेनानुभावेन ब्यक्तः सञ्चारिणा तथा । रसतामेति रस्यादिस्थायिभावः सचेतवाम् ॥ साहित्यदर्पेगो ३।१
- २. स्थायी मावो रस इति प्रयोगस्तूपचारतः ॥ भिक्तरसायने ३।१४
- ३ व्यासादिभिर्वर्णितस्य विष्णोर्विष्णुभक्तानां वा चरितस्य नवरसात्मकस्य श्रवणादिना जनितश्चमत्कारो भक्तिरसः । मुक्ताफले पृष्ठे १६७ ।
- -४. अलङ्कारकौस्तुभे पृष्ठे ११०।

रसज्ञानां मते भक्तिरसस्य भक्तिरेव मूलस्थायिभावः । तत्र विचारणीयोऽयं विषयो यद् भगवद्विषयिका भिकः स्थायिभावत्वं कथं प्राप्नोति । यतो हि पूर्णभिक्तिस्तु प्रेमाभिकः-रिति कथ्यते । तस्याः पूर्वमेव रतिर्भे कर्वा स्थायिभावत्वं लभते । एवं चात्यन्तपृत्रद्वा भिक्तरेव प्रेमाभिकः। अपि च विभावादिभिः परिपोषिता रतिरेव रसत्वमेतीति सिद्धान्तः किन्तु प्रेमा भिक्तस्तु विभाव।दि विनापि स्वसत्त्वेन रसत्वमधिगच्छति। रतिर्भावान्तरो वा स्थायिभावः सन्नेव रसरूपेण परिणमते। एवं रसरूपात् पूर्वं स्थायिभाव एव भावपदेना प्युच्यते । इत्थं च भक्तेः कथं स्थायिभावत्वमिति । मनसः शुद्धसत्वपधाना-वस्था भावः. स एव भिक्ततत्त्वस्य मूलस्थायिभावः, स च रित-प्रेम-स्नेह।दिशब्देनाप्य-भिघीयते । इत्थं भूतो भाव एव रसप्रक्रियया रूपगोस्वामिमतानुसारेण स्थायिभावः सञ्चारिभावश्चेति । तन्मते उभाविष भावपदेनाभिधीयते । भावाभिनिष्पत्तिविषये-> अधिकारिभेद्यसङ्गे तेन प्रतिपादितम्-गरिष्ठम् (कर्कशचित्तम् तथा लिध्छम् (कोमल-चित्तम् ) इति भेदेन तस्य साधकस्य भेदद्वयमिति । तत्र प्रथमोऽपि वज्र-सुवर्ण-जतुसा-दृश्येन त्रिविधः । तत्र भावरूपामिना वज्रचित्तं कदापि न द्रवतिः सुवर्णचित्तं तापा-धिक्येन द्रवति, जतुचित्त तु तापलेशेनापि मासुण्यमेति । भावविषये चित्तद्रवत्वविषये वा स्वामिमधुसूदनस्य विचारो प्रदर्श्यते — चित्त जतुरिव साधनैः प्रवहणशीलत्वमेति । यथामिना प्रवइणर्शालं जतुः पात्रविशेषं संस्थाप्य विशिष्टाऽऽकृतिरूपेण परिकल्प्यते तथैव काम-क्रोध-लोभ मोइ-इर्ष-विषादादिभिर्भावैः जतुरूपं चित्तं द्रवति, द्रवितं चित्तं यदा भगवदाकाराकारितं भवति तदा तदेव भिक्तरित्युच्यते । अत एव तस्य भिक्तलक्षणस्य भावोऽयं यदा श्रुतश्रवणःदिभागवतधर्मेंद्रुतं चित्तं धारावाहिकतां प्राप्य भगवदाकार-तायां परिणमते तदा द्रुतमनो इत्तिरेव भिक्तिरिति कथ्यते । द्रुतमनो इत्तित्वं नाम भगवदाकाराकारितत्वम् ।

चित्तस्य भगवदाकारतायां प्राप्तायां सत्यां भगवद्क्षणीव सर्वे पदार्था दृश्यन्ते । यतो ह्युपाधिनिष्ठत्वेन यदा विम्बस्य प्रतीतिर्भवति तदैव सः प्रतिविम्बत्वेनाभिधीयते । स च भक्तेः पराकाष्ठा विद्यते । निख्तिल विश्वं भगवन्मयमेव ये भक्ताः पश्यन्ति त एव परमभगवता इति कथ्यन्ते । इत्थं च मगवदाकारता परिणतिरूपा भिक्तरेव मूलस्थायिन् मानत्वं प्राप्नोति । तत्र भगवान् परमानन्दरसरूपो यदा मनोविशिष्टं भगवत्स्वरूपं विमावादीनां संयोगादिभिव्यज्यते तदा परमानन्दरूपभिक्तरसः समास्वाद्यते । अथवा प्रकारान्तरेण भगवदाकारतारूपपरिणतिरियं-यदाऽमिसंयोगेन जतुईवित तदा तस्मिन् यो धातुरागो निक्षिपेत् पुनश्च तापकापगमे जतोः काठिन्ये सित स एव धातुरागः

१. दुतस्य भगवद्धमीद् धारावाहिकता गता । सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भवितरित्यभिधीयते ॥ भक्तिरसायने १।३

स्थायीरूपेण तिष्ठति। एवमेव यदा कामादिभिश्चित्तं द्रवति, तदा तस्मिन् यदि
मगवत्प्रेमरूपधातुरागो निक्षिपेत् तदा सः चित्ते स्थायित्वं प्राप्तुयात् । चेतसः पौनः
पुन्येन काठिन्ये सित तन्नेव मुञ्जति । पुनः काठिन्यानन्तरं चेतनो द्रवत्वे सित तकः
निक्षिप्तराग एव प्रतिभासते । यथा श्रृ्यते कामादिरागैर्यदा गोस्वामितुलसीदासः
स्वपत्नीमनुगच्छतिस्म तदा तस्मिन् सा भगवत्रूपानुरागमेव स्थापितवती । तदन्तरं
गोस्वामिमहोदस्य चित्त भगवदनुरागी वभूव । दृश्यतेऽत्रापि प्रथमं कामादिरागैद्रुतः
चेतस्येव भगवद्भावस्थापनम् , अतः प्रोक्तप्रक्रिया समीचीना प्रतिभाति । अत एक
भगवद्भिक्तरेव स्थायिभावो भिक्तरसस्येति भिक्तरसञ्चानां विदुषां मतम् ।

तत्र प्रष्टन्यमेतत्-प्रोक्तप्रकारेण भिक्तर्भगवदाकारितरूपा भगवत्प्रेमरूपा चेति दिविधा भवितुमर्हति । अपि च भिक्तरेवाऽऽलम्बनविभावः स्थायिभावश्चेति भवेत् , तत्कथं सम्भवति १ उच्यते तत्र, नात्र विरोधः, यतो हि बिम्बप्रतिबिम्बभावेन तयोर्भेदो व्यवहारिषदो वर्तते । प्रतिपादितञ्चैतत् रूपगोस्वामिना रितिविमर्शेषसङ्गे भिक्तरसाम्मृतसिन्धौ—

आविभूष मनोवृतौ ब्रजन्ती तत्स्वरूपताम् । स्वयं प्रकाशरूपाऽपि भासमाना प्रकाश्यवत् ॥ १।३।२

अयमभिप्रायो मनोवृत्तौ मगवद्रतिरूत्य भगवदाकारतां प्राप्नोति। एवं भिक्तः प्रकाशरूपा भवति किन्तु तस्याः प्रतीतिस्तु प्रकाश्यसादृश्यमाप्नोति। तत्र प्रकाश्यो भगवान्
स्वयमेव। यथा प्रदीपो यस्मिन् प्रकोष्ठे प्रज्वलति, तत्र तस्य प्रकाशः तद्वदेव प्रतिभाति
तथैव यदा रितर्भगवन्तं प्रकाशयिकः तदा सा भगवत्स्वरूपेणैव प्रतीयते। अनेनप्रकारेणाऽऽलम्बनविभावस्य स्थायिभावस्य चैक्यापित्तर्दूरं पलायिता। इयमेव भगवद्भिक्तरसाचार्याणामिभमता स्थायिभावरूपेण। तत्र तापकादीनामिष सहयोगो
भवति। इत्थं च मिश्रितभाव एव तेषामास्वादगोचरः। अत एव तेषामिभमतोऽयं
सर्वेषा रसानां मूलं भगवद्रतिरेवेति। तेनैव कारगोन भिक्तरसो मुख्यगौणभेदेन
दिविधः। एवञ्च मिश्रितभाव।नामास्वादगोचरस्यापि समाधानं जायते। तस्मान्नाक्
कस्यापि विसंवादस्यावकाशः।

किन्तु शृङ्गारादिलौकिकरसेषु भगवदाकारताया निर्वाहः कथं स्यादिति चेदुच्यते तत्रापि लौकिकरसिवयेषु भिक्तरसत्ता निम्नान्ता एव । यतो हि 'आनन्दाद् ह्येवेमानि भूतानि जायन्ते '' इत्यादिश्रत्या सर्वे प्राणिन आनन्दादुत्यद्यन्ते, आनन्देन जीवन्ति, तस्मिन्नेव विलयन्ति च । 'सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादिश्रत्या केवलं ब्रह्मेव सत्यम् ।

१. तैत्तिरीयोपनिषद् शशा

विरेवस्य सम्पूर्णपदार्था अर्धिमया एवं, अतस्त सर्वे पदार्था आनन्दरूपा एव । अतः एवं कान्तादाविप अर्धाण एवं।ऽऽनेन्द्राशी वर्तते, किन्तु मायायाः प्रभावेण कान्तादिः अधामयत्वेन न प्रतीयत इति सन्यत्।

आवरण-विद्येपक्षपेण मायाया हे शक्ती, तत्राऽऽवरणशक्त्या सत्यस्य तिरोधानं विद्येपशक्त्या च नवीनतत्त्वस्य प्रकाशनं भवति । यथाहि - आवरणशक्त्या रज्ज्वाः तिरोधानं क्रियते, विद्येपशक्त्या च तत्राविद्यमानस्य सर्पस्य प्रतीतिः । तथेव कान्तादौ मायाया आवरणशक्त्या क्रियण आनन्दांशस्तिरोधीयते, विद्येपशक्त्या चांसत्कान्तादिश्च पुनः प्रतीयते । कान्तादोवप्यानन्दस्य कारणं सुखस्वरूपचैतन्यधनं क्रिय । अतो मनोवृत्तेस्तदाकारतायां सत्यामप्यावर्णशक्त्या तक्ष प्रतीयते । कान्तादौ मस्य सत्यमेवास्ति, किन्तु ब्रह्मरूपेण न शायते, धायते तु कान्तात्वरूपेणेव । यदा विभावादौनां संयोगात् सत्त्वोद्देकादिनाऽऽवरणमञ्जो जायते तदैव खणमात्रं ब्रह्मानन्दोऽनुम्यते । तत्र केवलमावरणस्यैव भन्नः, न तु तत्र विद्येपस्य सर्वथाऽभावो भवति । अतो ब्रह्मानन्दस्य प्रतिभासत्वेऽपि कान्तादौनां प्रतीतिभवत्येव । तत्र लोकिकवाक्यं प्रवर्त्तकं भवति, किन्तु काव्यवाक्यं तु प्रवर्त्तकं न भवति, अपि त्वास्वादयोग्यमेव भवति । एवज्जाऽऽनन्दांशपूणं-कान्तादौनां प्रतिभासश्चेतिष्ठ भावरूपतां धारयति किन्तु तत्र जाड्यस्य सम्मभणमस्ति । अतस्ते मावाः पूर्णरसत्वं न प्राप्नुवन्ति, किन्तु जाड्यस्यामिश्रणात् भगवद्विषयकभावः पूर्णानन्दत्वं प्राप्नोति । विवेचनस्य तात्पर्यमिदमेव यद् भगवद्विषयिका मिक्करेव मूलभावो स्थायिभावो वा विद्यते ।

### (घ) भक्ते निष्क्रियत्वनिरासः

भिक्तरसविरोधिभिक्न्यते यद् भिक्तिनिष्क्रिया भक्तीति । यतो हि तत्र निर्जीवमूर्ति । प्रत्यात्मनिवेदनासिक्तन्वेन भक्तौ भाववेगानामौत्कट्याभावात्तत्र क्रियाद्दीनत्वं भवति । अत एव भक्ती सविद्वं नाहति, अपि तु केवलं भावमात्रमेव भवितुमहैति ।

तदेतत्र समीचीनम् । यतो हि श्रीमद्भागवत-भिक्तरसायनोज्ज्वलनीलमणि-भिक्तरसावली-भिक्तरसामृतसिन्धु-भिक्तरसार्णव-गीतगोविन्दप्रभृतिभिक्तप्रन्थेषु भक्तानां भिक्तप्रभावापन्नानुमावाः प्रभावपूर्णतया च वर्णिताः, येन निष्क्रियत्वस्यारोपः स्वयमेव खण्ड्यते । तत्तद्भिक्तप्रन्येषु भक्तानां क्रिया विशवस्येण वर्णिताः, तर्हि कथं तस्या निष्कि-यत्वम् १ मानवानां श्वान-क्रिया-भावनारूपत्रिविषव्यापारेषु भावनेव कार्ये प्रेरकतया मुख्या । भक्तौ भावनायाः प्राणवस्या भावावेगानां प्राधान्यमिति भक्तिशास्त्रप्रवर्त्तकाना-मभिमतम् । स्वेष्टं प्रति भावनाया उत्कृष्टावस्थायां यत्र तीव्रवेदनयाऽश्रुकृणाः निःसरन्ति तत्रेवाऽऽनन्दस्य शतसहस्त्रणाटलप्रसनान्यपि विकसन्ति । इत्यंभूताया वेदनाया आनन्दस्य च विरोधामासोऽन्यत्रदुर्लभैव । इत्यंभूतदिव्योनमादविशिष्टावस्थायामेव भक्तः कदाचित् इसति, कदाचिद् रोदिति, कदाचित् प्रलपति, कदाचित् तृष्णीं भवति, कदाचिचोचै। इरिगुणगणं गायति ।

अपरञ्च भक्ता निर्जीवमूर्ति प्रत्यात्मनिवेदनं न कुर्वन्ति किन्तु मूर्स्युपलक्षितं निष्विल-जगन्नियन्तारं चराचरव्यापिनं चेतनरूपेण सर्वत्र समस्थितं सर्वान्तर्यामिणं सिच्चिता-नन्द्यनं प्रमप्रेमास्पदं प्रमेश्वरं प्रत्यात्मनिवेदनं कुर्वन्ति ।

महाकविजयदेवो गीतगोविन्दे राधिकामेकान्तप्रेमनिर्भरभक्तरूपेण निरूपयन् तस्याः प्रेमोन्मादस्यातीव मर्मस्पर्कीचित्रणमकरोत् । यथाहि विरहोन्मादिन्या राधिकाया वक्षः-स्थलस्थमालापि स्वकृशतनुवद् भाग्तयैव तया समनुभूयते। सा सरसमस्णचन्दनस्य लेपमपि सशङ्कतया विषवत् पश्यति, मदनानलदम्धदेहा उच्चैर्निःश्वसिति । जलकण-युका नाळविद्दीननळिनीव नेत्रे इतस्ततो निक्षिपति । सन्ध्याकालेऽपि कपोळतळं करपल्ळ-वेष्वाश्रित्य हरिं ध्यायति । सा किसलयकुसुमशय्यामग्निमिव विलोकयति । विशुद्धप्रेम-भावनया सा हरि रटित पौनः पुन्येन । सा कदाचिद् वेदनाधिक्येन सीत्करोति । कदाचित् विलपित । कदाचिदुद्भ्रान्ततया इतस्ततः परिधावति । कदाचिद् भूमौ पतिति । कदाचिच मूर्व्छिति । इत्थं च राधिकाया बहवोऽनुभावाः परिदृश्यन्ते । तत्कथं तत्र निष्क्रियता वक्तुं शक्यते । अतो भिक्तरसे निष्क्रियत्वस्याऽऽरोपो न कर्त्तव्यः । एवमेव निखिलरसानन्दमूर्तिभगवान् श्रीकृष्णोऽपि स्विप्रयतमाया विरहतापेन दह्यते। दीर्घमुणां च निःश्वसति । समुत्सुकनयनैश्चतुर्दित्तु पश्यति । कदाचिदन्यमनस्कत्या कुञ्जे गच्छिति निर्गच्छिति चेत्यादयः सर्वे भावाः राधाकृष्णयोरेकान्तप्रेमनिर्भरभक्तानामेव वर्तन्ते । ते च भगवद्विषयकानुमावाः । यदि राधिका 'एकान्तप्रेमनिर्भरभक्तरूपेण' न निरुप्यते चेत्ति जयदेवस्य विलासिन्या राधायाः श्रीकृष्णस्य च विलासकला अकालकविता भवेत्। अस्तु विचार्यतेऽधुना यस्मिन् भिकतरसे एतावदिधिकतलस्प-र्शिमानसिकदशानां मार्मिकाभिन्यञ्जना दृश्यते, तत्र च प्रतिक्षणं जीवनस्यापारपरि-स्थितीनां शतसहस्त्रश उच्चावचव्यापारा दृश्यन्ते, तत्र निष्क्रियत्वस्याऽऽरोपो महान् भ्रम

१. एवं वृतः स्विप्यनामकीत्यां जातानुरागो द्वृतिचित्त ऊच्चैः ।
हसत्यथोरोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यितलोकवाद्यः ॥ भाग०११।२।४०
क्विचिद् रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्विचिद् हसन्ति नन्दन्तिवदन्त्यलौकिकाः ।
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णी परमेत्य निर्वृताः ॥

भागवते ११।३।३२

२. गीतगोविन्दे-देशाख्य-एकातालीताले-अष्टपदद्याम् ६

्योऽहर्निशं भगवतो भजने कीतने स्मरणे वन्दानादिकियास चन्ति । भक्तिभावापनपुरः विनायकानेऽपि तस्य प्रभावेण प्रभावितो भवति । इत्यंभूतेऽपि तत्र निष्क्रियत्वस्याऽऽः रोपोऽरमणीयविचार एव तथाऽन्धपरम्परानुमोदनमात्रमेव प्रतीयते । कथमन्यथा स्वित्यायामपि भक्तौ निष्क्रियत्वस्थाऽऽरोपः स्यात् ।

### (इ) भक्ते:सावंजनीनत्वम्

मिक्तरसस्य व्यापकत्वे सार्वजनीनत्वे वा किमपि वक्तव्यं न नास्ति, यनो हि मिक्तः सर्विस्मन् काले सर्वेषु देशेष्वत्यधिकमहत्त्वपूर्णरूपेण दश्यते। प्रमाणं चात्र सर्वदेशेषु विभिन्नरूपेण नामान्तरेण च तस्य विपुलवाङ्मयमेव। तस्याः बहवो भेदा यथाहि-देशभिक्तः, प्रमुभिक्तः, राजमिक्तः, स्वामिभिक्तः, मानुभिक्तः, पितृभिक्तः, गुवभाकः, देवभिक्तिरित्यादयः। मराठिलेखकश्रीशिवरामपन्तमहोदयेन देशभिक्तरसः, तस्य स्थायभावश्च देशभिमानमिति प्रतिष्ठापितम् । तन्मते यत्र निरिममानतया श्रद्धया च प्रभोर्गुणानां संकीर्तनम्, यत्र च स्वाभिमानसिहितेन नम्रतापूर्वकेण श्रद्धाभावेन देशस्य गौरवं गीयते तत्र तत्र भिक्तरसः स्वीकर्तव्य एव। तत्रापि प्रथमो भगवद्भिक्तः सः, दितीयश्च देशभिक्तरसः, अन्यत्र त्र भावानुक्लो रसो मन्तव्यः ।

डा॰ बाटवेमहोदयेन 'रसविमर्शः' नामकप्रन्थे भिक्तरससमर्थकानां विदुषा मतं समुल्छिख्य मानसशास्त्रानुसारेण भिक्तरसो वैश्वचेन व्यापकरूपेण च स्थापितः । चन्मतानुसारेण मानवजातेरारम्भकालादेव सर्वेषु देशेषु विभिन्नरूपेण भिक्तनैंग्न्तयेंण अचलति । प्रमाणं चात्र निखिलवैदिकवाङ्मयमेव ।

पारचात्त्यहच्छाऽऽधुनिकानां मते सर्वप्रथमं मानवैः प्रतिक्षणं परिवर्तमानं विलक्षणं जगद् दृष्टम् । दृष्ट्वा चाऽऽश्चर्यान्वितैः प्रभावितैश्च तैर्मानवैर्विभिन्नदेवताः कल्पिताः । अत एव तस्य परिणामस्वरूपं वैदिकवाङ्मयेषु वायु-वरुणाऽऽदित्यस्त्रेन्द्रप्रभृनयश्च चह्वो देवाः समुद्भाविताः । एवञ्च निखिलनिरीहैक एव परमात्मा 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' इत्यादिना नानारूपेण निरूपितः । प्रोक्तदेवानां शिक्तं पराक्रमं च विलोक्य मनुष्या विस्मयविमुग्धा बभूवः । ते मानवाश्चिन्तितवन्तो यद् यदि वयं तेषां शिक्तपुत्रभूतानां देवानां केनापि प्रकारेण प्रसादं लब्धं प्रभवेम तर्हि ते देवा विपत्ती साह्ययं करिष्यन्ति । एवञ्च स्वरक्षाभावनयाभिभृता मानवा देवानुपासितवन्तः । तान् देवान् प्रति प्रथमं मानवानां मनसि विभ्रमस्य भावना जाताः पश्चात् सैव शनैः

१. जीवन आणि साहित्ये पृष्ठे ४५ ।

<sup>ं</sup> २. रससिद्धान्तः स्वरूप और विश्लेषण नामकप्रत्ये पृष्ठे २८५ ।

शनैः श्रद्धामावनायां परिणता बभूवः कालान्तरे च सैव मनोरागरूपेण रूपान्तरिता चाता, तस्या भावनायाः परिणामस्वरूपतयैव भक्तभगवतोः (आराध्याऽऽराधकायोः) मध्ये विविधस्नेहतम्बन्धसूत्रमवतीर्णम् ।

भारतीयवैदिकदर्शनपुराणकाव्यशास्त्रादिदृष्ट्या मानवसमुदायस्य भारतीयपारिवान्
रिकजीवने मुख्यतया स्वामिभावरूपसम्बन्धः, सेवकभावरूपसम्बन्धः, सुदृद्भावरूपसम्बन्धः, वात्सल्यभावरूपसम्बन्धः, दाम्पत्यभावरूपसम्बन्धश्चेति पञ्चविधोथ्यः सम्बन्धः
स्थापितः, स एव स्वपरभेदाभावाद् भक्तभगवतोऽपि मध्ये समुद्भावितः । एतेणां
सम्बन्धानां पृष्ठभूमिकाऽऽधारेणेत्र भक्तानां शान्तस्वभावः, दास्यस्वभावः सख्यस्वभावः,
वात्सल्यस्वभावः, मधुरस्वभावश्चेति पञ्चस्वभावा भिवतशास्त्रे निरूपिताः । भक्तः
स्वस्वभावानुसारेण स्वेष्टदेवे प्रोक्तपञ्चविधसम्बन्धेष्वनन्यतमैकस्नेहसम्बन्धमाध्यमेन
तदनुरूपगुणान् स्वस्मिन् समारोपयित । तेनैव भावेन भक्तः स्वेष्टं समाराधयित । प्रोक्तपञ्चविधसम्बन्धेषु दाम्पत्यसम्बन्धः, तस्य माधुर्यभावश्च भिक्तशास्त्रे सर्वश्रेष्ठः स्वीकियते ।
यतो हि तस्य माध्यमेन मनोरागश्चरमोत्कर्षं प्राप्नोति ।

आध्यात्मिकसाधनान्तर्गते सामान्यतः परमेश्वरानुभृतिः रूपकशैल्या, दाम्पत्य-भावपरकशैल्या चेत्यादिप्रकारेण व्यक्तो भवति । तत्र दाम्पत्यभावपरकशैल्येव सर्वोत्तमा, यतो हि तस्या माध्यमेन भक्तो निःसंकोचभावेन सर्वथा सम्भ्रमरहितः सन् भगवतः समक्षं स्वात्मानं प्रकटयति ।

उपिर लिखितो मक्तस्य भावो निर्गुणब्रह्मापेश्वया सगुणब्रह्मण्यधिकमुप्युज्यते । अतो ग्रानमार्गापेश्वया भिक्तमार्गस्य प्राधान्यमभवत् । किन्तु ज्ञानिमक्तेष्विष पूर्वोक्तभावनाद्वयं भवति । अत एव तत्र प्रतीकोपासना प्रारच्या । रामकृष्णा-दयश्च भगवद्रूपेण पूजिताः । भक्तेर्मगवता सह प्रायः सर्वेऽपि लौकिकस्नेहसम्बन्धाः स्थापिताः । एवज्र परमेश्वरानुरागस्य भावना संमिश्रिता जाता । मक्तेर्मगवतो धात्वादिप्रतिमा मनोमयप्रतिमा च किल्पता । भक्तिकाव्यस्य परिशीलनेन ज्ञायते यत् भगवतो मनोमयप्रतिमा प्रति भक्तस्य बहनः सम्बन्धा मिक्तकाव्ये प्रतिष्ठिताः । तस्मादेव कारणादानन्द - विषाद - दैन्य - चिन्ता - व्याधि - भय - गर्व - ब्रीडा-जिज्ञासाप्रभृतयो विविधमधुरभावा भिक्तशास्त्रेऽनायासेन समाविश्वताः । एवज्र प्रोक्तविविधसम्बन्धेषु (भावेषु) परमोत्कृष्टश्रङ्कारभाव एव, यो भावसाधनायां भिक्तरस्रूपेण परमोत्रयनं प्राप्तः । गोपीकृष्णयोः सम्बन्धः रूपकशैल्या जीवातमपरमात्म-रूपेण स्थापितः । एवज्र कालान्तरे लौकिकश्रङ्कार एव भिक्तरूपेण रूपान्तरितो बभूवेति केषाञ्चिन्मतम् । इयं भावना न केवलं श्रीवल्लभ-चैतन्य-राधावल्लभादिसम्प्रदायेष्वेव, अपि तु रामोपासनायामपि, ततः परमाधुनिकस्प्रीसम्प्रदायेऽपि परिलक्ष्यते । ततः

पूर्वमिष १३०० ईशवीयतमे शामस डी॰हेल्समहोदयेनापि स्वयन्ये ईसाइधर्मस्य भिक्तस्वरूपं तादशमेवोपस्यापितम् । अत एव भक्तम् लाधारो रतिर्मावो भवितुं नाईति, अपि तु स्थायिभावतया भिक्तरस एव मन्तव्यः ।

व्यापकत्वेन च सिक्तरसे एवान्ये सर्वे रसाः समाविश्यन्ते, अत एव क्ष्पगोस्वामिना शान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुराः पञ्चैव मुख्यमिक्तरसाः तथा श्रृद्धारादिसमरसाः गौणमिक्तरसाः स्वीकृताः। ते च गौणसमरसाः मुख्यरसानां सञ्चारिभावतयेव परिकल्पिता मिक्तरसर्जैः। अपि च मिक्तरसे विविधमावानां यावद्धिकं सम्मिश्रणं हश्यते, न तावदिधकमन्यरसेषु हश्यते। यस्मिन् रसे भावानां यावदाधिक्यं भवति, स रसः तावदेव प्रभावोत्पादकः समास्वादयोग्यक्ष भवति। अत एव शृङ्खारः कदणक्ष भयानकवीभत्सरसापेक्षयाऽधिकमहत्त्वपूर्णो सर्वते। वस्तुतो भगवता सह संस्पृष्टा सर्वे भावा नृतनदिव्यालोकेश्वमिक्तयन्ते। उत्कृष्टाऽऽस्वादयोग्याक्ष जायन्ते।

मनुष्येषु प्राय आकर्षणविकर्षणयोरथवा रागद्देषयोश्च विशिष्टं प्रयुत्तिद्वयं प्राप्यते । न्त्रत्र रागैर्मानवस्य विविधाऽऽकर्षणप्रवृतीनामभिन्यञ्जना भवति । इदमेव अम्मिकिरसस्य कल्पनायाः । मनुष्यस्येयं शाश्वतवृत्तिः प्रेमरतिर्वा कान्ताविषयकत्त्वेन, देवतादिविषयकत्वेन, अपत्यविषयकत्वेन वा क्रमशो यदि शङ्काररसः, भक्तिरसः, नात्सल्यरसञ्च कथ्यते चेत्तत्र का श्रांतिभवेत् ! वस्तुतो न्यापकत्वादुदात्तत्वासमस्कारपूर्ण-त्वाञ्च भक्तिरससमक्षं शृङ्गारादिरसाः चुद्रायन्ते । अलौकिकभक्तिरसस्य रसत्वं महत्त्वं च प्रतिपादयन् श्रीमधुसूदनस्वामी स्पष्टमभिषत्ते यदन्यरसा इव विमावादिभिः संयोगीमंदितरपि चित्रफलकवदह्वादकारिका सती रसावं प्राप्नोति। रसमैदैवादिविषयिका न्या रतिन्युक्तन्यभिन्वारिभावश्च भावरूपेण कथितः, न तु रसरूपेण तत्तु समीचीन नास्ति । यतो हि तादृशीभावना तु जीवांशविशिष्ट्रसामान्यदेशान् प्रत्येत्र संगच्छते, न तु सामान्य परमानन्दरसस्वरूपपरमात्मानं प्रति भवेत् । यतौ हि सामान्यदेवादिभिः -सम्बद्धा रतिः परमानन्ददायिनी भविद्धं न शक्नोति, किन्तु तद्भीमना परमात्मविषयिका रतिः (भिन्तः) परमानन्दरूपप्रमात्मनो भिन्त् अ परानन्दभकाशिनी भवति । कान्ताविविषयकशृङ्गाररसेषु रसःवस्य यथेष्टं परिपोषणं कृदापि न संभवति । किन्दु अक्तिरसे पूर्णाऽऽनन्दः समनुभूयते । काव्यप्रकाशकारेण मम्मटाचार्येण रसस्य यह व्यापकं रुक्षणं निष्पादितम् , तत्तु वस्तुतो मिक्तरसे एव सम्भवति । तेन प्रतिपादिसं नसस्य स्वरूपमन्यग्सापेक्षया भवितरसे एव परिदृश्यते ।

रे पानकरसन्यायेन चर्वमाणः पुर इव परिस्कृतन् द्वयमिव प्रविशन् सर्वाञ्चीण-मिवालिङ्गन् अन्यत् सर्वमिव तिरोयधत् ब्रह्मास्वाद्मिवानुभावयन् अलीकक-चमस्कारी शृङ्कारादिको रसः। का॰ प्र० ४।२६-२८ टीकायाम्

यदा भगवद्रतिरूपस्थातिभावः, निखिलरसानन्दमूर्तिपरमात्मरूपाऽऽलम्बनविभावः प्राप्य रामाञ्च हर्षाश्र्यातादिसञ्चारिभावानां संयोगैर्भिक्तरसरूपेण परिणमते तदाः भिक्तभावापन्नसहृदयभक्तजनानां मनसि लोकोत्तरः, दैशीवभूतिसम्पन्नोऽलौकिकोः भाक्तरसोऽनुभूयते । इत्यं च भक्तिरसास्वादजन्यपरमानन्दरससमुद्रे निमग्ने स्रति सर्वाण भौतिकसुखानि गोष्पदानि मन्यन्ते भक्तिरसज्ञाः ।

भिक्तरसस्य ताहरावैशिष्ट्येन विसुन्धः सन् निर्मुणोपास कवीरोऽपि प्रेममार्गस्य पिथकः सञ्जातः । डिमोडमघ षेण समुद्धोषितं तन यद् भिक्ति विना निखिलदोषमूलस्य संसारस्य जन्ममरणरूपभववन्धनं न विनश्यति । अत एव तेन हरिः प्रियरूपेण स्वात्मानं च प्रियारूपेण स्वीकृत्य विराहण्याः स्वस्या आत्मद्शायाः यादृशं माधुर्यमयं दृदयमाद्य मर्भस्पशिनिवेदनं कृतं तथाऽन्यत्र दुर्लभमेव । एवं भिक्तिरसिनिम्पना मीराण्याम्पूणेश्वयं लोकल्जां च विद्याय गिरिधरगोपात्तेन सह तादात्म्यानुभावार्थं सततं सत्प्रयास कृतवती । एवमेव प्रेमोन्मत्तो भृत्वा गौराङ्गमहाप्रभुचैतन्यः समस्तोत्तरभारतं भगवद्भाक्तरसेनाऽऽप्यायितवान् तेनैव भिक्तरसेनानुराञ्जतो मंसूरमहोदयोऽपि शूलारोहणमपि स्वीचकार । अपि च भगवद्भाक्तरसायनेन सतृप्तः ईशामसाहमहोदयोः गाँधमहाद्यश्चापि भगवच्चरणारविन्दमेव गृहीतवान् । वं च दृश्यते विश्वस्य बाङ्मय सर्वदा वादुल्येन तादृशा दृष्टान्तः समुपलभ्यते येन भिक्तरसस्य सार्वजनीनत्वं व्यापकत्वं च परिज्ञायते ।

अलौकिकभिक्तरसस्य चमत्कारेण चमत्कृतैर्भाक्तरसरसिकः कैलाशधाम् गोलोकादयः, स्वर्गापवर्गादयः, सावभौमसामाज्यं, योगसिद्धयः, धर्माः, पुरुवार्थंचतुष्ट्यं, सालोक्यादिमृक्तिचतुष्ट्यं, सालोक्यादिमृक्तिचतुष्ट्यं, सालोक्यादिमृक्तिचतुष्ट्यंत्यादीनि सर्वाण्यपि त्यज्यन्ते । एवञ्च भाक्तरस्ताः साधकाः स्वेष्टं विद्याय धर्मार्थकामकमोक्षमपि नाभिल्यान्त, अभिल्यान्ति च केवलां भिक्तमेव । कामुकस्य कामिनीं प्रति, लुब्धकस्य धनं प्रतिः यादृशोऽनुराग आकर्षणं वा भविति तादृशेव भक्तस्य स्वेष्टदेवं प्रत्यावचलोऽनुरागो जन्मजन्मान्तरपर्यन्तं भविति । एवञ्च दृश्यते यद् भिक्तरसवच्चमत्कारो न कुत्राप्य लभ्यते । अनया दृष्ट्याऽपि भाक्तरसस्य प्राधान्यम् । हिन्दीसाहित्ये त कवीर तुलसी-सून्तस्य । अन्या दृष्ट्याऽपि भाक्तरसस्य प्राधान्यम् । हिन्दीसाहित्ये त कवीर तुलसी-सून्तस्य ।

सामान्यतो मानवजीवनमतिविस्तृतं सङ्कार्णञ्च विद्यते । अत एव मनुष्यस्य मनोभावानामियत्ता नास्ति । अतो ये विद्वांसः शृङ्कारादिनवरसातिरिक माक्तरसं स्थापितवन्तः, तेषां प्रयासः प्रशंसनीय एव । अनया दृष्ट्यः मिक्तरसं ऽतिविस्तृतस्त्याः तस्य विपुलं वाङ्मयमपि प्रशंसनीयमेव । श्रीरूपगोस्वाामश्रीजं वमोस्वामिप्रभृतिमगौन

१. बीजके शब्द ६४

हीयवैष्णवाचार्यं राधाकृष्णयोर्लीलाविलासमेव ग्रहीत्वा सावयवो मिक्ररसो निरूपितः, सर्वश्रेष्ठः सरूपेण स्थापितश्च । पूर्वतस्य लङ्कारशास्त्रे रसशास्त्रे कामशास्त्रादिषु वा व्यवहृतान् पारिमाषिकश्चरान् तत्र वर्णितान् विभावानुभावसञ्चारिमावान्, नायकनायिक मेदःदीश्च मिक्ररसश्चाः स्वीकृत्य नायकशिरोमाणश्चेकृष्णस्य नायिकशिरोमणशिकायाश्च लीलापरिवेशरूपेण मिक्ररसम्पूर्वतया विस्तारितवन्तः । एतस्व निरूपण वेष्णवाचार्याणामाध्यात्मिकसिद्धान्तस्य मूलं वर्तते । अनन्यतममिक्ररसस्य प्रथमं चरमं च लक्ष्यं भगवद्भिक्तप्राप्तिरेव । एवञ्च भक्तेग् दतस्वानि साहित्यशास्त्रायपारिभाचिकश्चवावल्यामिभव्यव्य साहित्यशास्त्रस्य च विशिष्टः क्षे श्रुक्तारं मिक्रसिद्धान्तिनकष्ठ परीक्ष्य गौडीयवैष्णवाचार्याः काव्यानुराशिभ्योः भगवद्भेमानुराशिभ्यश्च भिक्ररसरूपेणान्तुपमं गसायनं प्रदत्तवन्तः । एवञ्च प्रतीयते वेष्णवाचार्याणां मिक्ररसिववेचनं पूर्णत आध्यात्मिकं वर्तते । तच्चाऽऽत्मयरमात्मनोरान्तरिकसंयोगस्य मार्मिक्यभिव्यक्तिविचते । वृष्णता वास्त्रस्थानिक वर्तते । तच्चाऽऽत्मयरमात्मनोरान्तरिकसंयोगस्य मार्मिक्यभिव्यक्तिविचते । वृष्णवाचनस्थान्तिकर्वामिपादैभाक्तरसो यथा व्याख्यातः न तथा किश्चदन्यैः काव्यरसर्वविवेचितः । मनुष्यहृद्धपस्थपरमात्मनः उपलब्धय तेषा वैष्णवाचार्याणां मिक्ररसस्थापनः प्रयस्ताऽतीव श्लाभनीयो विद्यते । अत् एव ग्रमुद्धाममिक्ररस एव समुपासनीयः ।

पूर्वप्रतिपादितम्मक्तरसंविवेचनस्य निर्गालताथोऽयं यद् मक्तिरससहसः समास्तायः,
मोश्वो कारकः, व्यापकः, सार्वजनीनः, सुल्भः, परमानन्दप्रदायकः, लोकोत्तरः,
विलक्षणः, विराट्, विशिष्टविपुलवाङ्मयपरिपुष्टो मिक्तशास्य मानस्थास्यः
दर्शनशास्त्रस्य काव्यशास्यः च निक्षेऽपः पारपूर्णतया शुद्धत्त्वेनावतीणोऽन्यो रसो
नास्ति । ५वं सत्यपि भाकिः सस्यास्वीकारे नास्ति किम्पि समुचितः, कारणमिति ।
मिक्तरसावषयकस्य धार्भिकस्य साहित्यकस्य च विपुलविशिष्टसम्पत्तविद्यमानत्वेऽपि तथा
च रसांसद्धिवषयकसम्पूर्णाविशिष्टसामग्रीणां समवायऽपि मक्तः सस्यास्वीकारे
गतानुगतिकाना परम्परामिमानादितिरक्तमन्यत् किञ्चिद्धि कारणं न प्रतिभाति । एतञ्च
नायते काव्यशास्त्रस्य सम्यगध्ययनहष्ट्या विकासहष्ट्या चैताहशो मिथ्या परम्परामिमानः
सर्वया अपेक्षणीयः।

बस्तुतो भिक्तरस एव रसाना राजा विद्यते । स एव सरसभारतीयवाङ्मयस्य प्रथमी
रसः, यत्र सर्वे रसा अनायासेनान्तर्भवन्ति । मिक्तरसस्य सर्वश्रेष्ठसमर्थकेन श्रीरूपगोस्यामिना पारलीकिकदिन्यरसराट्भिकारसस्य न्यापकतां निस्सीमतो च प्रांतपादयता
सत्यमेवोक्तं यद् भिक्तरसो निःसीमजलिसहशोऽतुलः, कुलराहतो दुविगाहस्य वर्तते ।
अत द्वालीकिकदिन्यरसराट्भिक्तरसाणंवस्य सोतसि निमल्लयेव भिक्तरसः संस्पृश्यते ।
एवस्य ये रसज्ञाः साधकास्तत्र गत्वा सानुरागाः सन्तः साधना कुर्वन्ति त एव मिक्तरसः

१. उज्ब्बलनीलमणी- १६

ष्राप्तुवन्ति, नान्यः । संसारसागरनिवर्त्तकं भिक्तरसं विना जन्ममरणबन्धनेभ्यो विमुक्तये नास्ति कक्षिदन्यः पन्थाः । अत एवं श्रुताबुद्धोषितं यद्-'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'इति

#### [अ] शान्तरसे भक्तिरसस्य नान्तर्भावः

रसान्तरेऽन्तर्भावरूपा द्वितीयाऽऽपत्तिरपि न समीचीना, यतोहि सर्वेषां रसानां पृथक् पृथक् स्थायभावो वर्तते, सर्वेषां च स्विस्मन्नेव पूर्णत्वमप्यस्ति । स्वयमेव पण्डित-राजजगन्नायेन मिक्तरसस्य स्थायभावो भगवद्वियिका रितः, शान्तरसस्य च निर्वेदः, अपि च मिक्तरसो रागात्मकः, शान्तरसस्य च वैराग्यात्मकः, अतस्तयोः परस्परं नान्तर्भाव इति स्वीकृतम् । अन्यच शान्तरसस्य विषयो शानमार्गः, मिक्तरसस्य च प्रेममार्गः । मोक्ष-रूपपुष्पार्थेन सह शान्तरसस्य सम्बन्धः, केवलमद्रुतचित्तवृत्तिः पुष्प एव तस्याधिकारी, किन्तु मिक्तरसस्य सम्बन्ध ऐकान्तिकरूपेण भगवत्प्रीत्यर्थेन मिक्तरूपपुष्पार्थेन सह वर्तते, आराध्यसुखत्वमेव तस्योद्योगमात्रम् , अतो द्रुतचितवृत्तिः पुष्पो मिक्तरसस्याधिकारी इत्यादि सर्वं प्रपश्चितं मिक्तरसायने । तयोः पार्थक्य स्वीकुर्वता मधुसूदनस्थान्मिना मिक्तरसायने प्रपश्चितं यदन्यजीवांशदेवादिसम्बन्धतया तद्विषयकरितर्भावो भवत्, किन्तु निख्लिलरसानन्दमूर्तिपरमानन्दपरमप्रेमस्वरूपपरमात्मना सह सम्बद्धतया क्षानन्दप्रदायिनी रितर्भिक्तरस एव परिणमते । अतो भिक्तरसे दशमो रसः स्वीकृतंव्यः।

शानमार्गमनुसरन् नित्यानित्यवस्तुविवेकद्वारा मोश्र एव शान्तरसस्य प्रतिपत्यः, किन्तु भिक्तरसस्य मुख्यप्रतिपाद्याऽऽत्मनिवेदनासिकः, यस्याश्चरमं लक्ष्यं भगवत्यनु रिक्तरेव । मिक्तरसे भगवत्प्रीतिवाञ्छाया एव परमं प्राधान्यम् , किन्तु शान्तरसे वासनानां पूर्णं बलयस्य निर्वेकारत्वस्यैव च प्राधान्यम् । भिक्तरसे तु लौकिकमोहमाया परकसम्बन्धपरित्यागपूर्वकं निजस्वभावानुसारेण परमात्मना सह तदनुरूपं स्वसम्बन्धिना सह विरङ्गीहानुभृतिः, मिलनाऽऽनन्तानुभृतिश्च तीव्रतया साधकैरनुभूयते । अपि च शान्तरसे आत्मशानमणिरहार्यं किन्तु भिक्तौ हृदयस्य पावत्रतैवावश्यकी । शान्तरसे लौकिकविषयवस्तु प्रति जुगुप्सायाः प्रामुख्यम् , यतो हि जुगुप्सया एव लौकिकविषयं प्रति वैराग्यं जायते । भिक्तरसे यद्यपि जुगुप्सा न सर्वथा परिहार्या तथापि तस्याः प्रदर्शनं भगवत्समश्चं स्वदीनता हीनता-प्रदर्शनार्थायैव । किन्तु भिक्तरस्य सर्वप्रमुखमधुररसे द्युप्मा सवथा परिहार्येव, तत्र तस्याः सर्वथाऽभावो विद्यते । यतो हि तत्र भिक्तरसे शिक्त-शक्तिमतोश्च कि वा मगवतस्तस्य प्रियवल्लभानां च नित्यं लीलाविलासो भवति । शान्तरसे मगवत ऐश्वर्यज्ञानाय कर्कशतकस्य भवभीतेश्च प्राधान्यम् , किन्तु भिक्तरसे भवति । वार्किकदुद्धिः दुर्बासनानामुपश्यमनं क्रियते । तार्किकदुद्धिः

By - I = 2 Tappers . 1

१. भिक्तरसायने २।७५

बन्यकानक्षपकृपाणमार्गे प्रचलनं सर्वथा दुःसाध्यम्, किन्तु श्रद्धाविश्वासाशितप्रेममार्गे प्रचलनं सुलमं सुखसाध्यं च वर्तते । यद्यपि शान्तरसेऽपि भगवद्भावप्रतीतिर्भवति तथापि तत्र सा प्रतीतिर्नियन्त्रिता भवति । यतो हि भिक्तरसे भावप्रतीतौ यावती तीव्रता शान्तरसे भवति । भावनायास्तीव्रतयैव भिक्तरसः सर्वेषु रसेषु सर्वश्रेष्ठः, तत्रापि तीव्रतायाश्चरमोत्कर्षत्वेन भिक्तरस्य प्रमेदो मधुररसः सर्वश्रेष्ठतमः स्वीक्रियते सद्वदयैः स्वानुमृतिरसिकैः साम्प्रदायिकैर्मैक्तरसन्नैः ।

मगवदनुभृतेस्तारतम्यं भिक्तरसिद्धं।न्तिनां शान्तरसिद्धान्तिनां कृते वैडाली-वानरीवृत्तिभ्यां सुरपष्टं मवितुम्हिति । भक्तानां कृते वैडालीवृत्तिभवति । यस्यां वृत्ती भगवान् मक्तस्य सर्वं योगद्धेमं स्वयमेव वहति यथा मार्जारी स्वीयं शिशुं दन्तैः सुदृद्धं परियुद्धात्यपि पीडां न प्रापयति न वा पातयति । शान्तरसाश्चितानां कृते स्वयमेव भगवान् प्रहणीयो भवति । मनागपि प्रमादेन भगवतोऽपरिग्रह्णे पतनमयं भवति । यथा वानरीशिशुः स्वीयां मात्रं वानरीं स्वयमेव सुदृद्धं यथा स्यात्यमा परियुद्धाति न तु माता शिश् यद्धाति । स्वीयरक्षाया मारं वानरीशिशुः स्वयमेव वहति, वानरी निरपेका भवति । एवमेव शान्तरसे शानिनं प्रति भगवानुदासिनो भवति ।

थखिष विषयविरागः, निर्विकारता, नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुक्रप्रस्मोगविरागः 
ग्रम्यमादिषट्सम्पत्तिमुमुक्षाविसाधनाश्च मिक्रशान्त्योश्च समानमेव प्राह्माः, 
किन्तु भावानां तीझोत्कटप्रेमानुभूति-ग्साद्रंता-सर्वप्राहिता-प्रेमभावोत्पादकादीनां हच्छा 
तथोः रखयोगंहदन्तरं वर्तते । मिक्ररसस्य प्रभावोत्कटत्या भगवत्प्रेमणनितिद्व्योन्न्यादस्य भाववेगानां तीझतायाश्च मार्मिकाभिव्यञ्जनाः भागवते-मिक्ररत्नावली मिक्किन्स्याय-मिक्रग्सामृतिसम्बुप्रमृतिभिक्तशास्त्रेषु सम्यक् प्रकारेणाऽभृत् । अस्याः पराभक्तेः 
दिव्योन्मादपूर्णावस्थायां भावविद्धालो मृत्वा मक्तः कदाचिन्तृत्यतिः कदाचिदानन्दाः 
तिरेकेण तारतरस्वरेण हरिगुणगुणान् गायति । कदाचिद् इसतिः कदाचिद् रौति । इत्यं 
च भक्तानां सर्वे व्यवहारा लोकवाद्धा इव प्रतीयन्ते । तदानीं मक्तस्य भावाः परमात्मनः 
माचेन साधम्यं स्थापयन्ति । तदा मक्तस्य भावनात्मकजीवने तीश्रवेदनशीलता, उत्कृत्वान साधम्यं स्थापयन्ति । तदा मक्तस्य भावनात्मकजीवने तीश्रवेदनशीलता, उत्कृत्वान प्रकटीभवति, तत्र सर्व विद्वाय भगवतः सर्वत्र सततं दिव्यानुभृतिश्चानुभूयते मक्तसाधकेन । इत्यंमृतस्य भिक्तभावस्योत्कटतायां या भावकलिका विक्रसन्ति 
तासा कलिकानां भिक्तरस एव सम्भावनाः, न तु शान्तरसे श्रुङ्गाराद्यन्यसेषु वा । 
अतः शान्तरसे भिक्तरसस्यान्तरभीनः कथमित । संभवति ।

अत एव मराठिभाषाविज्ञेन डा॰ वाटवेमहोदयेनापि मिक्तरसस्य शान्तरसेऽन्त-भावो नाक्नीक्रियते । यतो हि तन्मते शान्तरसस्योद्गमभूमिवराग्यम् तस्य सम्बन्धरच सानमार्गेण सह वर्तते । अतः शान्तरसे भावनापेषया शानस्य प्राधान्यम् । श्रुतिस्पृति- शास्त्रपुराणगुरुजनोपदेशादिभिः साधनचतुष्टयं प्राप्य मुमुक्षवो ब्रह्मप्राप्तयथं सततं प्रयतन्ते। तदर्थं मनसा वाचा कर्मणा सुखदुःखकामकोधमोहमायादीनां परित्यागं करोति साधकः। शान्तभावसाधनया शान्तरसे साधकोऽद्वैतं ब्रह्म प्राप्नोति। किन्तु तद्विपरीतं भिक्तभावसाधनया भिक्तरसे द्वैतादद्वैतं साधयति साधकः। एवञ्च शान्तरसापेक्षया भिक्तरस्योपादेयता पार्थक्यं च सर्वथा सिध्यति। अतस्तयोः परस्परमैक्यमन्तर्भावो वा कथमपि न सिध्यति।

मोक्षशास्त्रदृष्ट्या ज्ञानाश्रितशान्तमार्गस्य प्रेमाश्रितभिक्तमार्गस्य च पृथक् पृथक् महत्त्वं विद्यते । भागवतानुसारेणाऽभेदभिक्तः, अद्वैतभिक्तः, मुक्तिभिक्तश्चेत्यादिरूपेण भक्तेभेंदत्रयं स्वीकृतम् । तेन च विलोक्यते यद् भिक्तरस एव शान्तरसस्यान्तर्भावः कर्त्तव्यः । गीतायामिष भक्तेभेंदत्त्वं वर्णयन् स्वयमेव भगवता प्रोक्तं यद् भिक्तपूर्वकेण मां (भगवन्तं) जानन्तो भक्ता अन्ते मिय परब्रह्मण्येव प्रविशान्ति । अर्थात् मोक्षं लभन्ते । एवमेव नारवमुनिनाषि प्रोक्त यद् भिक्तरेव मोक्षप्रदायिका ज्ञानकर्मादिभ्यश्च परमश्रेष्ठा , फल्रह्मस्तात् । एवश्च भिक्तमोक्षप्रदायिका सिद्ध्यति । सा च द्वैतादारभ्य अन्ततीगत्वा सोऽइमितिरूपाद्वेते पर्यवस्यति । इत्यंभूतद्वैताद्वैतयोर्मणिकाञ्चनसंयोगी भावमाधुर्यभावयोर्मध्य माधुर्यभाव एव मक्तैः सर्वोत्कृष्टतमः स्व कृतः ।

मनुष्याणां कल्याणं विधित्सया भगवता भागवते सागत्रयं ज्ञानं कर्म भावतक्षितं प्रतिपादितम् । तरेव भक्तः कल्याणमधिगच्छति । तत्र भगवान ज्ञानयोगेन निर्विशेष- ब्रह्मरूपेण, कर्मयोगेन परमात्मरूपेण, भिवतयं गेन च साक्षात् स्वयं निजात्मतत्त्वेनाव- भासते । ज्ञानयोगवर्मयोगादिकं विद्याय भगवान् केवलं प्रेयरसपूरितमक्त्या एवं (भिवतरसेन) प्रसीदति । परमभिवतरसज्ञचैतन्यमते कृष्णप्रेमरसेनेव भगवान् वशीभवति । तात्पर्यमिदं यद् भगवद्रूपे एवं कामस्य प्रेमभावस्य याऽऽध्यात्मिक- कल्पना भिवतरसे एवं साकारतया प्रादुर्भवति । अत एवं भारतीयदर्शनदृष्ट्या भगवत् समित्तकामशिक्षरिव भगवद्रूपेव । अतः ज्ञान्तरसे भिक्षरसस्य नान्तभीवः कत् शवस्यते ।

१ भक्त्या मार्माभजानाति यावान्यक्षारिम तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तःम् ॥ श्रीमद्भगः १८ ४५

२. सा तु कर्मज्ञानस्योऽप्यधिकतरा, फलस्वरूपस्वात् । ना॰म सू॰ २५ २६

३ वोगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयां विधित्सया । ज्ञानं कर्मं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥ — भागवते ११।२।६

४. चैतन्यचरितामृते मध्य । परि २४।

भू. प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः \*\*\* \*\*\* । श्रीमद्भगवद्गीतायाम् १०।र=

रसहष्ट्यापि शान्तरसापेश्वया भिन्तरसे सर्वाधिकभावनात्मकता कार्यप्रेरकता च हर्यते । शानं भावना क्रिया चेति मानसिकव्यापारत्रयं विद्यते भनुष्याणाम् । तेषु भावनायाः तीव्रतया तथा तज्ञन्याऽनुभावरूपिकयात्मकसंवेगानां कारणेन च चित्तवृत्तयः सर्वाधिकं रमन्ते । मनोविकाररिते विरित्तपूर्णशान्तरसे ताहश्यश्चित्तवृत्तयो रन्तुं न समर्थां भावष्यन्ति । शान्तरससाधनायां ज्ञानस्य तज्जन्यपत्रस्य चास्वादनं केवलं ज्ञानिसाधकैरेक क्रियते । अत ६व तदास्वादनं परिमितमेन, किन्तु भिन्तरससाधनायां भक्तेः सर्वोत्तम फलं प्रेमानन्दानुभूतिश्चान्यैरप्यनुभूयते । अतः शान्तरसे मनितरसस्य नान्तर्भावः स्वीक्रियते मनितरसरैः ।

धार्मिकहण्ट्यापि शान्तरसापेक्षया भिन्तरसस्य सर्वाधिकमहत्त्व परिश्रस्यते । मारतीयधर्मभावना शानात्मकापेक्षया भावात्मिका वर्तते । भावात्मकोत्कटता व्यापकताः च केवलं भक्तिरसे एव सम्भवति, नत्वन्यत्र ।

दार्शनिकदृष्ट्या परमश्क्रिमांत मगवरवैश्वयंशिक्षरित, तया एव मगवान् निश्चयेना सर्वेच्यापकः, अनादिः, अखण्डः, अच्छेद्यः, अमेद्यः सनातनश्च निगद्यते । किन्तु मगवतः ऐश्वयं ब्रह्मत्वापेक्षयं। प्रिवर्ष माधुर्यगुणो वर्तते । अनुरागे एव मगवतोऽनिक्च नीयस्य चारितार्थ्यं भवति । तेनैव माधुर्यगुणोनैव सः परमारमा ऐश्वयं ब्रह्मत्वादिकं च विद्वाय भवतानामनुरक्षनाय कदाचिद् घूलिधूतिरतः सन् गोकुले वृन्दावने वा गोपबालकः सह क्रीडिति, कदाचिद् गोपविनितामः सह मधुरलीलां करोति, कदाचिद् भवति स्वरक्षणाय नगनपद्भ्या धावन् माहं होन्तं, कदाचित् स्तम्मं विस्कोट्य सहसाऽवर्तीणो भवति, भवतान् रक्षति च । अत एव कथ्यते यो भवतो भगवन्तं शानम्य ब्रह्ममयं च वित्तः स तु वस्तुतः तस्याशमात्रमेव जानाति, किन्तु यस्तं प्रेममयमवगच्छतिः वस्तुतः सं एव तस्त्वशः सर्वादेन तं जानाति । अत एव प्रेमम प्रमयो महान् द्रत्यमिधाय परमपुरुषार्थमोक्षापेक्षया प्रमेव परमपुरुषार्थः स्वीकृतो भक्तः । भगवतानु सर्वास्यम् भगवतो ब्रह्म-परमासमा भगवाक्षिति रूपत्रयं निगादतम् । तत्र विद्यद्वशानमम् ब्रह्मः तदेव शानिभिर्वास्यम् । परमारमा योगिभिर्वास्यते । किन्तु परमानन्दरस्वरूपो भगवान् प्रममार्गम्यते सम्वत्व प्रममार्गम्यते सम्वतः सम्वतः

पूर्वोक्तविवेचनस्य सारोऽयं प्रतिभाति यद् भक्तिरसः शान्तरसात् न केवरुं-पृष्कोव ।प तु भक्तरसो भावनायाः तीव्रता-व्यावहारिकता-व्यापकता-पारस्परिकश्रेष्ठता-

रे. विदन्ति तत्त्वतत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्भयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दाते । भागवते १।२।११

२. ब्रह्मसिहतायाम् ५।४६ । ३. भागवते १।६।४२ ।

४. श्री जीवगोस्वामीकृत भागवतस्य १।२।११ श्लोकस्य टीकायाम् ।

-सर्वजनसुरुभतादिकारणैरिप सर्वश्रेष्ठः, रमराजश्च विद्यते । तस्मादेव कारणात् भक्तिरसः बान्तरसे, तयोः परस्परं वा नान्तर्भावः कथमि भिवतुमईतीति ।

#### [आ] शृङ्गाररसे भक्तिरसस्य नान्तर्भावः

श्रीअलतेकर, श्रीकोल्हटकरप्रमृतीनां विदुषां मते भक्तिरसस्य मूलभावना या रितः सैव शृङ्गाररसस्यापि मूलभावना (स्थायिभावः)। एवञ्चोभयत्र रित्ति वैनैकैव रितः स्थायिभावः। अतः शृङ्गाररस एव भिक्तिरसस्यान्तर्भावः करणीयः। अतस्ते भिक्तिरसस्य पार्यक्यं न स्वीकुर्वन्ति । तत्तु समीचीनं नास्ति । यतो हि रितर्विस्तारात्मको उत्यन्तव्यापकश्चभावोऽस्ति, या च रितः समाजस्य विविधस्नेहसम्बन्धसूत्रानुसारण विविधमूमिकां घारयित । अत एव भिक्तिरसस्य मूलभावना रितः स्वौत्कट्येन लौकिकश्चाररसस्य मूलभावनारत्यपेक्षया सर्वथा भिन्नास्ति । अन्यच शृङ्गारशब्दो लौकिकश्चेमभावार्थे रुढो वर्तते । अत एव शृङ्गाररसे भिक्तरसस्य नान्तर्भावः समीचीनः।

श्रृङ्गारसभिक्तग्सयोरापाततो बहुविधसादृश्यं विलोक्यते, किन्तु तथ्यां मदं नास्ति । वस्तुतो द्वाविप परस्परं सर्वथा भिन्नावेव । यथाद्दि तत्त्वतः शृङ्गारसः पूर्णत ऐहिको लौकिकश्चास्ति, किन्तु भिक्तरसस्तु सर्वांशत एव पारलौकिक आध्यात्मिकश्चास्ति । शृङ्गारसस्य विषयो वैषयिकं सुखं भवति । किन्तु भिक्तरसस्य विषयो विशृद्धं पारमार्थिकं सुखम् । शृङ्गारसस्य । शृङ्गारसस्य । शृङ्गारसस्य । शृङ्गारसस्य । शृङ्गारसस्य । शृङ्गारसस्य । पाकृतजनो भवति । किन्तु भिक्तरस्य । शृङ्गारससे आलम्बनभावः स्थूलः सक्षीवश्च किन्तु भिक्तरसे द्व निर्गुणः सगुणो वा, सूक्ष्मः परास्तर श्चापि भवति । अन्यव्च निर्जीवम् तिरिप प्रतीकरूपेण तस्यालम्बनभावः । शृङ्गारससे समवयस्कताया अपेक्षा, किन्तु मिक्तरसे वयसो मेदोऽपि भवति ।

वैषयिकसुखस्य विपूलवासनामध्ये निमजतोः स्त्रीपुरुषयोः स्नेहसस्बन्धस्य वाख्वः शृङ्कारः, यत्र विशुद्धप्रेमभावस्य सर्वथाऽभाव एव । प्राकृतस्त्रापुरुषयोः स्नेहसम्बन्धः सामान्यतो ।वषयवासनावासितो भवति, यत्र बिह्मुंखवैषयिकसुखस्य प्राधान्यम् । अत एव प्राकृतजनानां प्रणयव्यापारः कामोऽभिधीयते । सः कामो मनसो विकारो निकृष्ट-प्रवृत्तश्चास्ति, विशुद्धप्रेमभावस्य प्रातवन्धकश्चापि । किन्तु भिक्तरसे प्रकृतिजन्यकामः संयमितो भूत्वा विशुद्धप्रेमभावे परिणमते । एवञ्च स्वाभाविकविशुद्धप्रेमभावेऽनन्तताया असीमतायाः परात्यरतायाश्च भावो भवति । तदर्थं प्रेमाधारस्य विशिष्टताऽपरिहार्येव । अत एव ताहशविशिष्टप्रेमाधारस्य स्थानं परमात्मेव भवितुमहति, यतो हि स एव विशुद्धप्रेमणः परमविषयः । हृदयस्थितस्य कीवस्थातिगृदरहस्यं प्रेमेव भवति । तत्याप्यर्थं

१. रसिवमर्शे पृष्ठे २६२। २. रसिवमर्शे पृष्ठे २६३।

१. हिस्ट्री आफ संस्कृत पौर्टिक्स पृष्ठे १०० श्री वी॰ पी॰ कागो कृते ।

भिक्तरसंसामनाया अपेक्षा विद्यते । इत्यं चं शृङ्काररसभिक्तरसयोः परस्परं पार्यंक्यं भिक्तरस्य अष्टता च सिध्यति ।

शृंकाररसे गुल्यतः शारीरिकसम्बन्धतया, ततोऽप्यधिकं तु वैषयिकमुखसम्बन्धतया एवं स्लेहः समुदयित किन्तु मेहिरसे प्रेम मानसिकधरातलादारम्याऽऽध्यात्मिकधरातले चरमोत्कर्षतं प्राप्नोति । तस्मिनेवाऽऽन्तरिकता, व्यापकता, सूक्ष्मता स्थायित्वक्षः भवति । तस्य सम्पूर्णोऽनुभवश्चात्मनिवेदनेन सम्प्रोरितः परिप्लावितं भवति । तस्यौदार्यं माधुर्यञ्चानिवेचनीयमेवास्ति । एवञ्च महिरसोऽयं (प्रेम ) मानवजीवनस्यः रथूलव्यवहारे सूक्ष्मदिव्यज्योतिर्विद्यते । तयोः (कामप्रेम्णोः) पार्यक्यं विवेचयतां गौडीयवैष्णवाचार्याणां मते 'आत्मेन्द्रियप्रीतिरिच्छा' कामः (शृङ्कारः), 'कृष्णोन्द्रिय-प्रीतिरिच्छा' प्रेम इति निरूपितम् ।

मिक्तरसस्याऽऽनन्दातिरेकेणाऽऽत्मसंपृक्तपरस्ंपृक्तभावनाभ्यः सर्वथा विनिर्मुको मक्तः सन्चिदानन्दमयो जायते । किन्तु वैषियकवासनावासिते लौकिकशृङ्काररसे न ताहंशीः स्थितः । जहीनमुखशृङ्काररसस्यापेश्वया चिदुन्मुखस्य मिक्तरसस्य भेष्ठता प्रतिपादकानाः दार्शनिकमकानां मते यदा सर्वप्रथमं लौलार्थं भगवता सृष्टिनिर्मिता तदा स्वात्मानमिक दिविधमकरोत् सः । तत्रको नारायणोऽपरश्च तस्य शिक्तर्थभीः । सा प्रदृत्तिनिष्टित्तिस्याः भवति । यतो हि सा भगवत इच्छास्या वर्तते । यां विना सोऽपूर्णो भवति । अत एव प्रवृत्तिनिष्टित्तिस्या सा शिक्तः भगवतः प्रसन्नार्थं पूर्णार्थं वाऽऽत्मानं समर्थं अनीवः प्रसीदिति । भिक्तरसे ताहशात्मसमर्पणभावस्यौत्वद्धां मवति । अत एव कान्तामावस्यौः पासना मिक्तरसे सर्वश्रेष्ठा कथ्यते ।

किन्तु लैकिकप्रीतौ प्रेम जडोन्मुखं भवति, अत एव कान्तामावोपासनायां जडासक्तेरेव प्राधान्यम् । लौकिकस्नेहस्य विषयत्वे सति तदेव प्रेम शृङ्काररसस्य विषयो जायते, अतस्तत्प्रेम अनुरागस्य निम्नतमं रूपम् , किन्तु तत्प्रेम यदा कदाचिदुन्मुखं भगवद्विषयकं वा जायते तदा तदेव प्रेम उज्ज्वलस्तरूपे परिणमते । अयमेवोज्ज्वल-भिक्तरूपे ( मधुररसः ) भिक्तरसमेदेव्विष परमश्रेष्ठतमः कथ्यते । भक्तरिममेव मेद्दं माधुर्योपासनं विलोक्य केचन भिक्तशृङ्कारयोः पार्थक्येऽसमर्था अमूवन् । किन्तु सैद्धान्तिकदृष्ट्या व्यावहारिकदृष्ट्या च यत्र शृङ्काररसे लौकिका एव विषयालम्बनान्याश्र-याल्यक्तानि च भवन्ति, अपि च तत्रवे संयोग-वियोगजन्ये मुखदुः खेऽपि वर्तेते अर्थात् शृङ्काररसस्य सम्बन्धः संयोगवियोगजन्यमुखदुः खेन सह वर्तते । भिक्तरसस्य तु सम्बन्धः सर्वशक्तिमता सर्वव्यापकेन भगवता सह भवति । स भगवान् तु दुग्धेषु घृतमिव, तिलेषु तैल्लीमव, काष्टेषु विह्निरिव विश्वस्य सर्वरिमन् वस्तुनि व्यापकोऽस्ति । तत्रोच्यते यद्दिः

१. तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतस्स्वरणीषु चामिः ॥ श्वे॰ उ॰ १।१५

अमदान् सर्वव्यापकस्तदा कर्य तस्य वियोगो जायते ! तत्र समाधत्ते साधकावस्या सिद्धावस्थामेदेन साधना द्विविधा । तत्र साधकावस्था प्रथमावस्था, यस्यामवस्यायाः -सामक्रमकः परमित्रयतमस्य परमात्मनः परिचयं लगते शनैः शनैः साधको भगवतः -सौन्दर्यां ग्रमपि प्राप्याऽऽनन्दातिरेकेण विह्नलायते । सा च विह्नलता यथा यगा वर्दते तथा तथा मक्तसावकानां विरहपीडाऽपि प्रखरतरा जायते । मायायाश्चाकविक्येक न्यदा कदाचित् सा विरहपीडा वर्द्धते तदा भक्तो विरहाकुलो जायते । तदा तीव्रतमिक रहपीडया व्याकुलीकियमाणः स भक्तो भगवन्तं प्रति स्वेच्छया व्यवहरति । अनयैवाः SS ध्यारिमक विरह्वेदनया साधकः सत्यमनुशीलयति । साधनायाः दीपशिखाः प्रज्वालयति -खर्वदा। अतो विरहद्शायामेव मक्तो भगवतोऽद्भुतमधुरलीलामनुभवति । अत एवः अकानां दृष्टी विरहद्शा वरदानरूपैव । भक्तानां कृते सा विरहदशा भगवत्प्राप्त्यर्थम-मोषमस्त्रं विद्यते । अत एव सा विरहदशैव भक्तेः सदाऽभिल्रष्यते । या प्रमातिः न्योगिभिः दुःसाध्यसाधनैः प्राप्यते सैव विरहिणीभिः (गोपवनिताभिः ) भक्त्यैव अनायासेन प्राप्यते । श्रीशङ्कराचार्येणापि प्रोषितपतिकास्नेह इवोपासना स्वीक्रियते । इत्यं च जडा जडिनिखिलचराचरे सर्वाधिकं सत्यं सनातनं वस्तु विरह एव वर्तते। स एव निमित्तभेदेन जलताङ्गवनानारूपं गृह्णाति, अतो विरह्भाव एव वस्तुतो मिक्तरस-स्योद्गमभूमिर्विद्यते ।

तद्भिन्ना सिद्धावस्था भगवता सह पूर्णमिलनावस्था वर्तते। यत्र भक्तः सर्वतो भावेन भगवित प्रविश्वति। यदा भक्तेर्श्वायते यदर्थमहमज्ञानवशात् 'नाभिस्थितकस्त्रूरि-कामृगवत्' यत्र तत्र भ्रमामि, स तु परमात्मा मम हृद्य एव विशानते 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे तिष्ठत्यर्जुन' इति गीतोक्तवचनात् , तदा भक्तानामनन्तवियोगोऽनन्त-संयोगे परिणमते । तात्पर्यमिदं यद्यपि भिक्तरसे सर्वत्र भासमानपरमेश्वरस्य संयोगो वियोगो वा तात्त्विकहष्ट्या नास्ति, तथापि साधनावस्थायां वियोगदशा समुद्भाव्यतेऽन्-रागस्य परिपक्वाताये । किन्तु शृङ्काररसस्येव भिक्तरस्याऽऽधारो न लौकिकः, अपि तु परमविशुद्धोलोकिक एव । अतो विश्वलम्भहष्ट्यापि तयोभेदः परिलक्ष्यते ।

अपि च शङ्काररसस्य विप्रलम्भदशायामात्मविश्वासापेक्षया प्रियविश्वासस्य प्राधान्यम् , किन्तु मिक्तरसस्य विप्रलम्भदशायां साधक आत्मविश्वासेनेव विरहपयोधी स्वजीवनतरणिमवतारयति । शङ्काररसे तदानीं पर्यन्तमेव विरहपीडासह्या, यावद् विरही जानाति यन्मम प्रियतमोऽपि मामभिवाञ्छति । किन्तु म करसे आत्मविश्वासस्य प्रियविश्वासस्य च साहाय्येन विरहिसाधको दुःखमि सुखत्वेनेव गणयति । तस्य तात्पर्यमिदं नास्ति यद् शङ्कारे आत्मविश्वासस्य सर्वधाऽभाव एव, किन्तु तत्राऽऽत्मिवन

१. ब्रह्मसूत्रे १।१।४ शाङ्करमाध्यम् ।

श्वासापेसया प्रियविश्वासस्यैव प्राधान्यम् । शृङ्काररसस्य भृक्तिरसस्य वाऽऽवारशिका द्व स्तेह एव, तं विना तयोगंगनचुित्वपासादस्य निर्माणं कथं भवेत् । किन्तु शृङ्कारे प्रिय्वविश्वासस्य प्राधान्यम् , भिक्तरसे तु प्रियविश्वाससहकृताऽऽत्मविश्वासस्य प्राधान्यं भवति । एवञ्च विश्वलम्भान्तगेते मानदशानां तदुपशमनोपायानां च सुस्पष्टपरियोजना शृङ्कारे एव भवितुमहित, भिक्तरसे ताहश्याः परियोजनायाः सम्भावना न कथमपि सम्भवति निराकारब्रह्मणा सह । यद्यपि लौकिकसम्बन्धस्य साहश्यं यत्किञ्चिद्-मेदेन सहोभयत्र तौल्यमेव, तयोर्मुख्यवैषम्यं तु भिक्तरसे शृंगाररसस्य मेदानां यथाकथिञ्चत्समावेशः सभाव्यते, किन्तु शृङ्काररसे मिक्तमेदानां समावेशः कथमपि भवितुं नाहतीति । एवञ्च दृश्यते शृङ्काररसस्याऽऽलम्बनानि लौकिकव्यापारा एव किन्तु यक्तिरसस्याऽऽलम्बनं त्वलौकिकसम्बन्धव्यापार एव ।

यदि च कथ्यते भिक्तरसे पूर्णानन्दः समनुम्यते साधकैस्तत्र कि मानमिति, वर्हि स्थैन शृङ्कारादिरसेऽप्यानन्दानुभूते कि मानमिति है तत्र रसज्ञानां मते यथा शृङ्कारादिवासनावासिताः सद्धदया एव प्रमाणमिति कथ्यते तथैन भिक्तवासनावासिताः भक्ता एव मिक्तरसम्बादनेऽपि प्रमाणभिति कथ्यते । तस्माद् तथोभिक्तरसशृङ्काररसयोः सर्वथा पार्थक्यमेन, अतः शृङ्काररसे भिक्तरसस्य नान्तर्भावः सम्भवति भिक्तरसज्ञानां मते।

कतिपयप्राचीनानां मिक्तरसस्यास्वीकारे हिन्दीभाषायाः सुपिसद्धकविश्रीजयशङ्करप्रसादेनेदं कारणमुक्तं यत् तेषां मते वस्तुतो भिक्तरसः शृङ्काररसस्यैव दार्शनिकरूपान्तरमेव वर्तते । शृङ्काररसस्यैव रसधारादार्शनिकपृष्ठभूमो भिक्तरसरूपे प्रवाहिता
नामान्तरेण । प्राचीनरसज्ञानां मते भिक्तरापाततो हैतमूला एव, तस्माद् मक्ती
रसाभावं मन्यन्ते रसज्ञाः । तेषां मते हैतमूलाभिक्तः 'तद्ज्ञानं तुन्छत्वात्
बन्धनमुज्यते' इत्युक्त्वा बन्धनमूलैव । किन्तु तज्ञोचितं, यतो ह्यहैतब्रह्मैव भक्त्यर्थं
हैततया परिकल्पते । अतः स भिक्तरसः स्वीकर्त्तन्य एव । अत एव कालान्तरे
बुद्धिवादप्रमावेण सः सम्यक्ष्मकारेण पल्लवितः पुष्पितः फलवान् च वभ्व । अतस्तयोः
परस्परं नान्तर्भावः कर्त्तन्यः । यतो हि तयोः परस्परमन्तर्भावोऽन्यवहार्योऽसङ्कतश्च
प्रतिभासते । अत एव भिक्तरसः सर्वस्वतन्त्रः सर्वश्रेष्ठ। रसराजो वर्तते ।

## [ इ ] अद्भुतरसे भक्तिरसस्य नान्तर्भावः

अद्मुतरसे भिक्तरसे चाऽऽकरिमकघटनायाः समावेशो भवति । तयोः रसयोर-प्रत्याशितघटनां विलोक्य केषाञ्चिन्मतेऽद्मुतरस एव भिक्तरसस्यान्तर्भावः क्रियते । तत्तु समीचीनं नास्ति । यतो हि भिक्तरसे आकस्मिकघटनया भक्तरालम्बनं भगवन्तं प्रति भक्तस्य चैतसि स्नेहः श्रद्धा चोदेति । गीतोक्तहशा भगवतो विराटस्वरूपं विलोक्य भक्तचेतिस मगवन्तं प्रति श्रद्धानुरागौ चोदितस्तत्र तस्यापेक्षया स्वस्य रुघुतापि श्रायते।
यथा प्रवादीनामभूत् । किन्तु अद्भुतरसे श्रद्धास्नेहादीनां सद्भावानां कथापि दुर्छभा ।
तत्र केवलमाश्चर्यभावनाया एव प्राधान्यं भवति । किन्तु भक्तिरसे भगवत ऐश्वर्यभाधुयंयोश्च बोधेन भक्तचेतिस भक्तिमावावेगः समुदेति न त्वाश्चर्यम् , यतो हि भक्तद्धदेवे
सर्वदा भगवन्तं प्रति श्रद्धास्नेहादिरूपानुरागज्योतिर्ज्वलयित, यया रिखातो भक्तोऽद्युतमिष भक्तित्वेनेव वर्णयिति । वस्तुतो भक्तिरसेऽनुरागस्य प्राधान्येनाद्युतो मक्तिरसस्य
संचारिमावमात्रं जायते ।

मिन्तिविषयककान्येऽपि भगवतोऽद्मुतिविप्यति तत्रापि मुख्यं लक्ष्यं द्वः तस्यैश्वर्यलीला माध्येलीलादीनां च महत्त्वस्य प्रदर्शनमात्रमेव । साधकः स्वसाध्यस्य लीलाविलासं दृष्ट्वा विस्मयविमुग्धो जायते । तत्र विस्मयो भिन्तिरसस्य सञ्चारिभाव-मात्रम् । एवमेवाऽऽधिनिकरहस्यवादिकान्येषु प्रभोः कल्पितमूर्त्तेमीनिसकप्रत्यक्षीकरणं भवति । तत्र च भगवन्तं प्रति स्नेहस्याकर्षणमेव तिष्ठति । इत्यं च परिज्ञायते भिन्तिरसेऽनुरागस्य श्रद्धायाश्च प्राधान्यम् । तस्मादसुद्मुतरसे भिन्तरसस्यान्तर्भावो न भवितुमह्तीति ।

# [ई] वीरकरुणरौद्रभयानकवीभत्सरसेषु भक्तिरसस्य नान्तर्भावः

वीराग्रुपर्युक्तरसानां भाक्तरसस्य चाऽऽलम्बनभावस्य स्थायिभावस्य च पार्यक्येन भिक्तरसायने मधुसूदनस्वामिना तेषां परस्परमैक्यं न स्वीकृतम्। एवख तन्मते युद्धवीरदानवीरधर्मवीरदयावीरादीनामालम्बनभावस्य स्थायिभावस्य च पार्थक्यं स्पष्टमेव । अतो रौद्रभयानकवीभत्सादीनां भगवद्प्रीतिविरोधित्वेन तेषां भक्तिरके अथवा तेषु भक्तिरसस्यापि नान्तर्भावो भिवतुं शक्नोति ।

एवं भक्तिरसस्य साधनविषयेऽपि 'धर्मेण पापमपनुदति तस्माद् धर्मे परमं वदन्तिः' इत्यादिना धर्मस्य भक्तेः सहायकत्वेन कथं न भगवत्प्राप्तौ साधनं तथा शमोऽपि विषयवैमुख्यसम्पादकतया कथं न भक्तिरसस्य साधनमिति प्रश्ने उच्यते शपनाशकत्वेन धर्मः, विषयवैमुख्येन च शमः परम्परया यथाकथञ्जिद् भक्तिरसस्य साधनं भवेत् किन्तु साक्षात्मानं नास्ति । आल्क्ष्यनस्य पार्थक्यात् । यथा हि—

राष्यं च वसुदेवश्च भार्यामातृसुताश्च ये । यच्च लोके ममायत्तं तद्धर्माय सदोद्यतम्।।

इत्यादिना स्पष्टतया युधिष्ठिरस्य धर्मोत्साहो ज्ञायते किन्तु भगवद्विषयिकाया रतेर-भावाद् न तत्र भक्तिरसो निष्णद्यते । एवमेव विरागमूलकशान्तरसेऽप्यनुरागमूलक-भक्तिरसस्य नान्तर्भावः, न वा तौ परस्परमन्योऽन्यस्य च पूरकौ स्तः । एवमेव ईर्ष्याभयजन्यद्वेषस्य भगवद्विषयकस्वेऽपि साक्षात् चित्तदुत्तिविरोधित्वेन न तस्य भक्ति- रसत्वशातिः । एकमेव मुग्रवत्मीतिविरोधित्वेन रौद्रभयानकी च भिक्तरसत्वेन महीनांस्वाचेते । अत उभाविप भिक्तरसात् पृथगेव । एवं च हर्यते वीरकरणादिरसेषु भिक्तरसस्य, भिक्तरसे च तेषां नान्तर्भावः सम्भाव्यते । तस्मात् सर्वाधारसर्वव्यापक-भगवद्विषयकत्वेन भक्तिरस एव परमोपादेयः सर्वश्रेष्ठो रसराजश्चामिधीयते ।

इत्थं च स्वव्यापकत्व-स्वभाविकत्व-सर्वजनपुरुभत्व-क्रियाशीलत्व-विरुक्षणत्व-सार्वत्रिकत्व-भावोत्कट्ट्यादिगुणवैशिष्टतया समाधिषुखवदेव भिक्तरसः समास्वाद्यते भिक्तरसः । अत एव भिक्तरसञ्जानां मते काव्यशास्त्ररसः समाहताः शृङ्कारादिनव-रसारतु केवलं ब्रह्मानन्दसहोदरा एव, किन्दु भिक्तग्सरतु साक्षाद् ब्रह्मानन्दस्पेणैव समास्वाद्यते । स्पर्गोस्वामिमते समाधिजन्यब्रह्मानन्दस्तु भिक्तरसास्वादस्य परमासु-तुक्त्यमपि भवितुं नाहंति । भागवितकारवेदव्यासमते भिक्तरसास्वादस्तु ब्रह्मानन्दादपि श्रेष्ठतमो वर्तते । तन्मते भिक्तरसामृतसुषासमुद्रे निमज्जनः साधकाक्षतुवर्गमपि वृणोपमं मन्यन्ते । इत्यंभूतस्य भिक्तरसस्य केष्वपि रसेषु नान्तर्भावो भवितुमहंतीति । न च भिक्तरसे एव तेषां श्रङ्कारादिरसानामन्तर्भावो भवितुमहंति ।

भक्तिः पञ्चमपुरुषार्थः

भारतीयदार्शनिकदृष्ट्या संस्कृतसाहित्यकाव्यशास्त्रीयपरम्परायां सर्वेषां रसानां येन केनापि पुरुषार्थेन सह सम्बन्धो विद्यते । अत एवाभिनवगुतमते पुरुषार्थोपयो।गत्वेना25- न्दाधिक्येन वा श्रृङ्कारादिनविधा एव रसाः प्रकीर्तिताः । एवमेव पुरुषार्थोनामिष् पेन केनापि रसेन सह सम्बन्धो वर्तते । तत्र धर्मार्थकामेः सह वीरादिरसानां,
मोच्चेण मह शान्तरसस्य च सम्बन्धोऽस्ति । एवमेव भिक्तस्पपुरुषार्थन सह मिक्तरसस्य
सम्बन्धोऽस्य भिक्तरसञ्चानां मते । एवच्च मिक्तरिष पञ्चमपुरुषार्थः सिध्यति ।
पुरुषार्थचतुष्ट्यस्य कथनं त्यचारमात्रमेव । तत्र पुरुषार्थचतुष्ट्यातिरिक्तस्य
भिक्तपुरुषार्थस्य स्वीकारे चिरकालात् प्रतिष्ठापितसिद्धान्तस्य द्द्रानिः स्याच्चेत्त्रशेच्यतेन्
तेन कापि श्रतिनं मवेत् , परम्परायाः लङ्घनं भवेच्चेत् तेन किम् । तद्रयमेवोक्तं
महाकविना विल्ह्योन—

प्रौढिप्रकर्षेण पुराणरीतिः व्यतिक्रमञ्चाधतमः पदानाम् । अत्युजतस्भोटितकञ्चकानि बन्दानि कान्ताकुचमण्डलानि ।।

१ ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत् परार्द्धगुणी कृतः । नैति भक्तिमुखाम्भोषेः परमागुतुलामपि ॥ भक्तिरसामृतसिन्धौ १।१।१६

२. भागवते-४।६।१० ।

३. ते नवैव रसाः । पुमर्थोपयोगित्वेन रञ्जनाधिक्येन वा इयत्तामेवापदेशयत्वात् । श्रामनवभारत्या प्रथमभागे पृ० वे४१ ।

४. विक्रमाञ्चदेवचरिते-१।१५

अर्थात् यथा कामिनीकुचकाठिन्येन यदि तस्याः कब्चुक्याः शीर्णत्वं भवेत् तर्हि तत्र कुचकाठिन्यस्य धाशस्त्यमेव न तु दौर्ण्यम् , तथैव यदि परम्परागतस्य मार्गस्य प्राशस्त्येन कर्मणा लङ्घनं भवेत् तत्र न कोऽपि दोषो मन्यन्ते विपश्चितः । एवमेव गतानुगतिकेन परम्परावर्णितस्य पुरुषार्थचतुष्टयरूपमार्गस्य प्रकृष्टतमेन भक्तिरूपपुरुषार्थेन लङ्घनं भवेत् तथापि तत्र विरोधो नोद्भाव्यः सुधीभिः । परम्परानिरूपितत्वेन पुरुषार्थचतुष्टयस्यैवौचित्यमिति न मन्तव्यम् । अत एवोक्तं कविताकामिनीकामुकेन किवकुलगुरुकालिदासेन-'पुराणमित्येव न साधु सर्वम् अर्थात् अन्धपरम्परया नेत्रोन्मिल्य पुरातनं सर्वं सत्यं तथा नवीनं सर्वमस्यमिति न वक्तव्यम् । तत्र नीरक्षीरन्यायेन स्वन्यायोचितवुद्धया निर्णतव्यम् ।

तस्माद् दुःखादत्यन्तभिन्ना सुखानुभूतिरूपा भिन्तरिष पञ्चमपुरुषार्थः स्वीक्रियते स्वामिमधुस्दनाचार्यः । पुरुषार्थचतुष्टयस्य कथनं तु गतानुगतिकैव । अपि च विचार्यते-धर्मार्थकाममोक्षा न स्वरूपत्वेन पुरुषार्थः स्वीक्रियन्ते विद्वद्भिः। अपि तु तजन्यसुखमेव पुरुषार्थत्वेन स्वीक्रियते ।

तत्रादौ धर्मादीनां स्वीकरणं पश्चात् तज्जन्यसुखस्य च पुरुषार्थत्वेन स्वीकारे गौरवं मवित । अतो धर्मादिविशेषं विद्याय केवलं सुखमात्रमेव पुरुषार्थं इति स्वीकृते सित समाधिसुखादि महत्तमं भिक्तसुखमि स्वतन्त्ररूपेण पञ्चमपुरुषार्थः सिध्यति । एवञ्च मिनत्ररूपपुरुषार्थः परमानन्दस्वरूपतया धर्मार्थकाममोक्षादिषु मध्ये एव सिववेशियतन्यः, अथवा पृथग्रूपेण पञ्चमपुरुषार्थः स्वीकर्त्तन्यः । तस्माद् भिन्तः पञ्चमपुरुषार्थः, तस्य पञ्चमपुरुषार्थस्य भिनतरसेन सह सम्बन्धो विद्यते नात्र विचिकित्सा लेशोऽपि ।

१. भासो इासः कविकुलगुरः कालिदासो विलासः-

प्रसन्नराघवे —

२. मालविकाग्निमिन्ने - १।२

रे. दुःखासंभिन्नसुखं हि परमः पुरुषार्थ इति सर्वतन्त्रसिद्धान्तः । धर्मार्थकाम-मोक्षश्चत्वारः पुरुषार्थ इति प्रसिद्धिस्तु लाङ्गलजीवनमितिवत् साधने फलत्ववचनादौपचारिकी । भ० २० (टीकायाम् ) पृ० १४ ।

४. घर्मार्थंकाममोक्षाणां स्वतः पुरुषार्थस्वाभावात् तज्जन्यमुखस्यैव पुरुषार्थस्वे गौरवादननुगमारुच धर्मजन्यस्वादिविशेषणं परित्यज्य सुखमात्रं पुरुषार्थं इति स्थिते समाधिसुखस्येव भक्तिसुखस्यापि स्वतन्त्रपुरुषार्थस्वात् । तत्रैव पृ०१६

भ्र. पुरुषार्थचतुष्टयान्तर्गतत्त्वेन वा स्वतन्त्ररूपेण वा भक्तियोगः पुरुषार्थः परमानन्दस्वरूपस्वादिति । भ० र० पृ० १७ ग्रन्थकारकृतटीकायाम् ।

ាស់ នា បក្សេក ប្រកួត ស្ថិត្ត ស្ថិត្ត ប្រកួត្ត ប្រកួត

#### अक्तिरसस्य प्रमेदाः

प्राक्तनवर्तमानकालिकसद्मिक्तवाधनाविगलिते द्वते चित्ते प्रेमामिकियुक्तविभावानु-भावसञ्चारिसंयोगाद् मिक्तरसः साधकरास्वाद्यते । स च मिक्तरसो मिक्तरसज्ञानां विदुषां मते मुख्यगौणमेदेन द्वादश्यकारो वर्तते, तत्र शान्तमिकरसः, शीतिभिक्तरसः, प्रेयोभिक्तरसः, वात्सल्यमिक्तरसः, मधुरमिक्तरसंश्चेति पञ्चमुख्यमिक्तरसाः, तथा द्वास्यमिक्तरसः, अद्मुतमिक्तरसः, वीरमिक्तरसः, कदणमिक्तरसः, रौद्रमिक्तरसः, भावानकमिक्तरसः, वीमत्समिक्तरसश्चेति सप्तगौणमिक्तरसाः प्रतिपादिताः श्रीरूपगोस्वा-मिना भवितरसामृतसिन्धी महता संरम्मेण।

१-शान्तभिक्तरसः—स्विभावानुभावसात्त्वसस्द्वारिभिः परिपोष्यमाना शान्तिरितरेव शान्तमिक्तरसरूपेणाभिव्यज्यते । तस्य स्थायिभावः शान्तरितः, तस्याश्च समासान्द्रश्चेति द्वौ भेदौ । तत्र योगिनो सम्प्रशातसमाधौ भगवत्त्वरूपा समुद्भृता रितः
समा दित तथा च या परमात्मदर्शनोद्भृता रितः सा निर्विकल्पसमाघेरिप सहस्रगुणाधिकसान्द्रत्वात् सान्द्रेति कथिता । शान्तभिक्तरसे नराकृतिश्चतुष्ठं जः परमात्मा
विषयालम्बनरूपः, सनकसनातनाद्यस्तपस्विनश्च श्चानिनो मुमुक्षां त्यक्त्वा श्रीकृष्णतद्भक्तकृपया भिक्तवासनायुक्ता यदि भवेयुस्तदा ते आश्चयालम्बनानि । तत्त्विचारवनशैलादिवासिजनसङ्गसिद्धन्तेत्राद्या उद्दीपनिभावाः । नासिकामदृष्टिरवधूतचेष्टः।
वनशैलादिवासिजनसङ्गसिद्धन्तेत्राद्या उद्दीपनिभावाः । नासिकामदृष्टिरवधूतचेष्टः।
विममता भगवद्विद्वेषिजनेऽपि द्वेषराहित्यं तद्भक्तजनेऽपि नातिभिक्तमौनं ज्ञानशास्त्रेऽभिनिवेश इत्यादयोऽनुभावाः । शीतासाधारण-शीतसाधारणभेदेनानुभावो द्विविधः,
तत्र निरपेक्षता, निष्कामता, निर्वेरभावः, निरदृष्ठारता, निर्भयता, सुखदुखसमभावः,
स्थानित्यादयश्च शीतासाधारणानुभावास्तथा जुम्भा, अङ्गपीडनम्, स्तवनिमात्यदयश्च
सौतसाधारणानुभ्वाः कथ्यन्ते । अश्रुपातरोमाञ्चाद्याः प्रलयवर्जिताः सात्त्वकभावाः,
निर्वेदमितपुत्यादयः सञ्चारिणः सन्ति । यद्यपि नाट्ये निर्विकारप्राधान्येन शमस्यादी
नानतस्य स्थानं न स्वीक्रियते, नाट्ये तस्याभिनयस्याशाक्यत्वात् , किन्तु रितयुक्तत्वेन

१. समाघौ योगिनस्तिसम्ब सम्प्रज्ञानाम्नि । छीलायामपि लब्बेऽस्य बभूबोत्कम्पिनी ततुः ॥ भ० र० सि० ३।१।२४ कारिकोदाहरणम्

२. सर्वाविद्याध्वंसतोयः समन्तादाविभूतो निर्विकल्पे समाघौ । जाते साक्षात् यादवेन्द्रे स विन्दन् मय्यानन्दः सान्द्रतां कोटिघासीत् ॥

३. भक्तिरसामृतसिन्धौ-प॰ वि॰ प्रथमलहर्याम् ।

मिन्तरसर्शेस्तत्र शान्तभिन्तरसः स्वीक्रियते । शान्त भिन्तरसस्योदाहरणं यथा — कदा शैलद्रोण्यां पृथुलविटिष कोडवसितः, वसानः कोषीनं रचितफलकन्दाशनरुचिः । द्विदि ध्यायं धृदुरिह मुकुन्दाभिषमहं, चिदानन्दं ज्योतिः क्षणमिन विनेष्यामि रजनीः ।

र-प्रीतिभक्तिरसः — स्वानुक्पैर्विभावानुभावसात्त्विकसञ्चारिभिः परिपुष्टा सगदद्-विषयिणी प्रीतिरेव भक्तानां चेतिस समास्वाद्यतां प्राप्य 'प्रीतिभिक्तरस'संज्ञां प्रीतिमक्तिरसस्य स्थायिमावो भगवद्विषयिणी रतिरेवेति । अनुप्राह्यस्य दासत्वात् सम्भ्रमप्रीतिरुोल्यभेदाच गौरवप्रीतिरिति तस्य द्वौ भेदौ स्तः। तत्र स्वानुरूपविमावादिभिः परिपुष्टा सती संभ्रमयुक्ता प्रीतिरेव सम्भगप्रीतिरसक्षे षरिणमते । आलम्बनभावस्तस्य निष्कारणकरुणावरुणालयः, दिव्यगुणगणविशिष्टः, सुद्दद्वतः, सर्वज्ञः, सर्वरक्षकः, कत्तु मकत्तु मन्यथाकत्तु समर्थः, सर्वशक्तिमान् परमाराध्यः परमात्मा विषयालम्बनंतथा प्रभुनिदेशवशवतिनः, प्रमुताज्ञानविनम्रिधयः, विश्वस्ताः, आज्ञापालकाः, भगवद्विषयकश्रद्धावन्तः, दासभावापन्नाः भक्ता आश्रयालम्बनानि भवन्ति । तेषां दासभावापन्नानां भक्तानां चाधिकृताश्रितपारिषदनुगेति चत्वारो भेदा भवन्ति । तत्राधिकृतस्तु मगवत्पदत्तां कामपि सेवां सम्पादयन् भगवन्तं सेवते यथा जगतः स्रष्टा प्रजापतिर्वहाा, देवानां राजा महेन्द्रश्चेति । शरण्यः, ज्ञानिचरः, सेवानिष्ठश्चेति भेदेन केवलं भगवन्नि साश्रितो भक्तः त्रिप्रकारको भवति, तत्र शरणागतः सुग्रीवविभीषणादयस्तया जरासन्धवद्धराजादयश्चेति । ज्ञाननिष्ठास्तु भगवत्तत्त्वं विज्ञाय मोक्षस्यापि कामना विहाय केवलं भगवन्तं समाश्रिताः शौनकाययः । सततं भगवरसेवापरायणा हनुमत्पुण्ड-रीकादयः सेवानिष्ठमकाः सन्ति । भगवत्सेवापरायणा अपि समये समये ये भगवन्तमपि मन्त्रयते, ते दाहकोद्धवनन्दादयः पारिषदो भक्ताः सन्ति । ये च भक्ताः सर्वदा भगवतोऽनुगमनं सेवनं वा कुर्वन्ति तेऽनुगभक्ता इति कथ्यन्ते । तस्य च पुरस्थ-ब्रजस्थमेदेन द्वौ मेदो भवतः । धुर्य-धीर-वीरभेदेन पारिषद्भक्तस्य भेदत्रयमिति । उद्दीपन्नभावस्तु साधारणासाधारणाभ्यां द्विविधः । तत्र साधारणस्तु मगवदनुग्रहप्राप्तिः तत्पदरजः प्राप्तिः, तद्मकानां सान्निध्यम् , तेषां सत्सङ्गः, मुक्तावशिष्टप्रसादप्राप्तिश्चेति,

१. 'रससिद्धान्तः स्वरूप और विश्लेषणे' पृष्ठे २७४ आनन्दप्रकाश दीक्षित ऋते।

२. म॰ र॰ सि॰ ११ कारिकोदाहरणस्थात् पृ॰ ३२०।

३. आत्मोचितैर्विभावाद्यैः प्रीतिरास्वादनीयताम् । नीता चेतिस भक्तानां प्रीतिभिक्तरसो मतः ॥ भ०र०सि०३।२।३ ।

असाधारणस्तु भगवदीषद्हास्यम्, तस्य गुणगणश्रवणं कीर्त्तनं, मुरलीनादः,
-शृङ्कनादादयश्चोहीपनभाविति कथ्यन्ते । अनुभावश्चापि साधारणासाधारणमेदेन
दिविधः, तत्र स्वकर्त्तव्यपालनम्, स्वेष्टे परमनिष्ठाः, भगवद्भक्तेषु देवराहित्यम् , तेषु
- मैत्रीभावाश्चासाधारणानुभावास्त्रया भगवत्सम्मानितेषु मित्रेषु सम्मानम् , तद्भित्रेषु
- वैराग्यश्चेति साधारणानुभावा भवन्ति । स्तम्भादयाः सर्वे सात्त्वकभावा भवन्त्यत्र ।
सामान्यत्या यद्यपि सर्वे सञ्चारिभावाः स्वीक्रियन्ते तथापि मदश्रमत्रासापरमाराल-स्यौग्यकोधासूयानिद्रादयः प्राधान्येन स्वीक्रियन्तेऽत्र ।

प्रमुताज्ञानयुक्तत्त्वेन भक्तानां चेतित समुत्यन्नः कम्पः समादरो वा सम्भ्रमः, तेन-चैक्यं प्राप्तवती प्रीतिरेव सम्भ्रमप्रीतिरिति कथ्यते । सा च सम्भ्रमप्रीतिः प्रेम-स्नेह-रामभेदेन त्रिविधा भवति । शङ्कारहितवद्धमूला प्रीतिः प्रेमेयुच्यते, तेन प्रेम्णा चित्तस्य सम्द्रद्वस्थितिरेव स्नेह इति, दुःखेष्विपि सुल्यमनुभाविका विशिष्टमावद्योव रागश्चेति कथ्यते । सा संभ्रमप्रीतियोंगायोगभेदेन पुनर्द्धिषा, अयोगोऽप्युत्कण्ठित-वियोगभेदेन दिहस्रोत्कण्ठत्वम् , तत्रोत्कण्ठायामौत्मुक्य-दिन्दिवि सायते, तत्राहष्टपूर्वस्य परमात्मनो दिहस्रोत्कण्ठत्वम् , तत्रोत्कण्ठायामौत्मुक्य-दिन्दिविद्यचिन्ताचापल्यजडतोन्मादमोहानां प्रावल्यं मवति । स्वेष्टस्य क्षणमि विच्छेदो वियोगः, तत्र वियोगे तापः, कृशता, जाड्यम् , धेर्याभावः, व्याधिकन्मादः, मूर्ज्यां, जागरणम् , अवलम्बस्ट्यता, मृतिरिति दशावस्था समुत्यचन्ते ।

गौरतप्रीतिः—गौरवप्रीतिः स्वविभावादिभिः परिपुष्टा सती गौरवप्रीतिरसरूपेण सक्कसद्भूदयसाधकैः समस्वाद्यते । श्रीकृष्णस्य लाल्यानां प्रद्युम्नसम्वादीनां सम्बन्धिनां श्रीकृष्णे गौरवमयीप्रीतिः गौरवप्रीतिः, सा एव स्वविभावादिभिः परिप्रष्ठासती गौरव-प्रीतिरसरूपे परिणमते । रक्षकः, पालकः, बुद्धिबलविद्यायुक्तः श्रीकृष्णोऽत्र विषयालम्बनम् । श्रीकृष्णस्य प्रेमभाजनानि प्रद्युम्नादय आश्रयालम्बनानि । श्रीकृष्णस्य वात्सल्येन सूर्यंस-सिमतप्रेषणाद्य उद्दीपनमावाः । श्रीकृष्णस्य मार्गानुसरणम् , नमस्क्रिया विनयाधिक्यम्, विज्ञपाणपरित्यागेनापि तस्याऽऽज्ञापरिपालनिमत्यादयोऽनुभावाः । सम्भ्रमप्रीतिवत् सर्वे स्तम्भादयः मान्तिकभावास्तथा तद्वदेव सञ्चारभावाश्चात्र भवन्ति । पुनरस्या अपि सम्भ्रमप्रीतिवदेव योगायोगादिप्रमेदा भवन्ति । प्रीतिमिक्तरसस्योदाहरणम्—

पञ्चत्वं तनुरेतु भृतिनवहाः स्त्राशे विशन्तु स्फुटं, धातारं प्रणिपत्य इन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम् । तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गण — ब्योम्नि ब्योम तदीयवर्त्मनि धरा तत्तालवृन्तेऽनिलः ॥ श्रीरूपगोस्वामिनः, भा॰ वा॰ रा॰ पृ॰ ४९

### ३-प्रेयो भक्तिरसः

स्वसमुचितविभावादिभिः परिपुष्टिं गता सख्यरितर्भक्तानां चेतिस प्रेयोभिक्तरसरूपेणः समास्वाद्यते । दास्यभावस्य (प्रीतिभिक्तरसस्य ) प्रवृद्धा प्रीतिरेवोक्तरसरूपेण बुध्यते । दास्यभावे भक्तः प्रभोः सभीपं मर्यादया विज्ञूम्भतो नियन्त्रितश्च तिष्ठति । येनः स्वद्धदयस्यं भावं नोपस्थापयति । किन्तु रसेऽस्मिन् भक्तः सभ्रमप्रीतेः स्थाने प्रागादविश्वासात् सम्पूर्णप्रतिबन्धरिहतो भवति । एवञ्चात्र विमुक्तसंभ्रमसख्यरितरेवास्यः रसस्य स्थाथिभावात्वेन निगद्यते ।

दिसुजश्रीकृष्णोऽस्य रसस्य विषयालम्बनं तस्य वयस्याश्चाश्रयालम्बनानि । सम्बन्धप्रागाद्धात् पुरव्रजस्थमेदेन वयस्यस्य द्वौ मेदौ स्तः । तत्र पुरस्था भीम र्जुनाद्यः, मेत्रीभावदृष्ट्या वर्जसम्बन्धिभक्ताः सुद्धत्सखाः, प्रियनमंसखाः सखायश्चिति चतुर्धा भवन्ति ।
तत्र वयसा श्रीकृष्णापेक्षया श्रेष्टाः, वात्सल्यभावेन युक्ताः, अत एव तत्रक्षणो सदाः
तत्पराः सुमद्रवलमद्राद्यः सुद्धत्सखाः । समवयस्काः, अत एव श्रीकृष्णोन सद्दः
निःसङ्कोचभावेन कन्दुकादिकीडायां तत्पराः श्रीदामसुदामप्रभृतयः प्रियसखाः ।
श्रीकृष्णस्य परमरद्वस्यकार्येषु सद्दायकाः, प्रेयसीरद्दस्यसद्दाय्याः शृङ्कारभावानुमोदकाः
सुवलादयौ गोपाः प्रियनमंसखाः तथा अध्युषा श्रीकृष्णापेक्षया कनिष्ठाः प्रीतिसमन्विताः
सेवासुद्धाभिलाषिणो मरन्दमणिबन्धादयः सखाय इति कथ्यन्ते ।

ते चतुर्विषा मक्ता अपि नित्यप्रिय-सुचर-साधकमेदेन त्रिधा। तेषु केचित्स्व-मानतः स्थिरमतयो मन्त्रिवसमुपासते, केचित्स्वभावचपळास्तं विदूषका इव परिहास-यन्ति, केचित्सरळस्वभावाः सरळतापूर्वकं तं सेवन्ते, केचिन्नानाकीड्या विस्मापयन्ति। एवञ्च मित्राणि तस्य श्रीकृष्णस्य तं विविधस्वभावयुक्तैः सेवयन्तः पवित्रमेत्रीविचित्र-चास्तां वर्धयन्ति । श्रीकृष्णस्य कोमारपौगण्डकैशोराणि वयांसि तथा शृङ्कं, वेशुः,-शंखादयश्चोद्दीपनभावा भवन्ति । रसेऽस्मिन् पौगण्डवयसः प्राधान्यम्, ब्रजे कौमारमिष सम्मतम्, कैशोरं तु सर्वत्रैव गृद्धते ।

१. स्थायी मानो विमानाचै: खख्यमात्मोचित्तैरिह । नीतिश्चत्ते सतां पुष्टिं रसः प्रेयानुदीर्यते ॥ मितरसामृतिस्निधी ३।३।१।

२. कोमारं पञ्चमाब्दात्तं पौगण्डं दशमाविध ।
कैशोरमापञ्चदशात् यौननं तु ततः परम् ।।
अष्टमासाधिकदशवर्षपर्यन्तं श्रीकृष्णस्य अजे प्रकटिवहारः । अतं एव कृष्णस्यालपकालत एव वृद्ध्या मासचतुष्टयाधिकवत्सरपर्यन्तं कौमारम् । ततः परमष्टमासाधिकपर्यन्तं पौगण्डम् । ततः परं दशवर्षपर्यन्तं कैशोरम् । ततः परमिष्कि
सर्वकालं व्याप्य दशवर्षं कैशोरं तन्नैव सदा स्थितः ।

रसेऽस्मिन् मुष्टामुष्टिलगुडालगुडिकन्दुकच्तवाद्द्वादिकीडाभिः श्रीकृष्णस्य मनोरखनम्, पर्यक्कदोलादिषु तेन सद्द समुपविश्य प्रद्वसम्, विविधपरिद्दासः, जलविद्दारः, लास्यादयः, सर्वसाधारणिकया अनुभावा भवन्ति । स्वेदः, रोमाञ्चः, स्वरभङ्गः, कम्यादयश्च सास्विकमावास्तथा उप्रता, त्रासः, आलस्यञ्च विद्दाय सर्वे सञ्चारिणोऽत्र परिगणिताः । तत्र योगे मृतिकलमादयस्तथाऽयोगे मदद्दर्धगर्वनिद्राधृत्यादयः परित्यज्यन्ते । उत्तरोत्तरं परिवर्धमाना विमुक्तसंभ्रमस्थायिरूपस्त्यरतिरेव क्रमशः प्रणय-प्रेम स्नेद्द-रागादिरूपेण परिणमन्ते । तत्र च विप्रयोगे (वियोगावस्थायाम् ) तापः जागर्यालम्बनशून्यताऽघृति-र्जडताव्याधिरुन्मादमून्क्रांमृतिश्चेति दशदशा अपि समुद्भाविताः ।

प्रीतिभिक्तरसे वात्सल्यमिक्तरसे च विषयाश्रयालम्बनयोरन्योन्यं गौरवलाघवरूप-भिन्नता भवति किन्तु प्रयोभिक्तरसेऽस्मिन् विषयाश्रययोः सर्वथा साम्यहेतुत्वादास्वान् चाऽऽधिक्यं जायते । तच्च सख्यभावापन्नसहृदयशाधकैकगम्यमस्ति ।

रसोऽयं प्रेयोरतिस्तथा प्रेयान्रस इति रूपेण श्रीमधुसूदनस्वामिनाऽपि स्वीकृतः । श्रीनारायणभट्टे नापि सख्यरतिस्थायिभावः प्रेयोभिकृतः स्वाकृतः ।

पूर्वोक्तविवेचनानुसारेण सजातीयमाधुर्यभावेन सहैव प्रेयोरसः चित्ते कम्पि चमत्कारं जनयति । रसेऽस्मिन् भगवतो भक्तस्य च भावः ममान एव, सेन्यसेवकयोभेदो नाम सम्भवति । एवञ्च सर्वेषु रसेषु प्रेयोभिक्तिरस एवातिशयप्रियो रसस्तदुपासकानाः रसशानां मते । स च प्रेयोरसः सख्यभावापन्नानां भक्तरसञ्चानां चेतस्येव प्रस्कुटति । प्रेयोमिक्तिरसस्योदाहरणं यथा—

रहिंस संविदं हु-छुयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् ।
बृहदुरःश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरितस्पृहा मुझते मनः ॥ भागवते १०।३१।१७
४—वात्सल्यभक्तिरसः

स्वतमुचितविभावानुभावसात्त्विकभावतञ्चारिभावेश परिपुष्टि गता भौकृष्णविषया वत्सलरतिरेव वात्सल्यभिक्तरसरूपेणानुभूयते रसज्ञैः साधकभक्तैः । तस्य स्थायि-

- १. अङ्गेषु तापः कृशता जागर्योलम्बनशून्यता । अधृतिर्जंडता व्याधिस्त्मादो मुच्छितं मृतिरिति ॥
- २ शुद्धा च बत्सलरितः प्रेयोरितरिति त्रिणा। विशुद्धो बत्सलः प्रेयानिति मिक्तरसस्त्रयः॥
- ३. गौरवाद्यविनिर्मुक्ता विसम्भात् समयोर्द्योः । सस्यरितः स्थायिमानः सा जेया मिक्तवर्त्मगैः ॥ मिक्तरसतरिक्वण्यां पृष्ठे ₹२८
- ४. विभावाचैस्तु वात्सरूपं स्थायी पुष्टिमुपागतः । एष वत्सळतामात्रः प्रोक्को भिक्तरसो बुधैः ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ ३।४।१।

भावस्त्वनुक्रम्पनीयं प्रत्यनुक्रम्पयितुः सम्भ्रमरिहता वत्सलरितरेव विद्यते । रसेऽिसम् भगवान् बालक्रूषणोपास्यते । अत्र भगवतो विभृतेरैश्वर्यस्य परिज्ञानं नावबुध्यते । पितरौ यथा स्वबालक्रकल्याणाय सततं हितं चिन्तयतः तथेवात्रापि सैव भावना भगवन्तं प्रति क्रियते । अत्र तु प्रीतिरतेरिव सम्भ्रमस्य न स्थानम् , न वा प्रेयोरतेरिव विश्रम्भस्यैव स्थानम् , किन्तु तयोक्परि अनुक्रम्पाकर्त्तुर्गुक्वर्गस्यानुक्रम्पैव स्वाभाविकी रितर्भवित, सैव वत्सलरितः, सैवास्य रसस्य स्थायिभावो भण्यते । एवळ नन्दयशो-दादीनां श्रीकृष्णं प्रति या ममत्वभावना, यथा मम पुत्रोऽयं श्रीकृष्णं इत्यादिका, याऽन्यत्रभावपदेन व्यवद्वता, सैवात्र वात्सल्यस्य प्राणः, यद्यपि श्र कृष्णोऽनन्तशिक्तः संवित्यत्तर्थापि ब्रज्जलीलाम्मौ समागते तिसमन् मात्रा यशोदया ऊल्ललो निबद्धः, तत्र केवलं वात्सल्यभिक्तरसस्यैव प्रभावो नान्यस्यति । एवळ्च यशोदाप्रभृतेर्वत्सलरितः स्वभावत एव प्रौदा विद्यते किन्दु लीलावैशिष्ट्येन कदाचित् प्रेमस्नेहरागत्वेनाप्यवन् वुष्यते ।

रसेंद्रिसन् सर्वसुलक्षणसमन्तितः, कोमलाङ्गः, श्यामाङ्गसुन्दरः, विनयी, दातृत्वादिगुणगणगरिष्ठः श्रीकृष्णो विषयालम्बनम् , अपि चात्र ज्ञानवैराग्येश्वयादिज्ञानराहित्येनानुप्राह्मरूपेण चालम्बनत्वमपि भवति श्रीकृष्णो । श्रीकृष्णो सद्भाववन्तो लालनपालनशिक्षादिव्यवस्थापका गुरवः, मातापित्रादयः, बजेश्वरीब्रज्यराजो रोहिण्युपनन्दपत्न्यादयत्तथा देवकीकुन्तीवसुदेवादयश्चाश्रयालम्बनानि । प्रोक्ताश्रयालम्बनेषु बजेश्वरी
बजराजश्च सर्वश्रेष्ठ लाश्रयालम्बने । रसेद्रिमन् लाल्यरूपविषयालम्बनस्यैश्वर्यज्ञानं वाधकं
भवति । श्रीकृष्णस्य कौमारं पौगण्डिकशोरे चापि वयः, रूपम् , वेषः, शैश्ववचापल्यम् ,
स्मतहास्यम् , जल्पनम् , लीलादयश्चोद्दीपनानि सन्ति । अपि चात्र श्रीकृष्णस्य
स्वल्पदन्तता, शनः शनेर्मुहुर्मुहुः पादप्रक्रमता श्रणकदितम् , श्रणहितम् ,
स्वाङ्गष्ठपानम् , उत्तानशयनम् , कराम्बुजे नवनीतम् , शिरसि काकपश्चः, शृङ्गमुरलीप्रमृतिवाद्यानां वादनादयश्च वात्सल्यभिक्तरसे वैशिष्टयोनोद्दीपकाः भवन्ति ।

श्रीकृष्णस्य मातृपितृग्रहवर्गैः शिरश्चुम्बनम् , मुखकपोलचुम्बनम् , आलिङ्गनम् , शरीरावयवसंवाहनम् , नामग्रहणपूर्वकमाह्वानम् , आशीर्वचनम् , लालनम् , पालनम् , पालनम् , रातियश्यानुमावे परिगणितानि । स्तन्यस्नावरूपनवमसास्विकभावसहितं स्तम्भाद्यः सर्वेऽष्टौ सास्विकभावा भवन्ति रसेऽस्मिन् । मिक्तरसर्गैग्ष्टसास्विकभावातिरिकः स्तन्यस्नावरूपनवमन्तनः सास्विकमावः समुद्भावितश्चेति वैशिष्ट्यमन्यापेक्षया ।

यद्यपि प्रीतिभिक्तरसे प्रोक्ता सर्वेः सञ्चारिभावा रसेऽस्मिन् स्वीक्रियन्ते किन्द्यः अपस्मारसञ्चारिभावस्यात्र प्राधान्यं भवति । वियोगावस्थायां चिन्ताविषादनिर्वेद जदः तादैन्य चपलतोन्मादमोहादीनामाधिक्येनोद्रेको भवति । अपि च वियोगे प्रीतिमिक्तरबन्वदेव दशदशा भवन्ति ।

पूर्ववर्णितप्रेयोरसापेक्षयाऽस्य रसस्य वैशिष्टयमस्ति, यतो हि तत्र मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या प्रेयोरसस्य सिद्धौ विषयस्य प्रीतेर्ज्ञानं नितान्तमावश्यकम् , यथा 'श्रीकृष्णस्य प्रीतिर्म-मोपरि वर्तते हित ज्ञान्त्वेव सखा कृष्णं प्रत्याकृष्यते, ततः स्नेहो जायते, यतो हि तत्र सामान्यमावनाया एव प्राधान्यम् । भावनानुकृल्येनैव प्रेयोरसस्तिष्ठति । विषये भावस्य प्रातिकृल्येऽभावे वा सख्यभावो न कथमपि पुष्यति । किन्तु रसेऽस्मिन् तज्ज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, यतो हि मातुद्ध दयं पुत्रकल्याणाय स्वाभाविकेनैव दर्याद्व प्रेमासकं च भवति । श्रीकृष्णस्यानुरागो मातरि यशोदायामस्ति न वेति ज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि यशोदायाः स्नेहः पुत्रे श्रीकृष्णेऽवश्यमेव वर्तते ।

मिक्रितस्थानां मते प्रीतिप्रयोगात्सल्यादिरसत्रयी मक्तानां चेतसि मिश्रितामिश्रितरूपेण वातुभ्यते । श्रीकृष्णस्यापेश्वया ज्येष्ठेऽपि तेन सह क्रीडनात् बलदेवस्य सस्यं प्रीतिवात्सल्ययुक्तम् , युन्निष्ठिरस्य वात्सल्यं प्रीतिस्वाभ्यां संयुक्तम् , भाहुकादिभृत्यानां प्रीतिर्वात्सल्यताः नकुलसहदेवनारदादीनाञ्च सस्यं प्रीत्याकारालम्बतम् , शिवगद्दौ-द्वादीनां प्रीतिश्व सल्येन मिश्रिता प्रतिपादिता सन्ति मिक्तशस्त्रेषु ।

वात्सल्यमिक्तरसोऽयं क्यगोस्वामिमते नाट्यहैः साहित्यकरिष स्वीकृतः । नारायणमहे नापि वात्सल्यभिक्तरसस्याभयालम्बनस्य बहुविस्तारं प्रदश्यं पर्यन्ते मिक्करसामृतसिन्धुकारमतमेवानुसृतम् । कविकर्णपूरमते वात्सल्यभिक्तरसस्य स्थाबिन् भावस्तु मिमकारः इति वर्तते । वात्सल्यभिक्तरसस्योदाहरणं यथा—

> सुतमञ्जू लिभिः सुस्तनी चित्रुकाग्रे दवती दयार्द्रधीः। समलालयदालयात् पुनः स्थितिभाजं नजराजगेहिनी॥

# ९-मधुरमक्तिरसः

श्रीरूपगोस्वामिना 'उज्ज्वलनीलमणि' प्रन्ये मधुररसः सावयवो निरूपितः । तत्र नायकमेदः, नायकसहायकमेदः, हरिवल्लमा, श्रीराधा, नायिकामेदः, यूथेश्वभेदः, दूतीमेदः, सिलमेदः, आलम्बनम् , उद्दीपनम् , अनुभावः, सात्त्विकमेदः, सञ्चारिभावः, स्वायिभावः, श्रङ्कारमेदः, मानम् , विप्रलम्भः, संभोगश्चेत्यादिविशिष्टप्रमेदवर्णनद्वारा

१. रफ्टं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः ।
स्थायीवत्सलतास्नेदः पुत्राद्यालम्बनं मतम् ॥ साहित्यदर्पयो ३ २५१
स्वीकुर्वते रसमिमं नाट्या अपि केचन ॥ मिक्तरसामृतसिन्धौ ३।४।२७

२. पितृवर्गो मातृवर्गस्तत्सस्यं ये समागताः। बाह्मणाः कुलबुद्धाक्षः ... ... ... ।। भिक्तरस्तरिक्वमम् पृ०१२६

३. अळक्कारकौरतुमे पृष्ठे १३३।

मधुररसं स्वतन्त्ररूपेण संस्थाप्य रसोऽयं 'रसराट्' इत्युपाधिना विभूषितः श्रीरूपगोस्वा-मिना । यद्यपि प्रोक्तविषयाः प्रायः सामान्यतया परम्परागतनियमानुसारेणैव वर्णिताः, तथापि तत्र स्थायिभावादिशसङ्के कतिपयं नूतनं तथ्यं समुद्धाटितं तेन ।

यथा शृङ्गारादिरसाः सर्वेर्नाऽऽस्वाद्यन्ते, अपि त पुण्यवद्भिः सद्भृदयेरेवाऽऽ-स्वाद्यन्ते, तथेव मधुररसोऽयं प्राक्तनाधुनिकविपुलसद्भिक्तवासनावासितैः सद्भृदयेरेक समास्वाद्यते । न त सर्वेर्जनेः सुलभश्चेति । श्रीरूपगोस्वामिमते त रसोऽयं निवृत्तानु-पयोगित्वाद् दुरूहत्वात् रहस्यत्वाच्च संक्षिप्तयैव निरुप्यते । श्रीजीवगोस्वामितेऽपि रह-स्यत्वादेव काव्य-शास्त्रीयरसज्ञैलोंकवासनावासितैः परमदिव्यरसोऽयं न समास्वाद्यत इति प्रतिपाद्यम् तस्या महत्त्वं प्रतिपादितम् ।

निखिलसंस्कृतवाङ्गंये मिक्तरसान्तर्गतो मधुररसोऽयं शुचिः, शृङ्कारः उज्ज्वलश्चेति नाम्ना व्यवह्रियते भिक्तरसञ्चानां, विशेषतया मधुररसञ्चानां मते । श्रीमदानन्दवर्धनाचार्य-मतेऽपि परम्परागतशृङ्काररस एव केवलं न्यूनाधिकभावपरिवर्तनेन भिक्तशास्त्रे मधुररस्व त्वेन कथ्यते । एवमेव गीतगोविनदे जयदेवेनापि 'शृङ्कारः सिखमूर्तिमानिव' इति पद्ये शृङ्कार उज्ज्वलरूपे मधुररसे वा व्यवहृतः । एवच भरतमुनिप्रभृतिभिः काव्यशास्त्र रखनेः प्रथमोक्तत्त्वाद् आद्यः शृङ्काररस एव । पद्मपुराणानुसारेण भगवतः श्रीकृष्णस्य शृङ्कारमयस्य मिक्तरस्य मधुररसरूपेण परमोत्कृष्टता प्रतिपादिता" । एवमेव मिक्तरन

१. पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम् ॥ साहित्यद्र्येगे पृ॰ १०७

२. प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति बस्य सद्मिकवासना ।

एष भिक्तरसास्वादस्तस्यैव हुदि जायते ॥ भिक्तरसामृतसिन्धी २।१।७

३. निवृत्तानुपयोगित्वाद् दुरूहत्वादयं रसः ।

रहस्यत्वाच्च संक्षिप्य वितताङ्गोऽपि लिख्यते ॥ मिक्तरसामृतसिन्धौ रे।५।२

४. यदमितरसशास्त्रे व्यक्तिवैदग्ध्यवृन्दं । तद्युमपि न वेतुं कलाते कामिलोकः । तद्यिलमपि यस्य प्रेमसिन्धौ न किञ्चिन् , मिश्चनमजितगोपीरूपमेतद् विभाति ॥

गोपालचम्पूकान्ये २४

भू. शृङ्कार एव मधुरः परः प्रह्मलादनो रसः ॥ ध्वन्यालोके २।७

६. शृङ्गारः सिल मूर्तिमानिव मधौ मुख्यो हरिः क्रीडित ॥ —गीतगोविन्दे १।४।१ °

न राधिका समा नारी, न कृष्णसदृशः पुमान्।
 वयः परं कैशोरात्, स्वभावः प्रकृतेः परम् ॥
 ध्येयं कैशोरकं ध्येयं, वनं बृत्दावनं वनम् ।
 श्याममेव परं रूपमादिरेव परो रकः॥

वद्यपुरायो पाताल खण्डे ७७।५२-५३

सञ्चानां मते भागवतीयप्रथमश्लोकस्य 'जन्माद्यस्य यतः' इत्यस्य व्याख्यानुसारेणः आद्यस्य अाद्यरसस्य (शृङ्काररसस्य मधुररसस्य वा), जन्म — उत्पत्तिः, यतः — यस्मात् श्रीकृष्णादित्यादिभिर्मधुरभिक्तरसः प्रतिपाद्यते ।

स्वसमुचितविभावादिभिः पुष्टिं गता मधुरारितरेव मधुरमितरसरूपेण मतौः सहृदयसाधकैः स्वचेतिस समास्वाद्यते । अस्य मधुररसस्य नायकः ( श्रीकृष्णः ) नायिकाश्च ( श्रीकृष्णिप्रयाः ) परस्परं विषयालम्बनान्याश्रयालम्बनानि च भवन्ति । श्रीकृष्णस्य प्रियासु राधिकाऽनन्या वर्तते । यद्यपि मधुररसः शृङ्काररससदृश एवं वर्ण्यते किन्तु शृङ्काररसे सहृदयाः सामान्यतया कामवासनावासिता भवन्ति । मधुररसे तु कामवासनाया लवोऽपि न भवति । तत्र श्रीकृष्णस्य तित्रयाणाञ्च परस्परं रितः सचिदानन्दमयी भवति । भित्रशास्त्रानुसारेण मधुररसास्वादकानां चित्तस्था न केवलं कामवासना एव, अपि द्व सर्वा अपि वासनाः श्रीयन्ते ।

मधुरारितरेव गोपीकृष्णयोः संभोगस्य कारणम् । श्रीकृष्णस्य कान्ताभावेनोपासिता उपासनेव मधुररसत्या कथ्यते । सैव मक्तरेन्तिमा सर्वोत्तमा दशा, यतो हि नाम भगवता सह कस्यापि मर्यादानिर्वाहस्य, न वा कस्यापि परस्परं सङ्कोचस्य स्थानम् । इयमुपासना लौकिकदाम्पत्यसदृशा अपि सर्वथा तद्भिन्ना, यतो हि लौकिकदाम्पत्य वासनायाः प्रकृतिर्भवति, तत्रापि केवलं स्वार्थस्यैव स्थानम् । किन्तु मधुररसो हि दिल्यं वस्तु, यत्र मक्तानां चेतिस निःस्वार्थानुरागस्य प्रकाशो भवति । तत्र परस्परं राघा-कृष्णयोवियोगः क्षणमपि न भवति । तत्र परस्परं प्रमा उत्तरोत्तरं परिवद्धते । इयमेव रागानुगायाः पराकाष्टा । तत्र मगवदर्थं सर्वं सम्प्यंते । श्रानारदवचनानुसारेण तत्रः 'तत् सुखिसुखित्वम्' इति भावना परस्परं भवति ।

आलम्बनविभावस्तु तत्र मधुररसस्य नायकः सुरम्याङ्गः, कान्तियुक्तः, विवि-धाद्मुतभाषावित् , सत्यवाक्यः, प्रियम्बदः, सुपाण्डित्यः, प्रतिभान्वितः, विद्यमः, चतुरः, दक्षः, कृतशः, सुदद्यतः, देशकालसुपात्रशः, धार्मिकः, शरणागतपालकः, प्रेमवश्यः, नारीगणमनोहारी, सर्वाराध्यः सकलसद्गुणयुक्तः श्रीकृष्णो भवति । सोऽयं धीरोदात्तधीरोद्धत्तधीरललितधीरप्रशान्तभेदैः प्रथमं चतुर्विधः, पुनः पत्युपपतिमेदेना-

१. वस्यमाणैर्विभावाद्येः स्वाद्यतां मधुरारितः । नीता भिक्तरसः प्रोक्तो मधुरास्यो मनीषिभः ॥ उज्ज्वलनीलमणौ । आत्मोचित्तैर्विभावाद्येः पुष्टिं नीता सतां हृदि । मधुरास्यो भवेत् भिक्तरसोऽसौ मधुरारितः ॥ भिक्तरसामृतिसन्धौ ३।५।१ः

२. मितरसामृतसिन्धौ २।१।१६-२६ श्रीमद्भागवते १।१६।२६-२८, मित्रचन्द्रिकायाम् ए०छ १६४ ।

ष्ट्रिक्षः, पुनरनुकृत्वक्षिणश्यद्यश्चितिक्षेण चातुर्विध्याद् द्वात्रिशद्येदः, तत्र द्वारकायां पूर्णः, मशुरायां पूर्णंतरः व्रजे पूर्णंतमश्चेति त्रिविधत्यात् षण्णवितमे दयुक्तो नायको मधुररसे भवति । प्रोक्तनायकमेदेषु यद्यपि धीरोद्धतश्यद्यष्ट्रोपपितप्रमेदाः सद्गुणसमन्विते विषयात्रम्बने श्रीकृष्णे परस्परं विषद्धत्वाद् दोषायन्ते, तथापि भिक्तरसशानां मते प्राकृतनायके ते दोषवहा एव, किन्तु ते रसस्वरूपात्मके श्रीकृष्णे न दोषायन्ते, अपितु तिस्मन् तेऽपि गुणायन्त एव¹ । मधुररसस्य सर्वस्वः परस्परविषद्धधर्माश्रयमूतः परमातमा एव लीलाविलासाय भक्तमनोरज्जनाय तेम्यो भिक्तरसस्वादनाय च प्रकटित भृत्रक्ते, अत एव तिस्मन् न किमप्यनौचित्यम् । भिक्तरसङ्गानां मते औषपत्ये तु (परकीयोपासनायाम्) मधुररसस्य पूर्णंतमविकासो जायते । यथा काव्यरसङ्गानां मते लोके वे दोषास्तेऽपि रसस्यालौकिकत्वे सित गुणायन्ते । तथेव सर्वरसाधारभूते श्रीकृष्णे परस्परविषद्धभूता ये लोकिकदोषा तेऽपि गुणायन्ते एव ।

वया निखिलसानन्दमूर्तिः, रसावतारः, परमसौन्दर्यनिष्ठः, परमप्रेमास्पदः, शन्तरूपपरमात्मा मधुररसस्य विषयालम्बनभावो वर्तते तथैव कान्ताभावभाविताः भगवतः सेवासपकाः, भगवत्प्रीत्यर्थं सर्वं समपंकाः, रागात्मकपथपथिकाः भक्तजना एव मधुररसस्य उऽशियालम्बनभावा भवन्ति । भिक्तरसज्ञानां मते शृङ्काररसस्य साक्षात्स्वरूपः, रसावतारः, कान्तरूपः श्रीकृष्णो विषयालम्बनभावस्तथा श्रीकृष्णस्य कान्ता आश्रयान् सम्बन्धपेण निरूपिताः । नायकः श्रीकृष्ण इव श्रीकृष्णप्रिया अपि विशुद्धप्रेममाधुर्ययुक्ता सल्लक्षणसमन्विताः मधुररसस्य विषयाश्रयालम्बनभावा भवन्ति । ताः प्रथमं स्वकीयान् परकीयाभेदेन द्विविधा । तत्र द्वारकायां श्रीकृष्णस्याष्ट्रात्तरशताधिकषोद्धशसद्द्यसंख्याका नायिकाः पाणिप्रहर्गापूर्वंकं लब्धाः सन्ति । तत्राप्येशवर्याद् इविमणी सौभाग्याच्य सल्यभामा वरिष्ठे ।

रागेणैवार्पितात्मानो छोक्युग्मानपेक्षिणा। धर्मेणास्वीकृता यस्तु परकीया भवन्ति ताः ॥ उज्ज्वलनीलमणौ

१. लघुत्वमत्र यत्प्रोक्तं तत्तु प्राकृतनायके । न कृष्णे रसनिर्यासस्वादार्थभवतारिणि ॥ उज्ज्वलनीलमणौ १८

२. अलौकिकत्वमेतेषां भूषणं न तु दुषणम् ॥ साहित्यदर्पणं ३।१३

मात्सर्याद्याः प्रतीयन्ते दोषत्वेन यद्प्यमी ।
 लीलानिशेषशालित्वानिदींषोऽत्र गुणाः स्मृताः ॥
 मियो विरोधिनोऽप्येते केचिन्नगिदता गुणाः ।
 हरी निरंकुशैश्वयांत्मकोऽपि न स्यादसम्भवः ॥भिक्तिरसामृतसिन्धौ २।१६८९-६०

इत्यादि छक्षणान्विताभिः कन्याभिः बने श्रीकृष्णः पतिभावयुक्तः समुपास्यते, ताः सर्वाः परकीयाः । व्रजस्थाः श्रीकृष्णेऽनुरक्ताः सर्वाः परकीया एव । एवंविधोक्ताः सरकीयाऽपि कन्या-शौढा चेति मेदेन द्विविधा ।

व्यवसूषु श्रीकृष्णस्य नित्यसङ्चरी, परमाङ्क्लादिनी,महाशकिरूपा राघा मधुररेस्क सर्वीत्तमाश्रयणी वर्तते । परमसुन्दरो नन्दनन्दनः तस्याः प्रेम्ण आलम्बनं विद्यते । मधुररसस्याश्रयभूता राघा त साधात्कृष्णमयी, प्रेमरसमयश्रीकृष्णस्वरूपा तथा मूर्तिमती-श्रीकृष्णकीडैव परिलक्ष्यते । सा च वयसा मध्यमा, स्वभावेन समा, प्रगादप्रेममावेन च वामा वर्तते ।

भिक्तरसशास्त्रानुसारेण नायकनायिकयोः सम्बन्धानुसारेणाभिसारिका-वासकस्त्री-त्कण्ठिता-विप्रलब्धा-खण्डिता-कल्डान्तरिता प्रोषितभर्तु का स्वाधीनभर्तु केतिप्रभेदेनष्ट-विधा नायिका वर्णिता । धीराधीरा धीराधीरेतिमेदेनापि नायिका त्रिधा मवति । सुनश्च नायकप्रेमानुसारेणोत्तमा-मध्यमा-कनिष्ठाभेदेन त्रिविधा नायिका । तास्पर्यमिदं बत् त्रिपथगाधारेव क्य-वयः-प्रकृति-स्वभाव-प्रेमवृत्ति-प्रेमदश्चित्रमेदेन नायिकाया-मेदप्रभेदाः शताधिका भवन्ति । अत एव तस्य साङ्गोपाङ्गं निरूपणं विद्वाय मिकरस-दृष्ट्येव केचन प्रभेदा निरूपिताः ।

उद्दीपनभावस्तत्र मगवतोऽनुपमं रूपम्, गुणः, चेष्टा, अङ्गसौरभम्, प्रसाधनम्, भगवद्धाम, सत्सङ्गः, भक्तजनाश्च मधुररसस्योद्दीपका भवन्ति । गुण-नाम-चरित-मण्डन-सम्बन्धि तरस्थितिमेदेन मधुररसस्योद्दीपनभावाः षड्विधा भवन्ति । तत्रोद्दीपनगुणः कायिक-वाचिक-मानसिकमेदेन त्रिविधः, पुनः कायिकोद्दीपनगुणो वयो रूप-लावण्य-सौन्दर्याभिरूपता-माधुर्य-मार्दवितिमेदेन सप्तधा । तत्र वयोऽनुसारेण वयःसन्धः, नवयौवनम्, व्यक्तयौवनम्, पूर्णयौवनञ्चेति चतुर्विध उद्दीपनभावः । कायिकगुचेडुः, रूप-लावण्य-सौन्दर्य-माधुर्यादीनां च वैशिष्ट्यं वर्तते । तत्रामूषितादङ्गानिःस्ता शोभैन-रूपमिति । मुक्ताफलस्याऽऽन्तरिकछायेवाङ्गेषु लोचनानन्दकरी कान्तिरेव लावण्य-समिति । अङ्गप्रस्यङ्गानां सुशिलप्टसन्धिवनध्यन्यो यथोचितं सन्निवेशः सौन्दर्यमिति ।

रै. अङ्गान्यभूषितान्येव केनचिद् भूषणादिना । येन भूषितवद् भाति तद्रूपमिति कथ्यते ॥ उज्ज्वलनीलमणौ २३

२. मुक्ताफलेषु छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । प्रतिमाति यदक्केषु छावण्यं तदिहोच्यते ॥ उज्ज्वलनीलमणौ २६ ।

वै. अङ्गप्रत्यङ्गकानां यः सन्निवेशो यथोचितम्। सुश्लिष्टसन्धिवन्धः स्यात्तत्सीन्दर्यमितीर्यते ॥ —उज्ज्वतनीलमणौ २६

नायकस्य नायिकाया वा शरीरस्य स्वाभाविकी मोहकता, मृदुता, रमणीयता, लालित्यं वा माधुर्यं कथ्यते ।

भरतमतानुसारेण सर्वास्ववस्थासु विशेषतया लिलतेषु दीसिषु वा नायिकायाश्चेष्टा एव माधुर्यमिति । एवमेव विश्वनाथमतेऽपि, । धनस्वयमते केवलमनुल्वणत्वमेव माधुर्यमिति । एवमेव विश्वनाथमतेऽपि, । धनस्वयमते केवलमनुल्वणत्वमेव माधुर्यमिति । चिरतोहीपनसा वोऽनुमाव-लीलभेदेन द्विविधः । तत्र चित्तस्थमावबोधकोऽनुभावः । आलाप-विलाप-सन्देशादिमेदेन लीला बहुविधा । मण्डनोहीपनभावो वस्त-भूषण-माल्यधारणानुतेपना दिमेदेन चतुर्विधः । वंशी, शृङ्कध्वनिः, आमूषणाना झरूकृतिः, प्रियसिवदर्शनम् , शृन्दावनम् , गोवर्धनादयश्च सम्बन्ध्युदीपका भवन्ति । चन्द्रिका, मेधः, विषुत् । वसन्दः, चन्द्रावयश्च तदस्थोदीपका मवन्ति । चन्द्रिका, मेधः, विषुत् । वसन्दः, चन्द्रावयश्च तदस्थोदीपका मवन्ति । चन्द्रिका, मेधः, विषुत् । वसन्दः, चन्द्रावयश्च तदस्थोदीपका मवन्ति । तेषु श्रीकृष्णस्य मधुरमुरलीवादनं सर्वश्रेष्ठ उद्दीपका पतिपादितम् , पूर्वोकापेक्षया स्मितः, अञ्चसौरमम् , कन्दुकक्रीडनम् , तुलसी च उद्दीपकाः सन्ति मधुरमिक्तरसस्य ।

अनुभावस्तत्र सामान्यतः कायिक वाचिक सास्त्विक मेदेन मधुररसस्यानुभावाः तिविधाः भवन्ति । तत्र कायिकस्य चाङ्गजायस्नज-स्वभावजमेदेन भेदत्रयं वर्तते । नायिकायाः सास्त्रिकालङ्काररूपानुभावस्य 'उद्भास्वरवाचिको' हो भेदौ स्तः । तत्र नीवीसंसनम् , उत्तरीयसंस्रनम् , केशसंस्रनम् , गाम्भीर्यपूर्वकाङ्गमर्दनम् , ज्म्माप्रभृतय उद्भास्वरोऽनुभावास्तया आलापः, प्रलापः, विलापः, अनुलापः, संलापः, अपलापः, संदेहशः, अतिदेशः, निर्देशः, उपदेशः, अपदेशः, व्यपदेशश्चेति हादशवाचिकानुभावाः । तेषां वाचिकानां सूक्ष्मं पार्थक्यं प्रतिपादितमुण्यवलनीलमणी ।

- १. सर्वावस्थाविशेषेषु दीसिषु लिलतेषु च।
  अनुल्वणत्वं चेष्टायां माधुर्यमिति कीर्त्तितम्।।
  अम्यासात् करणानां तु श्लिष्टत्वं यत्र जायते।
- महत्त्विप विकारेषु तन्माधुर्यमिति स्मृतम् ॥ नाट्यशास्त्रे २४।२७, ३३ -२. सर्वावस्थाविशेषेषु माधुर्य रमणीयता ॥ साहित्यदर्येगे ३।६७।
  - ३. दशरूपके-श३६।
  - ४. रूपं किमप्यानिर्वाच्यं तनोर्माधुर्यमुच्यते ॥ उज्ज्वलनीलमणौ
- 4. अनुभावस्तु वित्तस्यभावानामवबोधकः । भिक्तरसामृतसिन्धौ २।२।१ ।
- ६. चादुप्रियोक्तिरालापो विलापो दुःखुजं वचः । उक्तिप्रत्यक्तिमद्वाक्यं संलाप इति कीर्त्यते ॥ व्यर्थालापः प्रलापः स्यादनुलापो मृदुर्वचः । आलापस्तु पूर्वोक्तस्यान्यथा योजनं भवेत् ॥

रूपगोस्वामिमतानुमारेण सहज्यमेप्राद्धभूताः किलकिञ्चितम् , कुट्टमितम् , विलासम्, ललितम्, विल्वोकम्, मोझायतम्, मोग्ध्यञ्चेत्यनुभावा एव े मोजविश्व-नाथादिकाव्यशास्त्रज्ञानां मते, विच्छित्तिः, विभ्रमः, छीला, विलासः मदः, तपनम्, विच्चेयः, कुतुइलः, हमितम् , केलिः, बोधकश्चेत्येतेऽपि सास्त्विकालङ्काररूपा अनुमावाः। मधुररसे कान्यशास्त्रज्ञैः प्रतिपादिताः परम्परागताः स्तम्भ-स्वेद-रोमाञ्च-स्वरभङ्ग-वेपशु-वैवण्याश्रु-प्रलयाश्चेत्यष्टी सात्त्विकभावा मवन्ति। ते च धूमायितज्विलतदीतोदीत-मेदाच्चतुर्विधाः । भक्तिरससाधनायां तेषां सर्वेषां सास्त्रिकभावानां रिनग्ध-दिग्ध-रक्षाविमेदेन वैविध्यं भवति । सञ्चारिभावस्य रूपगोस्वामिमते मधुररसे औध्यमालस्यं च विहाय काव्यशास्त्रके प्रतिपादिताः सर्वे प्रयक्षित्रशदेव । मधुररसस्योदाहरणं यथा-

> विश्वेषामनुरञ्जनेन जनयन्नानन्दिमन्दीवर-श्रेणीश्यामलकोमलैक्पनयन्नक्कैरनङ्गोत्सवम् । स्व-छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यञ्जमालिञ्चतः

शृङ्गारः सिल ! मूर्तिमानिव मधौ मुखो हरिः क्रीहति ॥ गीतगोविन्दे १।४।१०

## मधुररसस्य स्थायिभावाः

मधुररसस्य स्थायिभावो मधुरारतिर्विद्यते <sup>3</sup> । सा चाभियोगजा-वैषयिकी-सम्बन्धाऽभिमानजा-तदीयविशेषजन्योपमाजन्या-स्वाभाविकीतिमेदेन सप्तविधा भवति । साच मध्रारतिनीयिकादृष्ट्या साधारणी-समञ्जसा-समर्थेति भेदेन त्रिविधा भवति । तत्र साधारणीरतिः स्वसुलात्मिकाऽस्ति । तत्र संभोगेच्छायाः प्राधान्यम् , नातिसान्द्रा सा रति: कुन्जादिषु परिलक्ष्यते । समझसारतिर्भगवतो गुणादिश्रवणजन्या पत्नी-भावसमन्विता सान्द्रात्मिका वर्तते । तत्रोभयनिष्ठारतिर्भवति । सा च दिक्मणिसत्यभा-

> सन्देशस्तु प्रोषितस्य स्ववार्ताप्रेषणं भवेत्। अतिदेशस्तदुकानि मदुक्तानीति यद् वचः॥ अन्यार्थकथनं यत्तु सोऽपदेश इतीरितः। शिक्षार्थवचनमुपदेशः स उच्यते॥ निदेशस्त भवेत्सोऽयमहमित्यादिभाषणम् । व्याजेनात्माभिलाषोक्तिव्यंपदेश इतीरितः ॥ उज्ज्वलनीलमणौ

१. उज्ज्वलनीलमणी ३६ । २. मित्रसामृतसिन्धी

३. स्थायिभावोऽत्र शृङ्कारे कथ्यते मधुरारतिः ॥ उज्ज्वलनीलमणी

४. नाति सान्द्राह्रेः प्रायः साक्षाद्दर्शनसम्भवा ।

<sup>.</sup> संभोगेच्छानिदानेयं रतिः साधारणी मता ॥ उज्ज्व जनीलमणौ ३६

माबिषु लक्ष्यते । वजदेनीषु वर्तमाना समर्था सर्वश्रेष्ठा रितर्भवित । तत्र केवलं सर्व कृष्णसुलायैव क्रियते । तत्र क्यमिष संभोगेच्छा न खण्ड्यते, सा गोपीनां कृष्णविषयं क्यादाः स्वरूपलक्षयोन तथा कृष्णस्य गोपीविषयकभावस्तटस्थलक्षयोन समास्वाद्यते । स्त्रमोस्वामिमतानुसारेण साधारणीरितर्मणिवन्नातिसुलभा समञ्जसारितः चिन्तामणिवसुलभा समर्थारितिश्च कौस्तुभमणिवदनन्यलभ्या वर्तते । एवमेव रामोपासना-वामिष स्वसुखिल-चित्सुखिल-तत्सुखसुखिल्वभेदेन त्रिधा भिक्तद्भाविता ।

प्राप्तनरसिद्धानुसारेण स्त्रीपुसंयोः परस्परास्थावन्यरूपरतिः शृङ्कारम्पुररस्रूपेण समास्वाद्यते सद्भुद्दैयैः । तस्या विश्वद्विवेचनं भावप्रकाशने कृतमिति ।

तात्पर्यमिदं यद् यथेतुमुक्षमुत्तरोत्तरमितुदण्ड-रस-गुड-खण्ड-शर्करा-सितसार स्वतामासाद्य क्रमशो वैशिष्टयमादत्ते तथेव सान्द्रतमा समर्थारतिरिप प्रगाडप्रेमावस्थां प्राप्य क्रमशः प्रेम-स्नेह-मान-प्रणय-रागानुराग-भाव-महाभावस्थातामानाद्य चरमोत्कर्षत्वं प्राप्नोति । प्रेमादपः सर्वे रतेरेवोत्तरोत्तरविकासावस्था वर्तते । तेषां सूक्ष्मं विवेचन-कुक्तवलनीलमणौ कृतं स्थगोस्वामिना ।

१. साधारणी निगदिता समञ्जसासौ समर्था च ।
कुन्जादिषु महिषीषु च गोकुलदेवीषु च क्रमतः ।। उन्नवलनीलमणौ ३७
२. मणिवन्चिन्तामणिवत्कौस्तुममणिवत् त्रिधामिमता ।
नातिसुलभेयमितः सुदुर्लमा स्यादनन्यलम्या च ।। उन्नवलनीलमणौ ३८

३. परस्वरस्वसंवेद्यसुखंसम्वेदनात्मिका ।

याऽनुभूतिर्मिथः सेव रितयूँनोः सरागयोः ।।

सम्पन्नेश्वर्यसुखयोरशेषगुणयुक्तयोः ।

नवयौवनयोः श्लाध्यप्रकृत्योः श्रेष्ठरूपयोः ।।

नारीपुरुषयोरतुल्या परस्परिवमाविका ।

स्पृहाह्मया चित्तवृत्ती रितिरित्यिभिष्वीयते ।।

रितिरिच्छा भवेद् यूनोकभयप्रार्थनात्मिका ।

यूनोः परस्पराह्मादरहो विस्त्रम्भकारिका ।।

सुखात्मिका मनोवृत्ती रितिरित्यिभिषीयते ।

शालापलीलोपचारचेष्टादृष्टिविलोकनैः ।।

अन्योन्यभोग्यषीरेव रहः स्त्रीपुंसयोः रितः ।

इयमङ्कुरिता प्रेम्णा मानात् पञ्चविता पुनः ॥

सकोरका प्रणयतः स्नेहात्कुसुमिता भवेत् ।

रागात फलवती चेयमनुरागेण सुख्यते ॥ भावप्रकाशने चतुर्थिषकारे

समान्यतः सर्वे प्रेमादयो मधुररसस्य स्थायिभावाः सन्ति । प्रेमा नाम रूप-गोस्वामिमतानुसारेण सत्यपि ध्वंसकारणे ध्वंसरिहतं स्त्रीपुरुषयोः मधुरभावषन्धनमेव । नारदमतेऽनिर्वचनीयतस्वमेव प्रेमेति । अपि च तन्मते गुणरिहतम्, कामनारिहतम्, प्रतिक्षणं वर्धमानम्, अनविच्छित्रम्, सूक्ष्मातिसूक्ष्मं तस्वमेव प्रेमेति कथ्यते । मन्दमध्यमप्रौढभेदेन प्रेम्णोर्भेदत्रयं मवति । पुनश्च प्रियस्वभावानुसारेण प्रकृष्ट-प्रकृष्टतर-प्रकृष्टतमभेदेन तस्य भेदत्रयमिति, तत्र क्रमशोऽसिहष्णुता, कृच्छुसहिष्णुता, विस्मृतिश्चेति दशात्रयमनुभूयते ।

स्नेहः—स्वमाधुर्येण चित्तस्यनवनीतस्य द्रावकः प्रेमैव स्नेहत्वेनाभिषीयते । स्नेहोदये सित प्रियतमस्य श्रीकृष्णस्य दर्शनेऽपि न तृष्यते भक्तेः । यथा तैलं दीपकं प्रज्वलयित तथैव स्नेहोऽपि प्रेमानुभृतिमुद्दीपयित, । घृतस्नेह-मधुस्नेहमेदेन स्नेहो द्विविषः । तत्र घृतस्नेहे प्रियतमं प्रति समादरस्याऽऽधिक्यं जायते, मधुस्नेहे प्रियतमं प्रत्यात्मीयताऽऽ धिक्यमनुभूयते ।

मानः — स्नेइस्योत्कृष्टपरिणतिरेव मानः । तत्र दाक्षिण्यस्याभावः परिलक्ष्यते । उदात्त-लिलतभेदेन स द्विविषः, दाक्षिण्योदात्त-वाम्यगन्धोदात्तमेदेनोदात्तस्य द्वौ मेदौ, एवमेव कौटिल्य-नर्भललितभेदेन लिलतोऽपि द्विविषः ।

१. सर्वथा ध्वसरहितं सत्यिप ध्वंसकारगे । यद् भावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तितः ॥ उज्ज्वलनीलमणौ सम्यङ्मस्रणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः । भावः स एव सान्द्रारमा बुधैः प्रेमा निगद्यते ॥ भ० र० सि॰ १।४।१

२ अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् ॥ नारदः भक्ति स्त्रे ५१
गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्षमानमविच्छित्रं स्क्ष्मतरमनुभवरूपम् ॥
नारदमक्तिस्त्रे ५४

रे विस्त्रम्भे परमां काष्ठामारुढे दर्शनादिभिः। यत्र द्रवत्यन्तरङ्गं स स्नेह इति कथ्यते॥

४. स्नेइस्त्र्कृष्टतावाप्त्या माधुर्यमानयन्नवम् । यो धारयत्यदाक्षिण्यं स मान इति कीर्त्यते ॥ उज्ज्वलनीलमणौ यत्तु प्रेमानुबन्धेन स्वातन्त्र्याद्धृदयङ्गमम् । बध्नाति भावकौटिल्यं सोऽयं मान इतीर्यते ॥

प्रणयः—मानस्योत्कृष्टपरिणतिरेव प्रणयः । अथवा विश्वासमयरितरेव प्रणयः । तत्राऽऽत्मोत्सर्गस्य प्राधान्यम् । प्रणयो निष्कामः, सात्त्विकः, शुचिश्च भवति । मैत्रसख्यमेदेन प्रणयो द्विविधः । उदात्तेन सह मैत्री-सुमैत्र्यं तथा ललितेन सह सख्यं ससख्यमिति कथ्यते ।

रागः—चरमोत्कर्षप्राप्तप्रणय एव रागः । रागोदये सित दुःखमिष सुखायत एव । यूनो वस्तुतो रितभावस्यैव फलौनमुख्यदशैव विद्यते । स च रागो नीली-कुसुम्भ-मिछाष्ठा-भेदेन त्रिविधो भवति । तत्र खालितेऽिष यो नापैति न वातिशयेन शोभते सो नीलीरागः, यः खालिते सित, त्वरितमपैति, स्थिते सित शोभते च सः कुसुम्भरागः, यस्तु खालितेऽिष नापैति, शोभते चातिशयेन सो मिछाष्ठारागो विद्वद्भिनिगद्यते । एतत्सवै प्रतिपादितं भावप्रकाशने साहित्यदर्षणे च ।

अनुरागः — प्रियतमे पौनः पुन्येनानुभूतमपि सौन्दर्यं माधुर्यं च नित्यनवीनरूपेण समास्त्राद्यत्वसम्पादको राग एवानुरागनाम्ना कथ्यते । स चानुरागः परवशीभाव-प्रेमवैचित्रय-जन्माभिलाष-विस्फूर्त्योदिमेदेन नानारूपो विद्यते । तेषु विप्रलम्मविस्फूर्ति-

१. बाह्यान्तरोपचारैर्यत् मानोपकल्पितैः । बन्धनाति भावविस्त्रम्भसोऽयं प्रणय उच्यते ॥

- रे दुःखमप्यधिकं चित्ते सुखत्वेनैव रज्यते ।
  येन स्नेइप्रकर्षेण स राग इति गीयते ॥
  रज्यते दीप्यते चित्ते स राग इति कथ्यते ।
  सुखदुःखात्मकं भोग्यं सुखत्वेनाभिमन्यते ॥
  येन रागः स इत्युक्तो रखनाद्विषयात्मनोः ।
  नीली-कुसुम्भ-मिखछारागौपम्येन स त्रिधा ॥
  क्षालितो यस्तु नापैति यश्च नातीव शोभते ।
  नीलीरागः स एवेति कथितो रागवेदिभिः ॥
  योऽपैति क्षालितः श्विप्रमध्यक्षं योऽपि शोभते ।
  कुसुम्भराग एवैष इति विद्वद्भिरीरितः ॥
  अतीव शोभते यस्तु नापैति क्षालितोऽपि सन् ।
  - स एव कविभिः सर्वेर्मेखिष्ठाराग उच्यते ।। भावप्रकाशने चतुर्थोधिकारे साहित्यदर्पणे—३। १६६ – १६७
- ३. राग एव स्वसंवेद्यदशां प्राप्याप्रकाशितः । यावदाश्रयन्तिश्चेदनुराग इतीरितः ॥

रूपानुरागस्य प्राधान्यं भवति यतो हि तत्रैव प्रियतमं प्रत्यनन्यता दृष्टिगोचरीभवति । श्रीशङ्कराचार्यमते प्रोषितपतिकानां प्रियतमं प्रति तन्मयतारूपोपासनैवानुरागः । अनुरागयोग्यवस्तुनि परमासिक्तः परमानुरागः ।

भावः - प्रतिक्षणपरिवर्धमानस्यानुरागस्य स्वयं संवेद्यचरमोत्कृष्टपरिणतिरेव भावः । स च चित्तस्य काठिन्यं दूरीकृत्य नवनीतविचत्तं द्रावयति । स च केवलं ब्रजविनताभि-रेव समनुभूयते ।

महाभावः—प्रोक्तात् सर्वस्माद्भिन्नोऽयं महामावो भावस्य चरमपरिणतिरेव । तत्र सेव्यसेवकयोद्देताद्देतविलक्षणरूपानिर्वचनीयता समनुभूयते । स च महाभावः दग्धहेमवत् निर्मलः कामगन्धहीनः, स्वाभाविकगोपीप्रेमस्वरूपो विद्यते । तत्र समर्था-रताविव संभोगविलासस्य प्राधान्यम् । स च हरिवल्लभाभिरप्यप्राप्यः, स्वसम्वेद्यत्वात् केवलं ब्रजवनिताभिरेव प्राप्यते । स च महामावो रदाधिरुद्धभेदेन द्विविधः । तत्र यदमहाभावो महिषीगगोषु तथाऽधिरुद्धस्तु गोपीषु परिलक्ष्यते । तत्र पुनर्रधिरुद्धभावस्य मोदन-मादनभेदेन भेदद्वयमस्ति । मोदनोऽप्युद्धूर्ण-चित्रजल्पभेदेन द्विविधः । उद्धूर्णस्य विरह्चेष्टा-दिव्योन्मादभेदेन द्वी भेदौ स्तः । तत्र विरह्चेष्टायां कान्ताशिलष्टेऽपि मूर्च्छना, असह्यदुःखस्वीकारादपि तत्सुखकामिता, ब्रह्माण्डक्षोभकारित्त्वम् , तिरक्षामिप रोदनम् , मृत्युं स्वीकृत्यापि स्वपञ्चमहाभूतैरिप तत्सङ्कतृष्णा परिलक्ष्यते । चित्रजल्पस्य प्रजल्प-परिजल्प—विजल्पोजल्प—संजल्पावजलपाभिजल्पाऽऽजल्पप्रतिजल्प—सुजल्पभेदेन दश्विधो भवति ।

## विप्रलम्भमधुररसः

विप्रलम्भः संभोगभेदेन मधुररसस्य द्वौ भेदौ भवतः । तत्र प्रियतमयुगलस्य वियोग-दशा विप्रलम्भः 3, तयोस्तु संयोगः संभोगः । तत्र नाट्यदर्पणकार-विश्वनाथ-भोजराजमते

१. ध्यायति प्रोषितनाथा पतिमिति निरन्तरस्मरणा पति प्रति सोत्कण्ठा सा स्वमभिषीयते ॥ ब्रह्मसूत्रे १।१।४ शाङ्करमाष्ये ।

२. मुकुन्दमहिषीवृन्दैरप्यसावतिदुर्लभः । व्रजदेव्येकसंवेद्यो महाभाव। ख्ययोच्यते ।। उज्ज्वलनीलमणौ १४४ ।

३. संभोगसुखास्वादलोभेंन विशेषेण प्रलम्यते आत्माऽन्नेति विप्रलम्भः ॥ काव्यानुशासने २।३० यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोऽसौ ॥ साहित्यदर्पणे ः।१८७

नायकनायिकयोः रतिप्रकर्षत्वेऽपि तयोः परस्परं मिलनरूपकार्याभाव एव विप्रलम्म इति । भानुदत्तमते यूनोः परस्परं प्रमुदितपञ्चेन्द्रियाणां पारस्परिकसम्बन्धाभाव एव सः । रूपगोस्वामिमते संयोगस्याशाञ्चतगतिरेव विप्रलम्भः तं विना संयोगो न पुष्यति । तन्मते पूर्वराग-मान प्रेमवैचित्र्य प्रवासभेदेन विप्रलम्भश्च नुर्विधोऽस्ति ।

पूर्वरगः-प्रमुत्तप्रेमदशा पूर्वरागः । तत्र प्रियतमस्य रूपदर्शनम्, गुणगणश्रवणम्, स्वप्न-चित्रादिदर्शनम्, दर्शनद्वारा प्रणयाभिलाषो जायते । तत्र प्रेमाङ्कुरं परोहति । प्रोढ-समझस-साधारणभेदेन पूर्वरागिक्षविधः । तत्र प्रोढे लालसा, उद्वेगः, जागरणम्, विभ्रमः, जाङ्यम् , व्यप्रता, व्याधिः, उन्मादः, मोहः, मृत्युश्चेति दशदशा जायन्ते । समञ्जसेऽभिलाषः, चिन्ता, स्मृतिः, गुणकथनम् , उद्देगः, विलापः, उन्मादः, जडता, मृत्तिश्चेति दशदशा जायन्ते । साधारणे चाभिलाषः, चिन्ता, स्मृतिः, गुणकीर्त्तनम् , उद्देगः, विलापश्चेति षडवस्था भवन्ति । पूर्वरागे परस्परं कामपत्रादिकमपि लिख्यते । न्यूनाधिकमेवमेव प्राक्तनरसिद्धान्तेऽपि प्रात्तपादितमिति । भाक्तरससाधनायां राधान् कृष्णयोर्मनसि परस्परं प्रेमोदय एव पूर्वरागो निगद्यते ।

मानः—अनुरक्तप्रियतमयोरेकत्र सहवासेऽपि प्रस्परं स्वाभिलिषतभावस्य निरोधको भावो मानः । मानात् संभूतस्य विप्रलग्भमानस्य निरोक्तः स्वरूपश्च निरूपितं श्रीशिङ्गभूपात्तेन । सहेतुर्निर्हेतु भेदेन स द्विविधः । मानस्यापशमनं मधुरालापोपहारदोष-स्वीकृति-खमायाचनादिभिर्जायते । बजवनितानां मानोपशमनं तु मधुरमुरलीनिना-देन जायते ।

१. परस्परानुरक्तयोरिप विलासिनोः पारतन्त्रादेश्घटनं चित्तविश्लेषो वा विश्रलम्भः —नाट्यदपणे तृतीयविवेके

साहित्यदर्पणे- ३।१८७।

सरस्वतीकण्ठाभरगो ४।२५।

- २. रसतरिक्वण्याम् ६ । ३. साहित्यदर्पणे ३।१८८-१६२
- ४. मुद्धः कृतो मेति मेति प्रतिषेधार्थवाप्सया। ईप्सितालिङ्गनादीनां निरोधो मान उच्यते॥ सोऽयं सहेतुःनिहेतुभेदाद् द्वेधाऽत्र हेतुजः। ईर्ष्यया संभवेदीर्घा स्वन्यासंगिनि वल्लभे॥

असिहष्णुत्वमेव स्याद् दृष्टेरनुमितेः श्रुतेः ॥ रसार्णवसुघाकरे द्वितीयविलासे

भ. निर्हेतुकः स्वयं शाम्येत् स्वयग्राहस्मितादिभिः । हेतुजस्तु शमं याति यथायोग्यं प्रकलिग्तैः ।। साम्ना भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसान्तरैः । रसार्णवसुधाकरे— प्रमिवैचित्र्यम् — प्रेमोत्कर्षेण समीपस्थेऽपि प्रियतमे वियोगशङ्कया जायमाना पीडैव प्रेमवैचित्र्यम् । तच रूगनुरागाऽऽच्चेपानुरागरसोद्गारभेदेन त्रिविधं जायते । तत्र प्रियतमे रूपकृतासक्की रूपानुरागः, प्रेमाधिक्येन प्रियतमेन सम्बद्धानां वस्त्नां व्यक्कीनां स्वस्य वा दोषदर्शनमाच्चेपानुरागः, व्यतीतमधुरस्मृतीनां स्मरणं रसोद्गारः कथ्यते।

प्रवासः — प्रियतमयोः यूनोः परस्परं पूर्णिविश्लोषः प्रवासः । कार्यवशात् शाववशात् संभ्रमवशाद्वा प्रियतमयोयू नोः परस्परं भिन्नदेशस्थितिः प्रवासो निगद्यते । प्रवासे भिन्नदेशस्थितेः पूर्वं यूनोः परस्परं समानदेशस्थितिः समागमश्चावश्यमेव भवितव्यः । उपवासानन्तरं भोजने यथा विचित्रमानन्दमनुभवति भोक्ता तथैव प्रवासानन्तरं परस्परं यूनोः समागमे सत्यानन्दाधिक्यमनुभूयते ।

एवमेव सरस्वतीकण्ठामरणे श्री मोजराजेन निरुक्तिपूर्वकं प्रवासस्य स्वरूपं विश्वदेन निरूपितमिति । अदूरसुदूरभेदेन प्रवासो द्विविधः । तत्र राषाकृष्णयोः लीलापसङ्के कालीयदमनेन, गोचारणेन, नन्दमोच्चेन, कार्यानुरोधगमनेन, रासलीलाविलासेन प्रियत-मस्य श्रीकृष्णस्यादूरप्रवासेनापि राधादिव्रजवनिताः परं दुःलमनुभवन्ति । अत एव विलपन्ति च सततम् । सुदूरप्रवासे प्रियतमा प्रियतमाधिरकालवियुक्ता सती विरववैदना-मनुभवति, मृतप्राया अपि जायते । भिक्तशास्त्रेषु राधाकृष्णयोः सुदूरप्रवासजनित-विरहवैदनायाः कार्षणकं मार्मिकञ्च चित्रं चित्रतं भक्तसाधकैः ।

पूर्वसंगतयोयू नोर्भवेद् देशान्तरादिभिः । चरणव्यवधानं यत् स प्रवास इतीरितः ॥ तज्जन्यो विप्रलम्भोऽपि प्रवासत्वेन सम्मतः ।

२ प्रवासानन्तरे तस्याभ्यवहारार्थतेष्यते । तत्र सुपोषितैरन्नमिव निर्विश्यते रतिः ॥

३. यत्राङ्गना युवानश्च वसते न वसन्ति च । स प्रवासः प्रशब्देन प्रतीपार्थेन कथ्यते ॥ चित्तोत्कण्ठादिभिश्चेतो भृशं वासयतीह यः । प्रवासयति वा यूनः स प्रवासो निक्च्यते ॥ प्रपूर्वको वसिर्ज्ञेयः कारितान्तःप्रमागगो । त्रणीं प्रवासयेदेनमिति वृद्धानुशासनात् ॥ सरस्वतीकण्ठाभरगो ५ परिच्छेदे

## संभोगमधुररसः

समुपसर्गपूर्वकात् पालनकौटिल्याभ्यवहारानुभृत्यर्थकात् सुज्धातोर्भावे धञ्प्रत्ये सित संभोगशब्दो निष्पद्यते । यूनोद्धे दये परस्परं समुत्पन्नरित्मावस्य परिपालनम् , प्रेम्णः कुटिलमार्गे यूनोः पारस्परिकप्रेमभोगः, तयोक्तकण्ठापूर्वकरितसुखस्य लाभः, तयोक्तकण्ठापूर्वकरितसुखस्य लाभः, तयोक्तनिर्द्धन्दप्रेमानन्दानुभवश्चेति चतुर्वेशिष्ट्यं संभोगस्यैव क्रमशो विकासावस्था वर्तते । संभोगस्य विशद्वविचनं कृतं भोजराजेन सरस्वतीकण्ठाभरणे ।

प्रियतमयोर् नोः परस्परं दर्शन-स्पर्शनजन्याऽऽनन्दः संभोगः । भानुदत्तमतानु सारेण दर्शन-स्पर्शन-संलापादिभिरनुभूयमानं सुखं संभोगः । पण्डितराजजगन्नाथमते प्रियतमयोः साइचर्यपूर्विका पारस्परिकप्रेमानुभूतिरेव संभोगः । भरतमतानुसारेण संभोगस्तु ऋतुरमणीयतामाल्यानुलेपनालङ्कार-प्रियजनसंसर्ग-रम्यभवनोपवनगमन-प्रियद्र्शनादिभिर्विभावैर्निष्यते । संभोगश्चायं यथा कषायिते वस्त्रादौ रागो भूयान् वर्षते तथैव विप्रलम्भानन्तरमेव संभोगः सम्यक्तया प्रकर्षत्वं प्राप्नोति । स च नयनचातुर्य- अृविचेप-कटाक्षादिभिरनुभावैरिभिन्यज्यते । प्रियतमयोर्यु नोः पारस्परिकव्यवहारभेदेन परस्परं दर्शनम् , स्पर्शनम् , आलिङ्गनम् , परिचुम्बनित्यादिभेदेन च संभोगः शतभ्यते । त्रासाऽलस्योग्रताचुगुप्ता-मृत्यून् विहाय सर्वे सञ्चारिणो भवन्त्यत्र ।

लौकिकदृष्ट्या प्रियतमयुगलस्य संयोगरूपः संभोग एव पारमार्थिकदृष्ट्या राषाकृष्ण-योरथवा प्रियतमारूपजीवात्मनः प्रियतमरूपपरमात्मनश्च संयोगे संभोगमधुररसः समास्वाद्यते । यद्यपि प्रियतमयुगलस्य संयोगिवयोगी लोक एव परिदृश्येते, न तु व्याप्यव्यापकयोजीवात्मपरमात्मनोः साध्यसाधकयोः, तत्कथं संयोगिवयोगी समवेताम् । तत्र साधकानां मते यैः कारणैर्निगुणमिष ब्रह्म सगुणायते, तैरेव कारणैर्व्यवहारिकदृष्ट्या जीवात्मपरमात्मनोर्लीलायां संयोगिवयोगौ समुद्माव्येते साधकः । अत एव मिक्तरस-

१. मुजिः पालनकौटिल्याभ्यवहारानुभूतिषु ।

मुनिक सुग्नो मुक्तेऽन्नं मुंके मुखमितीष्यते ॥

समीचीनार्यसंपूर्वात्ततो घञ्प्रत्यये सित ।

भावे वा कारके वापि रूपं संभोग इष्यते ॥ सरस्वतीकण्ठाभरणे पञ्चमपरिन्छेदे

२. साहित्यदर्पेशे--३।२१० ३. रसतरिङ्गण्याम् ६

४. न विना, विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्तुते। कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान् रागो विवर्धते।।

साधनायां हरेस्तद्वल्लभानां च परस्परं विविधान् सम्बन्धान् परिकल्प्य विप्रलम्भ-संभोगमधुररसः समास्वाद्यते रसिकोपासकैः।

मुख्यगौणभेदेन संभोगो द्विविधः। पुनः संक्षित-संकीर्ण-समृद्ध-सम्पन्नभेदेन मुख्यसंभोगश्चतुर्विधस्तथा सामान्यविशेषभेदेन गौणसंभोगो द्विविधो विद्यते। तत्सर्वे मुविशदं निरूपितं रूपगोस्वामिना 'उज्ज्वलनीलमणौ' मधुररसप्रतिपादके मिक्तशास्त्रे। परकीयोपासनाया दार्शनिकं विवेचनम्

मधुरमांक्ररससाधनायां परकीयोपासनैव सर्वश्रेष्ठा विद्यते । अर्थात् मधुररसस्य चरमपरिणतिः परकीयोपासनाथामेव परिदृश्यते । यथा चिन्तमणिः प्रदीपबुद्ध् चाऽपि परिग्रहीतः सन् वस्तुतिश्चन्तामणिरेव न तु प्रदीपस्तयैव भगवति जारबुद्धचाऽपि प्रवृत्तौ सत्यां भगवत एव प्राप्तिर्जायते, न त्वन्यस्य । इत्यञ्च परकीयोपासनायां परकीय-प्रियतमारूपजीवात्मन उपपतिरूपप्रियतमपरमात्मनश्च परस्परं प्रदर्शितप्रणयन्यापारद्वारा-ऽनन्यासिक्तरेव चरमोत्कर्षं फलं विद्यते ।

श्रीकृष्णभिक्तसम्प्रदायेषु गौडीयवैष्णवभिक्तसाधनायां च परकीयोपासनायाः प्राधान्यं वर्तते । तदुपासकानां मते यथा शान्तभिक्तरसोपेक्षया दास्यभिक्तरसे, तदपेक्षया सख्यभिक्तरसे, तदपेक्षया वात्सल्यभिक्तरसे, तदपेक्षया वात्सल्यभिक्तरसे, तदपेक्षया मधुरभिक्तरसे मगवद्विषयिणी रितः क्रमश उत्तरोत्तरमधिकाधिकरूपेण चरमोत्कर्षत्वमिति तथेव यद्यपि स्वकीयायां परकीयायाञ्चोपासनायां भगवद्विषयकरतेर्विकासो जायते, किन्तु स्वकीयापेक्षया परकीयोपासनायां भगवद्दतेः पूर्णविकासो भवति । तत्रैव भधुररसरसिकैः परमानन्दः समनुभूयते । यद्यपि शिष्टैः परकीयोपासना विगद्धाते किन्तु मधुरभिक्तरससा-धनायां परकीयोपासनेव चरमोत्कर्षकर्णाति स्वीक्रयते मधुररसरसिकैः । गोपा-क्रनैव परकीयोपासनायाः परमाविष्ततत्रापि मधुरमधुमयी कलधीतद्युतिषैरेयकश्रीः, वदनदिमतराकारोहिणी, कान्तकीर्तिः, मदमत्तवकोरचाहताचोरहिः श्रीराधा सर्वोपिर स्वीक्रियते । सैव परकीयाभावस्य चरमोदाहरणभृता, प्रमाणस्वरूपा वा विद्यते ।

गौडीयवैष्णवसम्प्रदायेऽपि वस्तुतो गोपीनां श्रीकृष्णोन सह परिकीयात्वं न स्वीक्रियते, अपि तु प्रकटलीलायामेव तासां गोपीनां परकीयता, अन्यथा गोप्यः श्रीकृष्णस्य स्वीया एव<sup>1</sup>। एवञ्च जीवगोस्वामिमते परकीयोपासनायां न किमपि जुगुप्सितत्त्वमिति । अत एव तन्मते जुगुप्सितत्त्वं तु प्राकृतनायक एव संभवेत् न तु दिव्यनायके भगवति । तत्र तु

१. वस्तुतः परमस्वीयाः, अपि प्रकटलीलायां श्रीव्रजदेव्यः । प्रीतिसन्दर्भे पृहे€८४१ ।

सर्वमेवोपयुज्यते, यतो हि परमात्मैव सर्वेषां पतिरस्ति । यद्यपि भारतीयसमाजे परकीयोपासना विगर्छते, धर्मशास्त्रानुसारेण च परकीयामावभावितानां नरकगामिता प्रतिपादिता, तथापि सुखविशेषलामाय यथा नारी परपुरुषं सेवते तथैव ब्रजवल्लमा अपि लोकपरलोकादिसकलचिन्तां विद्याय श्रीकृष्णमेव भजन्तीति परकीयात्वमभीष्टमिति।

यद्यपि रिवकोपासनायां राधादयो व्रजवल्लभाः श्रीकृष्णस्य स्वकीया एवं, किन्तु रसिवशेषलाभाय लीलादृष्ट्या च तासां परकीयात्वं निकृष्यते । वस्तुनस्तत्र योगमाया-प्रमावेण व्रजवल्लभानां प्रतिकृतय एव पति मन्यमानानां गोपानां ग्रहे स्थिता आसन् , प्रकृतगोपीनां तु तैः सह संगमः कदापि नाभूत् । एवमेव भागवतेऽपि प्रतिपादितम् । अपि च पूर्वोक्तमायाकिल्पतत्वं विश्वनाथचक्रवर्तिना स्वीकृतम् । एवञ्च परिदृश्यते व्रजवल्लभाः स्विप्रयतमेन श्रीकृष्णेन सह रमणशीलाः सततं स्वपति विहाय श्रीकृष्णम-मिसरन्तिस्म । एवञ्च परिज्ञायते व्रजवल्लभाभिः सह श्रीकृष्णस्य वासनात्मककामो नास्ति, अपितु परस्परं विशुद्धं प्रेमैव विद्यते । इत्यञ्च ज्ञायते भिक्तरससाधनायां परकीयोपासनायां महद्वैशिष्ट्यं वर्तते ।

पूर्वोक्ततकानुसारेण यद्यपि व्रजवल्लभानां शुद्धत्त्वं सन्वरितत्त्वं पातिव्रत्यञ्च प्रति-पादितम्, किन्तु 'कान्तासम्मितयोपदेशयुजे' इति सत्कान्यप्रयोजनमुखितना सङ् कृतव्यवहारेण व्याहन्यते । तत्र भकानां मते स्वकल्याणमिन्बुद्भिः साधकैर्मक्तवत्

१. यत्तु कश्चित्परकीयासु लघुत्वं व्यनिक्तं, तत्त्वलु प्रकृतनायकमवलम्बमानासु युक्तम् , तत्रैव लुगुप्सितत्वात् । अत्र तु गोपीनां तत्पतीनां चेत्यादिना तत्प्रत्याख्यानात् ॥ प्रीतिसन्दर्भे पृ० ६४७ श्रीजीवगोस्वामिकृते ।

२. मायाकिलतताहक्जीशीलनेनाननुसूयुभिः। न जातु ब्रजदेवीनां पतिभिः सह सङ्गमः॥ उज्ज्वलनीलमणौ ३१।

३- नास्यन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माथया । मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान्त्रजौकसः ॥ -भागवते ११।३३।३८

४. मायया योगमाययैव, न तु बहिरक्तया मायया। भगवतो व।म्नि सिद्धपरिवारेषु च तस्या अधिकारामावात्। तन्मोहितानां भगवद्-वैमुख्यस्यावश्यंभावात्, तेषां गोपानां तु भगवद्वैमुख्य मात्रादर्शनात्।। भागवते १०।३३।३८ सा० द० टीकायाम्

वर्तितव्यम्, न तु श्रीकृष्णवदिति भिक्तशास्त्राणां तालर्यम्।

# गौणभक्तिरसस्य निरूपणम्

'रसो वै सः' तथा 'मनोगितरिविच्छ्रिज्ञा यथा गङ्गाम्मसोऽम्बुधी' इत्यादिना रसो यद्यपि सिच्चदानन्दस्वरूपः सदाऽलण्ड एकरूपश्च तथापि मक्तमावानुसारेण उपासना-मेदेन च मिक्तरसज्ञाना मते मुख्यगौणमेदेन मिक्तरसो द्वादशप्रकारको विद्यते । तत्र शान्त-प्रीति-प्रेयो वात्सल्य-मधुरभेदेन पञ्चविधो मुख्यमिक्तरसः प्रथमं प्रतिपादितः, अप्रे च इस्याद्मुत वीर-करण रोद्र-भयानक-वीमत्सभेदेन सप्तविधगौणमिक्तरसः प्रतिपादिष्यते । वस्तुतस्तु मिक्तरसज्ञैः प्रोक्ताः पञ्चभेदा एव मिक्तरसप्रभेदेषु गण्यन्ते । इस्यादयः सत्तगौणरसास्तु मुख्यमिक्तरसस्य सञ्चारिण एव । यथा काव्यरसज्ञानां मते काव्यशास्त्रान्तुसारेण मिक्तः केवलं भावमात्रमेव न तु रसो मिक्तरस्यास्त्रान्तां मते काव्यशास्त्रान्तुसार्व्यार पत्तिः केवलं भावमात्रमेव न तु रसो मिक्तरस्यास्त्रान्तां मते रस्यास्त्रपरम्परया रससंज्ञां प्राप्ता इस्यादयो रसा मिक्तरस्यास्त्रान्त्रमिक्तरस्यास्त्रयोः स्वीया परम्पराभङ्को न भवेदित्याश्येन सप्तगौणमिक्तरसा मिक्तरसनाम्ना प्रतिपाद्यन्ते । ते सर्वे गौणमिक्तरसा न्यूनाधिकपरिवर्तनेन सइ सामान्यतया काव्यशस्त्रपरम्परयैव निरूप्यन्ते ।

सत्तविघगौणभिक्तरसास्तदैव भिक्तरसरूपेण स्वीक्रियन्ते यदा तेषां स्थायिभावः श्रीकृष्णरित्भवेत् । श्रीकृष्णसम्बन्धं विना ते कथमि रसत्वं न लभन्ते । श्रीकृष्णरत्यन्त-र्गतत्वेन सत्तविधगौणरसानां हासशोकादयः स्थायिभावा अन्तर्मान्यन्ते । यद्यपि श्रीकृष्ण-भिक्तः सामान्यतया हासोत्साहादीनां प्राकृतरसस्थायिनां तथा तैर्निष्पन्नानां हास्यवीरा-दीनां रसानामपेक्षां न कुदते तथापि यदा प्राकृतरसस्थायिभावानां येन केन प्रकारेण

- १. वर्तितव्यं शमिन्छद्भिर्भक्तवन्न तु कृष्णवत् । इत्येवं भक्तिशास्त्राणां तात्पर्यस्य विनिर्णयः ॥ रामादिवत् वर्तितव्यं न क्वचिद् रावणादिवत् । इत्येष मुक्तिभामादिपराणां नय इष्यते ॥ उज्ज्वलनीलमणौ
- २. अमी पञ्चैव शान्ताचा इरेर्भिक्तरसा मताः। एषु हासादयः प्रायो विश्वति व्यभिचारिताम्।। भतिरसामृतसिन्धौ ४।१।६
- ३. हास्यादीनां रसत्वं यद् गौणत्वेनापि कीर्त्तितम् । प्राचां मतानुसारेण तद्विज्ञेयं मनीषिभिः ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ ४।७।८

कृष्णरत्या सह सम्बन्धो जायते तदा तैर्निष्पन्नानां हास्यादीनां हास्यमिक्तरसः, वीरादीनां वीरमिक्तरस इत्यादयः संज्ञा भवन्ति ।

मिक्तरस्वस्मर्मशैः रस्विषये रसाचार्यस्य भरतस्य मतं सर्वथा नापेक्षितम् । किन्तुः तत्र सूक्ष्मातिसूक्ष्मदृष्ट्या रस्विषये विविधमतं समुद्भाव्य पुनस्तद्देव समुद्भाविता-नामन्तर्भावो विद्वतः । अस्ति चेत् कुत्रापि पार्थक्यम् , तत्रापि मिक्तरसशास्त्रानुसारेणः केवलमुपासनादृष्ट्येव । अस्मिन् विचारप्रसङ्गे विचारणीयमेतद् यद् भरतमतानुसारमेव मिक्तरसशास्त्रेऽपि वस्तुतोऽष्टौ स्थायभावास्त्रथाऽष्टावेव रसाः प्रतिपादिताः । प्रत्यक्षतया द्वादश्विधप्रतिपादित्मिक्तरस्विषये विचारणीयं यद् भिक्तरसे प्रतिपादिता पञ्चविष-मुख्यरितस्तु रित्त्वनैकैव, अर्थात् मुख्या रितः केवलमेकैव, मक्तभावानुसारेण सैवः पञ्चवा । गौणरितः सप्तधा । एवञ्च परिदृश्यते भिक्तरसेऽपि मुख्यगौणमेदेऽपि अष्टावेव-रसाः , वे भरतसम्मतरससंख्यां नातिशेरते । ते सप्तगौणरसाः, तेषां भेदाः, उपमेदाः, विभावानुभावसञ्चारिणश्च काव्यशास्त्रपरभरयेव भिक्तशास्त्रेऽपि निरूप्यन्ते किन्तुः तेषां सम्बन्धो येन केनापि प्रकारेण भगवता श्रीकृष्णोन सह स्थाप्यन्ते, नो चेद् तेषुः मिक्तरसशास्त्रानुसारेण भिक्तरसप्रमेदत्वं न स्यात् ।

#### हास्यभक्तिरसः

स्वसमुचितैर्विभावाद्यैः पिरपृष्टि गता हासरितरेव भिक्तरसरूपेण परिणमते र तस्य हास्यभिक्तरसस्य स्थायभावो हासरितरिस्त<sup>3</sup>। रसेऽस्मिन् श्रीकृष्णः तदन्वयो, शिशुः, बृद्धो वाऽऽलम्बन्भावा भवन्ति। तत्र श्रीकृष्णो विषयालम्बनभावः, तस्य वेष्टादय उद्दीपनभावाः। श्रीकृष्णाश्रयस्य नासिकौष्ठकपोलादीनां स्पन्दनादयोऽनुमावाः, हर्षाऽऽलस्यावहित्थादयः सञ्चारिणो भवन्ति। ते सर्वे मिलित्वा हास्यरसरूपतां गताः सन्तः समास्वाद्यन्ते रसिकैः। भोक्ता हासरितः स्मिति-इसित-विहसितावहिसतापहिता-तिहसितभेदेन षड्विधा भवति।

१. पञ्चचापि रतेरैक्यान्मुख्यस्त्वेक इहोदितः । सप्तघाऽत्र तथा गौण इति भक्तिरसोऽष्टघा ॥ भक्तिरसामृतसिन्घौ २।६।६५

२. वक्ष्यमाणविभावादीः पुष्टिं हासरतिर्गता । हास्यभक्तिरसो नाम बुधैरेष निगद्यते ॥ भक्तिरसामृतसिन्धौ ४।१।५

३. सा इासरतिरेवात्र स्थायिभावतयोदिता ॥ भिक्तरसामृतसिन्धी ५।१।६

इास्यमिक्तरसस्योदाहरणं यथा-

यास्याम्यस्य न भीषणस्य सिवधे जीर्णस्य शीर्णाकृते-र्मातनेष्यति मा विधाय कपटादाधारिकायामसौ । इत्युक्त्वा चिकताक्षमद्भुतिशशाबुद्दीक्षमारो इरौ, इास्यं तस्य निकन्धतोऽप्यतितरां न्यक्तं तदाऽऽसी-मुने: ।।

भिकति रसामृतसिन्धौ ४।१।७ श्लोकस्योदाहरणस्थः

अद्भुतभक्तिरसः

स्वसमुचितैर्विभावादिभिर्भक्तानां चेतिस परिपुष्टा सती विस्मय एवाद्शुतरसरूपेण समास्वाद्यते । रसेऽस्मिन् लोकोत्तरिक्रयाकरणं श्रीकृष्णस्तस्य मकाश्चाऽऽल्यवनिषमावाः, आल्यवनस्य नेत्रादीनां विस्तारः, स्तम्भः, रोमाञ्चादयश्चोद्दीपनभावाः, तस्याऽऽवेगः, इषैः, जाड्यादयश्च सञ्चारिणः सन्ति । स्थायिभावस्तु विस्मयरितः । रसेऽस्मिन् सर्वप्रीति-करस्य श्रीकृष्णस्याद्भुतचमत्कारो विस्मयरत्या सहाद्भुतरसं निष्पादयित भक्तचेतिस । अद्भुतभिक्तरसस्योदाहरणं यथा—

चराचर जगजालसदनं वदनं तव । गलद्गगनगाम भीयँ वीक्ष्यास्मि हृतचेतना ॥ रसगंगाधरे पृष्ठे १६५

#### वीरभक्तिरसः

आत्मोचितै विभावा दिभिः परिवर्द्धमाना उत्साहरतिरेव भक्तानां चेतसि वीरमिक्त-रसरूपेण निपीयते । अस्य रसस्य युद्ध-दान-दया-धर्मादयश्चाऽऽरुम्बनभावाः, शस्त्रमहणादिकमुद्दीपनभावः, समरे धैर्यधारणम्, भयभीतशरणागतस्य रक्षादयश्चा-

- १. आत्मोचितैर्विमावाद्येः स्वाद्यत्वं मक्तचेति । सा विस्मयरतिनीताऽद्भुतमिक्तरसो भवेत् ॥ मिक्तरसामृतसिन्धौ ४।२।१
- २. वीरशब्दस्य ब्युत्पत्तिलभ्यशब्दार्थस्तु—
  विरुद्धान्यति इन्तीति वीरशब्दस्य निर्वेदः ॥
  विविधं च विचित्रं च लाति जानाति कृत्ति ।
  एवं वा वीरशब्दार्थः कथितः पूर्वसूरिभिः ॥
  प्रेरयब्यत्र विद्विष्टानिति वीरो निरुच्यते ।"
- ३. सैबोत्साहरितः स्यायी विभावाद्यैर्निजोचितैः। आपीयमाना स्वाद्यत्वं वीरभिक्तरसो भवेत्।। भिक्तरसामृतसिन्धौ ४।३।१

नुभावाः । इर्षादयश्च सञ्चारिणो भवन्ति, स्थायिभावश्चोत्साहरतिर्विद्यते । दशरूपककारमते दया-युद्ध-दानभेदेन वीररसः त्रिधा भवतिः — एवमेव किन्तु न्यूनप्रमेदेन सह धर्म दान-युद्धभेदेन भेदत्रयमेव स्वीकृतं हेमचन्द्रा-चार्यणापि ।

नाट्यदर्पणकारमते वीररस उपाधिमेदात् नानाविधो भवति 3— युद्ध-दान-दयानां स्वरूपं विशदरूपेण भावप्रकाशने प्रतिपादितम् ४,

कान्यशास्त्रसदृशमेवात्रापि वीरमिक्तरसस्य युद्ध-दान-दयाधर्भाश्चेति चतुर्भेदा भवन्ति । तत्र युद्धवीरे श्रीकृष्णस्य सखा एवाऽऽलम्बनविभावः, न तु शत्रवः । यतो हि मिक्तरसञ्चानां मते श्रीकृष्णस्य सखिभिः सद्द युद्धं मक्तानां चेतिस समुत्साहं वर्द्धयित, किन्तु शत्रुभिः सद्द तस्य युद्धं तु भक्तचेतिस क्षोभं जनयित । तत्तु रौद्रालम्बनमेव भवेत् । रौद्रे नेत्रयोः रक्तत्वं युद्धवीरे च मुखस्य रक्तत्त्वं भवतीति तयोर्भेदः ।

रसेऽस्मिन् आत्मश्लाघी, विस्पर्धात्मकः, अस्त्रादियुक्तः, प्रतियोद्धा एवोद्दीपनमावः,

१. बीरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्वमोहाविषादनयविस्मयविक्रमाद्यः । उत्साहभूः स च दया-रण-दानयोगात् त्रेघा किलात्र मरिगर्वधृतिप्रहर्षाः ॥

२. ''नायकादिविभावः स्थैर्याचनुभावो घृत्यादिव्यभिचार्युत्साहो धर्म-दान युद्धभेदो वीरः। काव्यानुशासने---

३. ''त चानेकघा युद्ध-घर्म-दान-गुण-प्रतापावर्जनायुपाधिमेदात् ॥''

४. निरायुषस्याप्येकस्य हीनस्यापि परिच्छदैः।

श्रमीतिर्बहुभिर्युद्धं व्यवसायो रखे मदः।

हर्षः शस्त्राद्धषातेषु समरादपलायनम्।।

एवं युद्धात्मको वीरस्तज्ज्ञैः कविभिरीरितः।।

शर्यिनामीप्सितादर्थात् प्रदायम्योऽधिकं बहु।

शर्यिनः पुनरायातान् स्वजनानितरानपि।

यन्मानयति दानेन वाक्येन मघुरेण च।

एतद्दानात्मको वीरः कथ्यते दानशालिभिः।।

व्याधि-दारिद्रचशस्त्रास्त्रज्ञुत्पिपासाविपीडितान्।

अनुग्रद्धाति यः प्रीत्या स वीरः स्याद् दयात्मकः।

भावप्रकाशने-३ अधिकारे

्य. सुद्धदेव प्रतिमटो वीरे कृष्णस्य न त्वरिः। त भक्तच्चेमकारित्वाद् रोद्रे त्वालम्बनो रसः।। भक्तिरसामृतसिन्धौ ४।३।१२ अहङ्कारिता, सिंहनादः, आक्रोशः, निरालम्बनम्, युद्धजिज्ञासा, समराङ्गगगोऽपलायन-मित्यादयश्चानुभावाः, आवेगः, गर्वः, घृतिः, ब्रीडादयश्च सञ्चारिणस्तथा युद्धोत्सा-इरतिरेव स्थायिभावो भवति ।

दानवीरो बहुप्रदोपस्थितदुरापार्थत्यागिभेदेन द्विधा। तत्र भगवत्सौख्यार्थं स्वसर्व-स्वसमर्पको बहुप्रदो यथा राजाबलिप्रभृतयः। तत्र दानपात्रविषये सम्यगालोचन-मेवोद्दीपनभावः अर्थिवाञ्छयाऽधिकप्रदानम्, हास्यपूर्वकसम्भाषणम्, नम्रतादयश्चानुभा-वाः, औत्सुक्यादयश्च सञ्चारिणस्तथा दानोत्साहरितः स्थायिभावो मवति । बहुप्रदोऽिक आभ्युद्यिकसम्प्रदानकभेदेन द्विविधः। तत्र श्रीकृष्णस्याभ्युदयार्थमर्थिग्यः सर्वदाताऽऽ-भ्युद्यिकस्तथा प्रीतिपूजाभ्यां श्रीकृष्णाय स्वसर्वस्वप्रदानं सम्प्रदानकदानवीरभिक्तरसः कथ्यते। भगवद्द्वारा प्रदत्तमपि दुरापार्थेश्वर्यवाञ्छारिहतः साधक उपस्थितदुरापार्थं-त्यागी दानवीरो निगद्यते।

दयानीरे भक्तो दयाद्रीं भूत्वा क्रमेण श्रीभगवदर्थं स्वश्रारीरमपि समर्पयति । एवक्क स्वप्राणानविणय्य दूःखितानां समुद्धाराय प्रयतते । तदेवोद्दीपनभावः, औत्मुक्यादयश्चः सञ्चारिभावा भवन्ति ।

धर्मवीरे श्रीकृष्णस्य प्रसन्नतायै धर्मे परमनिष्ठा यस्य भक्तस्य चेतिस समुत्पद्यते सः प्रोक्तरसयुक्तः साधकः । तत्र सच्छास्त्राचीनां श्रवणसुद्दीपनभावः, श्रास्तिक्यसिष्ट्षणुतादय- रचानुभावाः, मित्समृत्यादयश्च सञ्चरिणणो भवन्ति । वीरमिक्तरसस्योदाहरणं यथा—

तथा गाण्डीवधन्तानं विक्रीडन् मधुसूदनः । जिगाय भरतश्रेष्ठं कुन्त्याः प्रमुखतो विमुः ॥ इरिवशे

#### करणभक्तिरसः

स्वसमुचितावभावादिभिः परिपुष्यमाणा शोकरितरेव सहृदयानां चैतिस करणरस-रूपेण समास्वाद्यते । प्रेमवैशिष्टयं न करणरसेऽप्यविच्छिन्नरूपेण परमानन्दोऽनुभूयते । कैश्चित् इष्टनाशादिनिष्टासेः करणाख्यो रसो मवेदित्युक्तम् । तन्नानिष्टेऽपि स्थाने रसोऽय श्रीकृष्णाऽऽश्रयो भवति । गौणभिक्तरसेषु करणभिक्तरसस्य वैशिष्ट्यमस्ति, यसो हि भक्तौ श्रकृष्णरतरेव प्राधान्यम्, सा रितर्थया करणरसेऽभिव्यज्यते न तथाऽन्यरसेषु । यतो हि हास्यदयो गौणरसाः क्वचिद् रित विनाऽपि समुद्भवन्ति । किन्द्र करणरसस्य

१. आत्मौचितैर्विभावाद्यैनीता पृष्टिं सतां हृदि । भवेच्छोकरतिर्भक्ति रसोऽयं करणाभिषः ।। मिक्तरसामृतसिन्धौ ४।४।१

स्थायिमानः शोकरतिस्तु श्रोकृष्गरति विना न कथमपि समुद्भवति । श्रीकृष्णरत्या सङ्गविनामावसवन्यात् कदगमिकरसस्य वैशिष्टयः प्रतिपादितं मिक्कशास्त्रे ।

कदगभिक्तातस्य श्रीकृष्णः, तद्भक्तः, श्रीकृष्णभिक्त सुलर हिता जनादयश्च विवयालम्बनभावा मवन्ति । भगवतो गुण-कर्ष-रूपादयश्चोद्दीपनभावाः, मु लवैवण्यंम्, विल्लानमः, अङ्गरीथिल्यम्, निःश्वासप्रश्वासप्रस्पादयश्चानुभावाः, आलस्य, अपस्मृतिः, च्याचिः, मोहादयश्च सञ्चारिणो भवन्ति । अंशतः परिपक्वमाना शोकरतिरेवात्र स्थायिभावन्वेनस्वीकृता । वस्तुतो नात्र शाको भवति किन्तु भगवतो वियोगात् प्रतीतिमात्रमेव जायते । रसेऽस्मिन् मक्तानां चेत्रसि श्रीकृष्णस्यैशवर्षस्यापरिज्ञानं लोको-चर्यमवैशिष्टयेन जायते, न त्विवद्या । कदणभिक्तरसस्योदाहरणं यथा-

> फणिहृदयमवगाढे दारुणं पिन्छचूडे, स्वलद्विरलव्यास्तोमधौतोत्तरीया । निव्विलक्षरणकृत्तिस्तम्मिनीमाललम्बे, विषमगतिमवस्थां गोष्ठराजस्य राज्ञी ॥ भ०र०सि० ४।४। इलोकस्थोदाहरणम्

# रौद्रभक्तिरसः

स्वसमुचितैर्विभावादिभिः पृष्टिं गता क्रोबरितरेव रौद्रभिक्तरस्रूष्ण सद्ध्यानां भक्तानां चिति समास्व चते । रौद्रमिक्तरस्य श्रोक्ठणस्तदीयाः हिताहिताश्च विषयालम्बनानि भवन्ति । एवञ्च क्रोघरितः श्रीकृष्णस्तदीयहिताहितभेदेन त्रिविधा । तत्र श्रीकृष्णक्रोध-रितमेदे बृद्धायाः सखीजनस्य वा क्रोधस्याश्रयो भवति । हिताहितभेदे तु सर्वप्रकारका भक्ता आश्रयत्वेन गण्यन्ते । ते सर्वे आलम्बनमावा जायन्ते । रसेऽत्र श्रीकृष्णस्य हिताहिते उग्रहासः, वक्रोक्तिः, कराश्चः, क्राविदनाद गद्यश्चोद्दोपनभावाः, हस्तयोः परस्परं पीडनम्, नेत्रशेः रक्तताः सुत्रयोः स्कालनम्, दन्तैरोष्ठयोर्दशनं, श्रिरः कम्पनादयश्चा-

रित विनापि घटते हासादेरुद्गमः क्वचित् ।
 कदाचिदपि शो हस्य नास्य सम्मावना भवेत् ॥
 रतेर्भूम्ना कृशिम्ना च शोको भूयात् कृशश्च सः ।
 रत्या सहाविन।भावात् काष्येतस्य विशिष्टता ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ ४।४।६-१०

२. नीता कोधरितः पृष्टिं विभावाद्यैर्निजोचितैः ।
हिद भक्तजनस्यासौ रौद्रभिक्तरसो भवेत् ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ ४।५।१

नुभावाः, स्तम्भादयः सास्विकभावाः, आवेगः, जडता, गर्वः, चापल्यम्, अस्या, श्रमादश्च सञ्चारिणो मवन्ति । क्रोधरतिश्चात्र स्थायिभावः ।

श्रीरूपगोस्यामिमते कोधरितस्तु कोप-मन्यु-रोषभेदेन त्रिविधा । तत्र शिशुपालादौ शत्रौ कोपः, बान्धवेषु मन्युस्तथा प्रियेषु स्त्रीणां रोषश्च । अन्तिमश्चायं रोषो मिक्तरसशास्त्रे च्यमिचारित्वेन स्वीक्रियते न तु स्थायित्वेन । मध्सूत्नस्वामिमते रौद्ररसः शुद्धरौद्र-भयानकरौद्रभेदाभ्यां द्विविधः । तन्मते वस्तुतः प्रीतिविरोधित्वाद् रौद्ररसो मिक्तरौद्ररस-रूपेण नास्वाद्यते । अत एव रौद्ररसो रौद्रमिक्तरसरूपेण न स्वीकर्तव्यः । रौद्रमिक्तरसस्योदहारणं यथा—

अन्तः क्लेशकलङ्किताः किल वयं यामोऽद्य याम्यां पुरीं, नायं वञ्चनसञ्चयप्रणयिनं हासं तथाप्युज्झित । अस्मिन् सम्पुटिते गभीरकपटैराभीरपल्लीबिटे, हा मेधाविनि राधिके ! तव कयं प्रेमा गरीयानमृत् ॥ विदग्धमाधवे

#### भयानकभक्तिरसः

निजोचितैर्विभावादिभिः परिपृष्टिं प्राप्ता भयरितरेव मकानां चेतिस भयानकमिकरसरूपेणभिन्यज्यते । अत्र श्रीकृष्णस्य तथा श्रीकृष्णिप्रयेम्यः श्रीकृष्णानिष्टशङ्काप्रदा
भयञ्करा (दारुणाः) असुराददश्च विषयालम्बनभावा भवन्ति । तत्र आकृत्या प्रकृत्या
प्रभावेण च दारुणस्त्रिविषस्तथा तत्र आकृत्या पूतनादयः, प्रकृत्या शिशुपालादयः,
प्रभावेण च चैद्यादयो निगदिताः । भिक्तरसज्ञानां मते केवलं 'भयात् कंसः' इति
भागवत्वचनात् भयान्वितेऽपि शिशुपालादौ रितशून्यत्वात् भिक्तरसे शिशुपालादय
आलम्बनत्वेन न स्वीकियन्ते । रसेऽस्मिन् नेप्रवैचित्रयादय उद्दीपनभावाः, मुखस्य
शालम्बनत्वेन न स्वीकियन्ते । रसेऽस्मिन् नेप्रवैचित्रयादय उद्दीपनभावाः, विषादः,
शोषणम् निःश्वासः भयम् , कम्पादयश्च सान्त्विकभावाः, संत्रादः, मरणम् , विषादः,

१. शुद्धो रौद्ररसस्तत्र तथा रौद्रभयानकः । नास्वाद्यः सुविया प्रीतिविरोचेन मनागि ।। मिक्तरसायने २।३०

२. वष्ट्यमाणैर्विभावाद्येः पुष्टिं भयरतिर्गता । भयानकाविषो मिक्तरसो घीरैकदीर्थ्यते ॥ मिक्तरसामृतसिन्धौ ४।६।१

३- सदा भगवतो भीति गता आत्यन्तिकमपि । कंसाचा रतिशूत्यत्वादत्र नालम्बना मताः ॥ भिक्तरसामितसिन्धौ ४।६।११

मोहः शङ्काढयञ्च संचारिणो भवन्ति । भयरतिश्चात्र स्थायिभावो निगदिता । भयानकरसस्योदाहरणं यथा—

> भैरवं स्वति इन्त गोकुलद्वारि वारिदनिभे वृषासुरे। पुत्रगुप्तिधृतयत्नवैभवा कम्पमूर्तिरभवद् व्रजेश्वरी।।

#### वीभत्सभक्तिरसः

आत्मोचितैर्विमावादिभिः परिपुष्यमाणा जुगुष्सारितरेव सहृदयानां भक्तानां चेतिस वीमत्समांक्तरस्रूपण स्वाद्यते । अस्य रसस्याऽऽश्रितशान्तादयश्चालम्बनभावाः मुखस्य वक्रता, नासिकारफुरणम्, धावनम्, कम्पनम्, रोमाञ्चनम्, प्रस्वेदादयश्ची-हीपनभावाः ग्लानिः, श्रमः, उन्मादः, मोहः, निवेदः, विषादः, चापल्यम्, वेगा-द्यश्च सञ्चारिणः, जुगुष्सारितश्चात्र स्थायिभावो निगद्यते। सा च जुगुष्सारितः विवेक्जन्य-प्रायिकजन्यमेदाभ्यां द्विविधा। तत्र भगवति स्ने । धक्यात् लोकात् वैराग्ये सित यदा स्वशरीरेऽपि घृणा जायते तदा विवेक्जा तथा दुर्गन्धादिजन्या घृगा प्रायिकजन्या जुगुष्सारितः। भगवतो भक्तिर्यया साधनया लभ्याः तयैव मनः शरीरं वह पवित्रीभवति।

वीभत्सभिकत्सस्योदाहरणं यथा-

यदविष मम चेतः कृष्णपादारिवन्दः, नवनवरसधामन्युद्यतं रन्तुमासीत्। तदविष वत नारीसंभोगे स्मर्यमाग्रो, भवति मुखविकारः सुष्ठुनिष्ठीवनश्च॥

यद्यपि मुख्यगौणभेदेन द्वादशविधो भिक्तरसो विवेचितः, किन्तु भिक्तरसञ्चानां मते वस्तुतो रितरवेन श्रीकृष्णविषयारितरेकैव, सैव भक्तानां स्वसम्बन्धकल्पनया शान्त-भाव-स्वामिमाव-साखभाव-पुत्रभाव-कान्ताभावेश्च पञ्चधा निरूपिता। गौणसतरसा न्यूनाधिकमेदेन काव्यशास्त्रपरम्परयैव निरूपिताः।

#### भक्तिरसस्य स्थायिभावः

त्रैलोक्यसर्वस्वभूतं परमानन्दरूपे भगवति रागादिदोषरहितानां श्रुतिस्मृतिपुराण-विहितकर्मैनिरतानामिन्द्रियाणां फलाभिसन्धाननिवृत्तिपूर्वकं नैरन्तर्येण या मनोवृत्तिः

१. पुष्टिं नीजविभावाद्येर्जुगुप्सार्शतरागता । असौ भिक्तरसो घरैवीभत्साख्य इतीर्व्यते ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ ४।७।१

सैव भिक्तरिति भगवन्नामकौमुदीकारेण प्रोक्तमिति । इयं मनोवृत्तिरेव भावशब्देनाप्य-मिधीयते । नरसिंहपुराणानुसारेण प्रेमातिश्य एव भिक्तरिति । भिक्तिनिधू तदोषाणां प्रसन्नोज्ज्वलचेतसां श्रीभागवतानुरक्तानां प्राक्तनाधुनिकसद्वासनावासितानां रसिकसङ्ग-वतां भक्तानां चेतिस विभवानुभावसात्त्विकसञ्चारिभिः स्वाद्यत्वं सम्प्राप्ता भगवद्-विषयिणी रतिरेव मिक्ररसः कथ्यते ।

रसशास्त्रानुस।रेण भिक्तरसशास्त्रानुस।रेण च स्थायिभावविभावानुभावसात्त्वक-भावसञ्चारिभावाः रसनिष्यत्तौ कारणानि सन्ति । तेषु भावेषु स्थायिभाव एव विभावा-दिभिः पूर्णतां प्राप्य रसरूपेण परिणमते । भगतमुनिमतानुसारेण यथा नरेषु नरपतेः शिष्येषु च गुरोः सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं स्थानं भवति तथैव सर्वभावेषु स्थायिभावस्य सर्वाधिकं प्राचान्यं भवति । भिक्तिंसाचार्याणां मते भिक्तिंसस्य स्थायिभावः 'श्रीकृष्ण-विषया रितः " विद्यते । श्रीजीवगास्वामिमतानुसारेण श्रीकृष्णविषया प्रीतिरेव स्थायि-भाव इति स्वीकृतं प्रीतिसन्दर्भे । तेषां मते स्थायिभावो हि विरुद्धानविरुद्धाश्च सर्वान् भावान् अतिकम्य रसरूपे परिणमय्य सुनृपतिरिव शोभते । कविकर्णपूरमतानुसारेण रजस्तमोम्यां रहितस्य शुद्धसत्वात्मकस्य चित्तस्य समास्वादाङ्कुरनामधर्मविशेष एव ₹थायिमावः ।

यथा समुद्रः स्वादुभिरस्वादुभिर्वा नदीपूरैर्मिश्रितोऽपि स्वस्वभावं न त्यजति, किन्तु तानेव स्वस्वभावं प्रापयति, तथैव यो भावः प्रातकूलैरनुकूलैर्वा विभाव।दिन भिमिलितोऽपि निजस्वभावं प्रापयति स एव स्थायिभावः । अथवा ये वासनारूपेण

१. भगवन्नामकौमुद्यां प्रकाशटीकासहिते पृष्ठे ७६

मेधे तद्वणें बहुमान् रति नृषः। पक्षपातेन तन्नाग्नि मृगे पद्मे च ताहिश ॥ नरसिंह पुरागो इस्वाकुचरिते

रे. यथा नराणां नरपतिः शिष्याणां च यथा गुरुः । एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह् ॥ नाट्यशास्त्रे ७।८ ४. स्थायी भावोऽत्र सम्प्रोक्तः श्रीकृष्णविषयारति । भक्तिरसःमृतसिन्धौ राधार

५. एषा च प्रीतिलीकिककाव्यविदां रत्यादिवरकारणकार्यसहायैर्मिलित्वा रसा-

वस्थामाप्नुवती स्वयं स्थायीमाव उच्यते ॥

अविरुद्धान् विरुद्धांश्च मावान् यो वशतां नयन् । — भक्तिरसामृतसिन्धौ २।५।१ सुराजेव विराजेत स स्थायी भाव उच्यते ॥

७. अलङ्कारकीस्तुमै ५/२ पृष्ठे १ १ ।

द. विरुद्धेरविरुद्धेर्वा, मावैर्विच्छिद्यने न यः l आत्मभावं नयत्याशु, स स्थायी छवणाकरः ॥ दशरूपके ४/३४

चिरं चित्ते तिष्ठन्ति, विभावादिभिश्च सम्मिलिता भवन्ति, किञ्च रसत्वं प्राप्तुवन्ति, त एव स्थायिभावाः । अथवा सहशैरसहरीर्वा भावैर्यस्य स्वरूपियर्त्वर्तानं न भवति, तथा च यः स्त्रक्ष्त्रन्यायेन रसमिभव्याप्य तिष्ठति, स एव स्थायिभाव इति निगद्यते । एवमेव केषाञ्चित्मते विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैः तिरोधातुमक्षमः समास्वादाङ्कुररूपको भावः स्थायिभावः। स च स्थायिभावो रसशास्त्रज्ञानां मते सामान्यतया रितः, शोकः, निर्वेदः, क्रोधः, उत्साहः, विस्मयः, भयम्, जुगुप्सा चेति नवधा भवति।

श्रीमधुस्दनस्वामिमतानुसारेण यथा स्वभावकठिनं जतुद्रव्यमुष्णतापकाग्न्यादि-संयोगेन जलमिव द्रुतं चीनांशुकशतक्षालितं स्वच्छं भवति । तत्र च निक्षितिहि-कुलादिवर्णस्य सर्वतो भावेन स्थिरता जायते । पुनः काठिन्ये सित अथवा पुनः द्रवतायां वा जतुनो वर्णस्य वाच्छायां सत्यामि न वर्णविश्लोषः तथैव सावयवं मध्यमपरिमाणं चित्तमि कामकोधभयस्नेहहर्षशोकद्यादिभिः भगवद्विषयकैस्तापकैः गङ्गाजलप्रवाहवत् द्रुतं चीनांशुकशतक्षालितिमव निर्मलं जायते । तापकापगमे पुनः कठिनं भवति । तत्र द्रुतं चित्तं यस्य वस्तुनो य आकारः निक्षिप्यते स एव संस्कार-वासना-भाव-भावनादिशब्दैर्व्यवह्यते । द्रवीभावपूर्वकं चित्तस्य विषयाकारता जायते । अपि च यथा तत्तत्प्रतिमाद्याकारसङ्गघटितोदरे मृत्तिकादिपात्रविशेषे पुटपाकयन्त्रादिनि-षिक्तं जतुर्द्रवीभृतताम्रादितत्तदुदरपात्रविशेषाकारं भजते । तथैव रागद्रेषादिना द्रवीभृतं चित्तं नेत्रादिद्वारा यदैव घटादिविषये संलग्नं जायते, तदैव चित्त तत्तद्विषयाकारं प्राप्नोति यथा वा व्यञ्चकः सूर्याद्यालोकः प्रकाश्यवस्तुनः स्वरूपता नयति तथैव चित्तमिष तत्तद्विषयाकारं भजते । अत एव विषयस्य बाह्याकारवदान्तरोऽपि मनोमयः

१. चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेऽनुबन्धुभिः । रसत्वं ये प्रपद्यन्ते, प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ।।

२. सजातीयविजातीयैरतिरस्कृतमूर्तिमान् । यावद् रसं वर्तमानः, स्थायिभाव उदाहृतः ॥

<sup>—</sup>रसगङ्गाधरे पृष्ठे १३८ समुद्धृतवाक्यम् । स्त्रक्त्वत्रवृत्त्या भावानामन्येषामनुगामकः । न तिरोधीयते स्थायी तैरसौ पुष्यते परम् ॥

३. विरुद्धा अविद्धा वा, यं तिरोधातुमश्चमाः । आनन्दाङ्गकुरकन्दोऽसौ, भावः स्थायीति संक्षितः ॥ साहित्यदर्पणे ३।१३८

४' रितः शोकश्च निर्वेदकोघोत्साहाश्च विस्मयः । हासो भयं जुगुप्ता च, स्थायिमावः क्रमादमी ॥ रसगङ्गाधरे पृष्ठे १३६ ।

कश्चनाऽऽकारो भवति । बाह्यस्याभेदेऽपि मनोभयाकारस्य भेदेनैव एकस्यामेव योषिति भार्या, स्वसा, ननन्दाः मातेत्यादयो व्यवहारा दृश्यन्ते । तत्र बाह्यपिण्डस्य विनाशेऽपि मनोमयापेण्डाकारस्तिष्ठति एव, स एवाकारः स्थायीभावः ।

अपि च तन्मते यस्निन् विषये कामादीनामुद्रेकस्तस्मिनेव विषये द्रवीभावत्वं जायते । कामाद्यभावे सूर्यादिपकाशादिभिः स्वल्पतापकैरिव विषययोगे शैर्थिल्यमात्रमेव जायते । तत्र वासनात्मकतया वस्तुसन्निवेशो न भवति । किन्तु द्रवीमूते प्रविष्टो वस्त्वा-कारः काठिन्यदशापर्यन्तं स्थितः सन् पुनर्द्रवीभावान्तरेण विषयान्तरे गृह्यमाग्रेऽपि चेतसा पूर्वग्रहीतवस्त्वाकारस्त्यक्तं न शक्यते । अद्रवीमूते चित्ते न कोऽपि भावो निविशते, निविष्टोऽपि न स्थायितां लभते । अत एव वासनादिशब्दैस्तद्वस्त्वाकारस्य व्यपदेशः । द्रवावस्थाप्रविष्टविषयाकारस्यानपायित्वेन स्थायिमावत्वेन तस्य व्यपदेशो भवति । विभावादिसंयोगे प्रकटीभूतस्थायिभाव एव श्रोतृवर्ण्ययोः दर्शकाभिनेययोर्वा मेद्तिरोघानेन दर्शकश्रोतृगत एव सन् परमानन्दसाक्षात्कारेण रसत्वं प्राप्नोति । एवञ्च पूर्णतया द्वृते चित्ते प्रविष्टा भगवदाकारतैव भक्तिरसस्य स्थायिभावो निगद्यते ।

भिक्तरसस्य स्थायिभावास्मिका रतिः पुराणनाट्यशास्त्रादिषु स्वीकृतभावस्यापरपर्याया एव रशीकृता<sup>२</sup>। सा च रतिः भावो वा क्षान्त्यव्यर्थकालल वैराग्य-मानशूर्यत्वाऽऽशावा-दित्व समुत्कण्ठा-नामकीर्त्तन-गुणाख्यान-घामप्रीत्यादिसाधनैः प्राप्यते । विश्वनाथ च-क्रवर्तिमते रत्यपरपर्यायो भावो विद्यते ।

भिक्तरसस्य स्थायिभावस्तु लौकिकश्रङ्गारादिरसानां स्थायिभावानां सहशो नास्ति, यतो हि काञ्ये प्रतिपादितानां लौकिकरत्यादीनां रत्यादिस्थायिभावाः चेतसि विलीयन्ते, किन्तु भिक्तरसस्थायिभावास्तु सदैव भक्तचेतिस तिष्ठन्ति । एवञ्च भिक्तरस-ज्ञानां मते लौकिकरत्यादिभावानां स्थायित्वं तु केवलं पारिभाषिकमेव वर्तते, वस्तुतस्तु

१. स्यायिमावो गिराऽतोऽसौ वस्त्वाकारोऽभिधीयते। ॥ मिक्तरसायने शह व्यक्तरच रसतामेति परमानन्दतया पुनः

२. पुरागे नाट्यशास्त्रे च द्वयोस्तु रतिभावयोः। समानार्थतया ग्रत्र द्वयमैक्येन लक्षितम् ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ ११३.८

३. क्षान्तिरव्यर्थकालत्वं विरक्तमानशूत्यता । आशाबन्धः समुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचिः॥ आसंक्रिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसतिस्थले । इत्यादयोऽनुभावाः स्युजीतमावाङ्गकुरे जने ।। भिक्तरसामृतंसिन्धौ शशशश्र

४. सैवासिकः परमपरिणामं प्राप्तवती रत्यपरपर्यायो भाव इत्याख्यां लभते । माधुर्यकादम्बन्याम् ७१ ।

मिक्तरसस्य स्थायिभावा एव स्थायित्वं लभन्ते । स च भिक्तरसस्य स्थायिभावो भिक्कि-रसज्ञानां मते भक्कानां चेनिस सावनाभिनिवेशेन कृष्णस्य कृष्णभक्कानां वा कृपयैव समुद्भवति । तत्र साधनाभिनिवेश जन्यभावस्तु सामान्यतः सर्वेषां भक्कानां दृदि जायते किन्तु द्वितीयस्तु केषांचिदेव परमपुण्यवतां मनसि समुद्भवति ।

## मुख्यरतिः

मिक्तरसस्य श्रीकृष्णविषयारितभावि वा शुद्धसत्त्वस्वरूपा प्रेमस्याश्रिक्षा च भवति, तस्या हृदये समुद्दये सित कठिनं चित्तमिष मस्णायते । स च रितर्भावे। वा यत्र प्राधान्येन भवति तत्र मुख्या रितः , यत्र च गौणत्वेन भवति तत्र गौणी रितः । सा च मुख्या रितः स्वार्थ- परार्थमेदेन द्वयभेदवनी सती, पुनश्च सैव मुख्यरितः भक्तहृदय- रूपपात्रमेदात् गृद्धा- प्रोति-सख्य-वात्मल्य-प्रियताभेदेन पञ्चविधा च भवति यथा स्काटि-कृतीलमण्याद्याधारमेदात् प्रतिबिग्वं नानात्वं प्राप्नोति तथैव तत्त्वतो मुख्यरितरेकाऽपि पात्रमेदात् पञ्चधा भवति ।

तत्र पञ्चभेदेषु अङ्गोषु कम्पनस्य नेत्रयोष्टमीलनिमीलनादीनां च समुत्यदिका शुद्धा रितः सामान्य-स्वच्छ शान्तिभेदेन त्रिविधा भवति । तत्र किमपि वैशिट्य हितं साधारणजनस्य श्रीकृष्णे या रातः सैव सामान्या इति, नानाविध मक्तानां संसर्गात् श्राकृष्णे मक्तस्य वैविध्ययुक्ता रितः स्वच्छेति, श्रीकृष्णं प्रिन निर्विकल्पिकारितः शान्ति-रिति कथ्यते । श्रीकृष्णोऽनुप्राहकोऽहं तस्यानुप्राह्य इति मक्तस्य श्रीकृष्णविषयिणी या स्मरणरूपा रितः सा प्रीतिरितः, श्रीकृष्णं प्रति मित्राणां विश्वम्मात्मिका समानमाववती रितः सख्यमिति, मातापित्रादिवत्यूष्यपुक्षाणां श्रीकृष्णं प्रति अनुप्रहमावात्मिका रितः-

१. द्रवावस्थाप्रविष्टविषयाकारस्यानपायित्वे स्थायिशब्दोऽपि तत्र मुख्य एव न पारिभाषिकः । भिक्तरसायने १।८ दामोदरशास्त्रिकृतटीकायाम् ।

२. साधनाभिनिवेशेन कृष्णतद्भक्तयोस्तथा । प्रसादेनातिधन्याना भावो द्वेधाऽभिजायते ॥ आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः ॥ भक्तिरसामृतसिन्धौ १।३।४-५

३. शुद्धसत्त्वविशेषात्मा प्रेमस्याशुसाम्यमाक् । क्विमिश्चित्तमास्रण्यकृदसौ भाव उच्यते ।। भिक्तरसामृतसिन्धौ १ ३।१

४. शुद्धसत्त्वविशेषात्मा रतिर्मुख्येति कीर्तिता । भिक्तरसामृतसिन्धौ राधाः

भ्र. विमानोक्तर्षजो भावविशेषो योऽनुगृह्यते । सङ्गद्भन्तन्त्या स्वयं रत्या सा गौणी रतिरुच्यते ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ २।५।३०

वात्सल्यमिति कथ्यते । पुनश्च प्रीति-सख्य-वात्सल्य-रतीनां केवला संकुला चेति भेदद्वयं भवति । तत्र रत्यन्तरसम्बन्धहीना रतिः केवला रतिस्तथा द्वयोस्त्राणां वा सम्मेलनात् सङ्कुलारतिः । श्रीकृष्णस्य कान्तायाश्च सामान्यरसशास्त्रानुरूपा शृङ्गगार्रावषयिणी पारस्परिकी संभोगारिमका रतिः भक्तिशास्त्रे प्रियता मधुरा वा रतिः कथ्यते ।

## गौणीरतिः

भिक्तरसशास्त्रानुसारेण श्रीकृष्णं प्रति यत्र रतिः प्राधान्येन प्रतीयते तत्र मुख्या रति:, यत्र च विभावादिभिः सङ्गकोचं प्राप्नुवन्त्या रत्या भावः परिपुष्यते तत्र गौणी-रतिरिति निगदितम् । तत्र मुख्या रतिः प्रतिपादिता पूर्वम् । गौणीरितस्तु हास-विस्मयो-त्साइ-शोक-कोध-भय-जुगुप्ताभेदेन सप्तविधा। तत्र तत्तद्भावयुक्ताः तत्तद्रतयः। तत्र भोक्तेषु हासादिषु रतिषु वाग्वेषादिविकृतिजन्यायाः कृष्णसम्बन्धिचेष्टोत्पन्नायाश्चेतोविकास-रूपहासरतेः स्मित-हसित-विहसितावहसितापहसितातिहसिताश्चेति षड्भेदाः भवन्ति । लोकोत्तरपदार्थदर्शनजन्यायाः चित्तविस्तृतिरूपायाः नेत्रविस्ताररोमाञ्चात्मिकायाः विस्मयरते ह प्रश्रुतसंकी तितानुमिताश्चेति चत्वारो भेदाः, श्लाध्यफले युद्धादिकर्मणि वा सत्त्वरमानसासिक्तरूपायाः घैर्यत्यागोद्यमात्मिकायाः कालानवेक्षणरूपात्मिकाया उत्साहरतेः दान-युद्ध-दया-धर्माख्याश्चत्वारो भेदा भवन्ति। युद्धोत्साइरतेरि सहजाऽऽहार्यभेदाभ्यां भेदद्वयम् । पुनश्च स्वशिक्तसहायकशिक्तम्यां द्विविधाया युद्धोत्साहरतेः भेदचतुष्टयं भवति । इष्टवियोगजन्या, चित्तस्य क्लेशाधिकरूपा, विलापतापनिश्वासमुखशोषणभ्रमा-त्मिकारतिः शोकरतिभवति । प्रातिकूल्यादिभिश्चित्तज्वलनरूपा, पारुष्यभु कुटिनेत्रलौ-हित्यादिविकासात्मिका रतिः क्रोधरतिरिति । कृष्णतद्वैरिभेदेन सा द्विविधा । भयङ्गकरा-पराधदर्शनजन्या चित्तचाञ्चलयरूपा आत्मगोपनहृदयशोषणविद्रवभ्रमणादिरूपात्मिका रतिर्भयरतिरिति । पूर्ववदेव कृष्णतद्वैरिभेदेन द्विभेदात्मिकेयमित्युक्तम् । घृणास्पदपदार्थ-दर्शनजन्यचित्तनीमिलनरूपा निष्ठीवन-वक्त्रकूणन-कुत्सनात्मिका रतिः जुगुप्सारतिरिति कथ्यते रसशास्त्रज्ञैः ।

प्रोक्तेषु हासादिषु समरतिषु प्रथमषड्रतीनां श्रीकृष्णस्य विभावत्वं स्वीक्रियते भिक्तरसज्ञानां मते। किन्तु जुगुप्सारतेः श्रीकृष्णविभावत्वं नाङ्गीक्रियते। वस्तुतो भिक्तरसस्य
स्थायिभावस्तु मुख्यतया भगवद्रतिरेव, अन्ये हासादयो भावा यदा श्रीकृष्णेन सह
सम्बद्धयन्ते तदापि तत्र हासादीनां मुख्यं कारणं रातरेव, किन्तु यदा ते भावाः विभावासम्बद्धयन्ते रितृश्च सङ्गकोचमित तदैव ते हासादिभावा गौणरितत्वं लभन्ते।
दिभिः परिपुष्यन्ते, रितृश्च सङ्गकोचमित तदैव ते हासादिभावा गौणरितत्वं लभन्ते।
यथा दध्यादिकं द्रव्यं शर्करामरीचादिसयोगेन सुस्वाद्यते तथैव प्रोक्ता मुख्या रितः
यथा दध्यादिकं प्रव्याभिनयादिस्यविभावादीनां संयोगेन परिपुष्टा सती भिक्तचेतिस
गौणी रितृश्च श्रीकृष्णस्याभिनयादिस्यविभावादीनां संयोगेन परिपुष्टा सती भिक्तचेतिस

यद्यपि भिक्तरसशास्त्रानुनारेण मुख्यगौणभेदेन द्वादशस्थायिभावाः स्वीकृताः किन्तु तस्वतस्तु भिक्तरसशास्त्रेऽपि प्राक्तनरसिद्धान्तप्रतिपादकानां भरतादीनां मत इवाष्टावेव स्थायिमावाः स्वीकृताः । यतो हि भिक्तरसशास्त्रानुसारप्रतिपादिताः शुद्ध-प्रीति-सख्य-वात्सल्य-प्रियताश्चेति मुख्याः स्थायिमावास्तु श्रीकृष्णविषयकरतेरेव प्रभेदाः, वस्तुतो रितित्वेन एकैव मगवद्रतिः भिक्तरसस्य मुख्यः स्थायिमावः, हासादयस्तु सप्तगौणस्था-यिभावाः । एवञ्च हासादिभिः सह अष्टावेव स्थायिभावाः भिक्तरसाशास्त्रेऽपि स्वीकियन्ते।

# स्थायिभावस्य मनोवैज्ञानिकं विवेचनम्

रसशास्त्रनुसारेण रसिन व्यते अन्यापेक्षया स्थायिभावस्यैव प्राधान्यं वर्तते । स च इदयस्थाव्यक्तप्रमुतसंस्कारविशेषो विद्यते, यः स्वानुकृत्रविभावादिभी रसास्वाद जनक-त्वाद् रस्यमानत्याद् वा सद्धदयचेतस्यभिव्यज्यते । स चानुभवभेदात् रति-हास-शोक-क्रोधोत्साह - भय - जुगुप्सा - निर्वेदभेदेन नवविधः साहित्याशास्त्रे स्वीकृतः, तन्नापि सर्वमान्या अष्टावेव सन्ति ।

स एव स्थायिभावो मानसशास्त्रानुसारेण (मनोविज्ञानशास्त्रे) मूलप्रवृत्तिभिः सम्बद्धो मनःसंवेग इत्युच्यते । मानसशास्त्रतत्त्वज्ञानां मते मानवेषु प्रकृतिप्रदत्तशिक्तिविशेष एव मूलप्रवृतिः, यया मनुष्यः कमपि पदार्थविशेषं प्रत्याकृष्यते, आकृष्टे सित मनः संवेगः तेनानुभूयते । मानसशास्त्रज्ञमैगङ्क्यलमतानुसारेण चतुर्दशमूलप्रवृतयस्तया तष्जन्याः चतुर्दश एव मनः संवेगाः स्वीकृताः । तन्मते प्रथमा मूलप्रवृतिः, मनः संवेगश्च द्वितीय इत्युक्तम् । तत्तु नोचितम्, तत्र मानसतत्त्वविवेचनात् मनोधर्माय मनः संवेगायैव प्रथमं स्थान प्रदेयम्, पश्चात् मनःसंवेगैः सम्बद्धमूलतत्त्वस्य स्थानं भवित्वयम् ।

मानसशास्त्रस्वीकृतेम्यो भय-क्रोध घृणा करण (दुःख)-कामाऽऽश्चर्य-हास-दैन्याऽऽत्म-गौरव (उत्साह) - वात्सल्येभ्यश्च (स्नेहेभ्यः) द्यभ्यो मनःसंवेगेभ्यः वलायनमा-त्मरक्षा च, युयुत्सा, निवृत्तिवैंगग्यञ्च, शरणागतिः, कामवृत्तः, कौतुहलोजिशासा च, आमोदः, आत्महीनताः, आत्माभिमानः, पुत्रैषणारूपा दशमूलप्रवृत्तयो जायन्ते । तुलनात्मकहष्ट्या मानसशास्त्रप्रोक्ताः दशमनःसंवेगाः रसशास्त्रे क्रमशो भय-क्रोध-जुगुप्ता-शोक • रति - विस्मय-हास निवेदोत्साह - वात्सल्यस्नेहरूपस्थायिभावाःप्रसिद्धाः, तेभ्य एव क्रमशो भयानकरस-रौद्ररस-वीभत्सरस-क्रण्यस-श्रृङ्गगाररसाद्युत्तरस-हास्यरस-शान्तरस-वीररस-वात्सल्यरसाः प्रादुर्भवन्ति । प्रोक्तदशमूलप्रवृतिभ्योऽतिरिक्ताः भौजना-

१. ब्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ काव्यप्रकाशे ४।२८

२. निर्वेदस्थायिमानोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ॥ काव्यप्रकाशे ४।४७

इ.रतिर्हासथ शोकथ कोघोत्साही भयं तथा । जुगुप्ता विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥ काव्यप्रकाशे ४।४५

न्वषणप्रवृत्तिः, सङ्गग्रहप्रवृतिः, सामूहिकप्रवृत्तिस्तथा विधायकप्रवृत्तिश्च स्वीकृता मानसशास्त्रे मानसशास्त्रज्ञैः । किन्तु तासां मूलचतुष्प्रभृतीनां रसेन सह सम्बन्धो नास्ति । वस्तुतो मनःसवेगैरपि साधै तासां सम्बन्धो नानुभूयते । प्रोक्तविवेचनस्य तुलनात्मकसर-णिरिणं प्रदर्श्यते —

| भनःसंवेगाः                 | मूलप्रवृतयः                  | स्थायिभावाः | रसाः        |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| १. भयम्                    | पलायनमात्मरक्षा च            | भयम्        | भय।नकरसः    |
| २. कोधः                    | युयुत्सा .                   | क्रोघः      | रौद्ररसः    |
| ३- घुणा                    | निवृत्तिवेँराग्य <b>ञ्</b> च | जुगुप्सा    | वीभत्सरसः   |
| ४. करुणा (दुःखं)           | शरणागतिः                     | शोकः        | करणरसः      |
| ५. कामः                    | कामप्रवृत्तिः                | रतिः        | शृङ्गाररसः  |
| ६. आश्चर्यम्               | कौतुहलो जिज्ञासा च           | विस्मयः     | अद्भुतरसः   |
| ७. हासः                    | आमोदः                        | हासः '      | हास्यरसः    |
| ८. दैन्यम्                 | आत्महीनता                    | निर्वेदः    | शान्तरसः    |
| १• आत्मगौरवम्<br>(उत्साहः) | आत्माभिमानम्                 | उत्साहः     | वीररसः      |
| १०. वात्सल्यम्<br>(स्नेहः) | पुत्रेषणा                    | (स्नेइः)    | वात्सल्यरसः |

प्रोक्तविवेचनस्य तालर्यमिदं प्रतिभाति यत् प्राचीनभारतीयरसशास्त्रज्ञैः मानस-तत्त्वदृष्ट्येव रसशास्त्रे नव दश वा स्थायिमावास्तथा नव दश वा रसाः स्वीकृताः । एवञ्च परिज्ञायते मानसशास्त्रे स्वीकृता मनःसवेगा एव रसशास्त्रे स्थायिभावसंज्ञया निगद्यन्ते । अनुभूयते चापि यदाधुनिकमानसशास्त्रं प्राचीनभारतीयरसशास्त्रेण प्रभा-वितं वर्तत इति ।

#### भक्तिरसस्य विभावाः

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्यत्तिः' इति मह्षिभरतप्रोक्तो रस-निष्यत्तिविषयकः सिद्धान्तो रसशस्त्रे धर्मशास्त्रे मनुवाक्यवदाद्वियते । एतस् त्रा-नुसारेणैव सर्वे रस्विदो रसनिष्यत्ति स्वीकुर्वन्ति । भिक्तरसप्रतिपादकैरि प्रोक्तरस-शास्त्रप्र'क्रयानुसारेणैव भिक्तरसः प्रतिपाद्यते । नाट्यशास्त्रानुसारेण रसनिष्यत्तौ विभावः, अनुभावः, सञ्चारिभावः, स्थायिभावाश्च सहायकभूता भवन्ति । भिक्तरसेऽपि तथैव ते विमानादयो सहायकभूता यथा श्रङ्गारादि स्ति । किन्स्वत्र भिक्तरसशास्त्रे प्रोक्तविभा-वादिचतुम्योंऽतिरिक्तः सहायकोऽनरः सात्विकभावोऽपि भन्यते ।

तत्र किं नाम विभावत्वम् नाट्यशास्त्रे भिक्तिरसशास्त्रे च रसस्य निष्पत्तौ यत्का-रणं तदेव विभावः । विभावो नाम रसस्य निमित्तकारणिक्ति । अग्निपुराणानुसारेण रत्यादिस्थायिमावा यत्र, येन विभाव्यते रत्याद्यास्व।दनं क्रियते स विभाव हित ।

साहित्यद्रपणकारमते लोके रत्याद्युद्बोधका ये भावा भवन्ति, त एव काव्ये विभावाः । एवडच 'विभाव्यन्ते आस्त्रादाङ्कुरप्रादुर्भावयोग्याः क्रियन्ते सामाजिक-रत्यादिभावा एभिः इति विभावाः । साधनत्वनिरूपणेऽयमेव भावः प्रतिपादितः श्रीभर्तृ हरिणापि । नाट्यदर्पणकारमतानुसारेण संस्काररूपेण दृदयस्यं स्थायिभावं रस्त्वेन विभावयन्ति आविभावनाविशेषेण प्रयोजयन्तीति विभावाः । रस्शास्त्रज्ञाना-भिव भिक्तःस्ज्ञानां मतेऽपि रत्यास्वादनहेतुभूता भावा एव विभावा इति कथ्यन्ते । एवं सर्वेषां रस्त्रानां मते रस्तिव्यत्तौ कारणभूता भावा एव विभावाः । विभावोऽय-मालम्बनोद्दीपनमेदेन द्विविधो भवति रस्त्रानां मते । तत्राऽऽलम्बनिभावोऽपि विष याऽऽश्रयमेदेन द्विविधः । तत्र च यं विषयमवलम्बय स्थायिभावा समुद्दीप्यन्ते, ते विषयालम्बनिक्षभावाः, येषां चेतिस स्थायिभावास्तिष्ठन्ति, त आश्रयालम्बनिवभावाः ।

१ विभावैरनुभावैश्च सात्त्रिकव्यभिचारिभिः।

भिक्तरसामृतसिन्धौ ।१।५

नाट्यशास्त्रे पृष्ठे ७६२

२. विभावः कारणं निमित्तं हेतुरिति पर्यायः ॥ बह्वोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रयाः । अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥ अङ्क्कारकौरतुमे, किरणे ५, पृष्ठे १६७ ।

नाट्यशास्त्रे ७१४

- ३. विभाज्यते हि रत्यादिर्यत्र, येन विभाज्यते । अग्निपुराणे पृष्ठे ६६२
- ४. रत्याद्युववीचका लोके विभावाः काव्यानाट्ययोः । साहित्यदर्पणे-३।२६
- ५. साहित्यदर्पंणे ३।२८ रलोके समुद्भृतवाक्यम् ।
- ६. शब्दोपहितस्तान् बुद्धेर्विषयतां गतान् । प्रत्यक्षानिव कंसादीन् साधनत्वेन मन्यते ॥ वाक्यपदीये ३ काण्डे
- ७ वासनात्मतया स्थितं स्थायिनं रसत्वेन भवन्तं विभावयन्ति, अविर्भावनाः विशेषेण प्रयोजयन्तीत्यालम्बनोद्दीपनरूपा ललनोद्यानादयो विभावाः ।

—नाट्यदर्पण ३ विवेके

तत्र ज्ञेया विभावास्त रत्यास्वादनहेतवः ।। भिक्तरसामृतसिन्धौ २।१।१४

## भक्तिरसस्य विषयालम्बनविभावाः

यं विषयमवलम्ब्य भकानां चेतान भिक्तरसोऽनुभूयते, स एव भिक्तरसस्य विष-यालम्बनविभावः । भिक्तरसशास्त्रानुसारेण लोकोत्तरगुणगणनिलयः सर्वनायकलक्षण-युक्तः,शीलशक्तिसौन्दर्यसमन्वितः, परमसौन्दर्यनिषिः, परमप्रेमास्पद्भृतः, सकलगुणगणा-श्रयः, निखिलरसानन्दमूर्तिः, परमात्मस्वरूपः श्रीकृष्णो<sup>1</sup> भक्तिरसस्य विषयालम्बनं वर्तते । रूपगोस्वामिमते नायकानां शिरोमणौ श्रीकृष्णो सर्वे महागुणाः नित्यमेव विराजन्ते । स च श्रीकृष्णः स्वस्वरूपेणान्यस्वरूपेण च द्विविधो भिक्तरसस्य विषया-लम्बनं भवति । तत्र पुनरावृत्तप्रकटमेदाभ्यां स्वस्वरूपं द्विविधम् । यद्यपि श्रीकृष्ण? सर्वदैव निखिलगुणगणगरिष्ठः, सकलनेतृणां शिरोमणिर्विद्यते, तथापि भक्तानां भक्त्य-नुसारेण भिक्तकाव्ये भिक्तनाट्ये च पूर्णः, पूर्णतरः, पूर्णतमश्चेति त्रिधा कथ्यते । तत्र भक्तानां भावनया श्रीकृष्णो द्वारकायामल्पगुणप्रकाशकत्वात् पूर्णः, मशुरायामवर्षगुण-व्यक्षकत्वात्पूर्णतरः, गोकृते निखिलगुणगणव्यक्षकत्वात् पूर्णतमः । लौकिकनायकानामिव श्रीकृष्णस्यापि धीरोदात्त-धीरललित-धीरप्रशान्त-धीरोद्धतमेदेन चतुर्विधत्वं प्रतिपादितम् । यद्यप्येकस्मिन्नेव श्रीकृष्णे परस्परविषद्धाः धीरोदात्तादयः चतुर्विघनायकगुणा असम्भवा एव तथापि परस्परविरुद्धबहुविधिक्रयाश्रयत्वेन सर्वविधिवरोधाश्रये श्रीकृष्णे ते गुणा लीलामेदेन न विरुध्यन्ते। यद्यपि च घीरोद्धतस्य वर्णिता मात्सर्यादया<sup>3</sup> दोषाः श्रीकृष्यो दोषरूपेण प्रतीयन्ते, तथापि निरङ्कुशैश्वर्यात् ते दोषाः कृष्यो न दोषायन्ते । यतो हि विशायामले प्रोक्ताः मोहः, तन्द्रा, भ्रमः, दश्वरसता, उत्कटकामः, मदः, मात्सर्यम्, हिंसा, खेदः, परिश्रमः, असत्यम्, क्रोधः, आकाक्षा, आशक्का, विश्व-विभ्रमः, विषमता, परापेक्षा चेत्यष्टादशदोषाः श्रीकृष्णे वैष्णवतन्त्रानुसारेण सर्वशक्ति-

२. नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् । यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुगाः ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ २।१।१७

१. सर्वशुद्धरसवृत्दकान्दलः सर्वनायकघटाकिरीटगः । अत्यलौकिकगुणैरलङ्कृतो गोकुलेन्द्र तनयः सुनायकः ॥ अलङ्कारकौस्तुमे ५।२६

३. मिकरसामृतसिन्धौ २।१।८६

४. मोहस्तन्द्रा भ्रमो रुश्वरसता काम उल्वणः । लोलता मद-मात्सर्थे हिंसाखेदपरिश्रमौ ॥ असत्यं कोध आकाङ्श्वा आग्रङ्का विश्वावभ्रमः । विषमत्वं परापेक्षा दोषा अष्टादगोदिताः ॥ विष्णुयामले

५. अष्टादशमहादोषै रहिता भगवत्तनुः । सर्वेशवर्थमयी सत्यविज्ञानानन्दरूपिणी ॥ वैष्णवतन्त्रे

शालित्वात् न दोषायन्ते । अपि तु ते सर्वे तत्र गुणायन्त एव । भक्तिरसस्याऽऽश्रयालम्बनविभावाः

भगवद्भिक्तिमावाण्याः शुद्धान्तःकरणाः भक्ता भिक्तरसस्याऽऽश्रयालम्बनविभावा भवन्ति । सिद्धसाधकमेदेन द्वि।वधां मकः, तत्र सिद्धोऽपि नित्यसिद्ध-सम्प्राप्तसिद्धाम्यां द्विविधः । तत्र भगवद्धामि भगवल्जीलायां भगवद्वतारकाले वा पिकररूपेण वर्तमानाः, नित्यभगवद्गुणोपेता भगवद्भिक्तरसान्विता भक्ता नित्यसिद्धाः, तथा साधनेन भगवत्कृपया वा भगवत्सानिध्यं प्राप्ता भक्ताः सम्प्राप्तसिद्धाःत कथ्यन्ते । भगवत्साक्षात्कारप्राप्तयोग्यस्तयोत्पन्नरातमेदेन साधको द्विविधा भवति । येषु मक्तेषु भगवद्रत्यङ्कुरत्वं जातम् किन्तु यदि भिक्तविधनरिद्धता न जाताः तदा सा रिविस्त्यनरिति कथ्यते, किन्तु सर्वविधनान् निरस्य भगवद्भिक्तप्राप्तिशक्ति प्राप्तास्तदा भगवत्साक्षात्कारयोग्या भक्ता निगद्यन्ते । आश्रयालम्बनभूतास्ते सर्वे भक्ताः स्वस्वभावानुसारेण निखिलरसानन्दमूत्तौं भगवति शान्ति-प्रीति सख्य वात्सल्य प्रियतान्मेदेन पञ्चविधाश्रयालम्बन्तः प्राप्तुवन्ति ।

एवञ्च भिक्तरसशास्त्रानुसारेण विरस्कृतकुषुमायुधसौन्दर्यसर्वस्वः कृतकमला-कुचतटीपत्रभक्को निखिलब्रह्माण्डनायको निखिलरसानन्दमूर्तः परमप्रेमास्पदभूतः सर्वाश्रयमूतो भगवान् श्रीकृष्णस्तद्भक्को वा भिक्तरसस्याऽऽलम्बनविभावो भवति भिक्त-रसज्ञानां मते ।

# भक्तिरसस्योदीपनविभावाः

परमसौन्दर्यनिषेः परमधेमास्पदस्य भिक्तरसविषयालम्बनभूतस्य श्रीकृष्णस्य गुणाः, चेष्ठाः, प्रसाधनानिः, वशीध्वनिः, स्मिताङ्गसौरभम्, वचनानि, तुलसीपत्र।णिः श्रीकृष्ण-पदाङ्कितानि पुण्यारण्यानि वृन्द्।वनादयः, तद्वारादयः, यमुनःतटादयो भिक्तरसस्यो-दीपनभावा भवन्ति । यैश्च भिक्तरसा उद्दीप्यन्ते, ते उद्दीपनविभावा ।नगद्यन्ते भिक्तरसज्ञैः।

आलम्बनभूतस्य भिक्तरसस्य श्रीकृष्णस्य गुणाः, चेष्टाः, अङ्गसौरमम् , प्रसाधनम् , क्षेत्रम्, स्त्यङ्गाद्यश्चोद्दीपनभावाः धन्ति । ते चोद्दीपनभावाः गुण-नाम चरित्र-मण्डन-स्वजन-ताटस्थ्यभेदेन षड्विधाः । तत्र कायिक-वाचिक-मानसिकभेदेन गुणास्त्रिविधाः । भिक्तशास्त्रप्रोक्ताः पञ्चाशद् गुणा यथा—१-सुरम्याङ्गता, २-सर्वसुलक्षणता, ३-स्विरता, ४-तेजः, ५-बलम् , ६-शोभनाऽवस्था, ७-विविधाद्मुतभाषावैशारद्यम् , ८-सत्य-

१. श्रीभगवन्नामकौमुचाम् पृष्ठे ८० ।

२. भिकतरमामृतसिन्धौ २।१।११३-११४, मक्तिचन्द्रिकायाम् पृष्ठे ६५ ।

सम्भाषणम् , ६-प्रियवादित्वम् , १०-वावदूकता, ११-सुपाण्डित्यम् , १९-बुद्धिः, १३-प्रतिमा, १४-चातुर्यम् , १५-दक्षता, १६-कृतज्ञता, १७-सुदृढव्रतता, १६-देश-कालपात्रज्ञता, १६-शास्त्रचानुष्कता, २०-शुचिता, २१-जितेन्द्रियता, २२-स्थैर्यम् , २३-दान्तः, २.-क्षमाशीलता, २५-गाम्भीर्यम्, २६-धैर्यम्, २७-समत्वम्, २८-वदान्यता, २६-धार्मिकता, ३०-शूरत्वम्, ३१-कारुण्यम् , ३२-मान्यमानकृत्वम्, ₹३-दाक्षिण्यम् , ३४-विनयित्वम् , ३५-लज्जा, ३६-शरणागतपालकत्वम् , ३७-सुखित्वम् , ३८-मक्तसंख्यम् , ३६-प्रेमपारवश्यम् , ४०-सर्वशुमाङ्गत्वम् , ४१-प्रतापित्वम् , ४२-कीर्तिमत्त्वम् , ४३-लोकप्रियत्वम् , ४४-साधुसमाश्रयत्वम् , ४५-नारीगणमनोहारित्वम्, ४६-सर्वाराध्यत्वम्, ४७-समृद्धिशालित्वम्, ४८-वरेण्य-त्वम् , ४६-ऐश्वर्यत्वम् , ५०-दरवगाहाश्चेति पञ्चाशद् गुणा भक्तिरसस्याऽऽश्रया-लम्बनभूतस्य श्रीकृष्णस्य भवन्ति । भागवतानुसारेण भगवति नवत्रिशदेव गुणाः प्रतिपादिताः र

प्रोक्ता गुणा यद्यपि सामान्यतया किञ्चिदंशमात्रेण साधारणनायकेऽपि कदाचिद् भवन्ति, किन्तु तेषां गुणानां परिपूर्णता तु श्रीकृष्ण एव परिदृश्यते ।

सदा स्वरूपस्थितिः, सर्वज्ञत्वम्, नित्यनूतनता सचिदान्दसान्द्राङ्गत्वम्। सर्वसिद्धिनि-षेवितत्त्वञ्चेति पञ्चगुणाः साधारणनायके न सम्भवन्ति, लोकोत्तरनायके त्र किञ्चिदश-मात्रेण भवन्ति किन्तु तेऽपि सर्वे गुणाः लोकोत्तरनायके भगवति श्रीकृष्णे पूर्णतया दीप्यन्त एव । अचिन्त्यमहाशिक्तत्वम्, अनन्तकोटिब्रह्माण्डविग्रहत्वम्, अवतारलीला-बीजत्वम्, हतारिगतिदायकत्वम्, आत्मारामगुणाकर्षत्वञ्चेति पञ्चगुणाः केवल भगवत्येव प्रकाशन्ते नान्यस्मिन् । रूपगोस्वामिमतानुसारेण लीलामाधुर्यम्, वेग्रुमाधुर्यम्, रूपमाधु-र्यञ्चेति माध्यं चतुष्टयं सदा कृष्णे एव विराजन्ते । इत्यं च परिज्ञायते भिक्तरसस्य विषयालम्बनस्य श्रीकृष्णस्य वाचिक-मानसिकाश्रयाश्चतुःषष्टिगुणा मिक्तरसस्योद्दीपकाः भवन्ति ।

वयो-रूप-लावण्य सौन्दर्याभिरूपता माधुर्य-मार्दवादिभेदेन सप्तविघाः कायिकागुणाः सन्ति । तत्र वयस्तुकौमार-पौगण्ड-कैशोरभेदेन त्रिविधम् । तत्र चाजन्मनः पञ्चवर्षं पर्यन्तं पौगण्म् । षोडशवर्षपर्यन्तं कैशोरं निगद्यते । तत्रौचित्यात् वात्सल्यरसे कौमारम्, परस्परक्रीडादिहेतुत्वात् श्रेयसि पौगण्डम्, सर्वरसौचित्यात् यद्यपि पौगण्डं सर्वत्रैवोद्दीप्यते, तथापि माधुर्यरसे विशेषतयोद्दीप्यते । कैशोरमप्याद्य-मध्य शेषभेदेन त्रिविधम् ।

१. भिकरसामृतासन्वी २।१।१६-२६, भिक्तचिन्द्रकायां पृष्ठे ६४।

२. भागवते १।१६।२६-२८।

कायिकगुणेष्वन्यगुणापेक्षय। रूप-लावण्य-सौन्दर्य-माधुर्मादीना वैशिष्ट्यं वर्तते । तत्रामूषिताङ्गगजन्या शोभा रूपमिति , मौक्तिकाभ्यन्तरिततारल्यमिवाङ्गगेषु प्रतीयमनं वस्तु लावण्यभिति, अङ्गप्रत्यङ्गाना सुश्लिष्टसन्धिक्षमं यथोचितं सन्निवेशः सौन्दर्य-मिति , नायकस्य शरीरस्य स्वाभाविका अयत्नजा, मोहकता, मृतृता, लालित्यम्, रमणीयता च माधुर्यमिति । एवञ्चानिर्वाच्यं रूपं माधुर्यमिति । धनञ्जयमतेऽनुल्वण-त्वमेव माधुर्यमिति । विश्वनाथमते रमणीयतैव माधुर्यम् । प्रसाधननामकोद्दीपन-विभावस्तु वसनाकल्पमण्डनभेदेन त्रिविधः ।

तत्र स्यंकिरणकाश्मीरकहरितालादिसदृशं भगवतो वसं भिक्तिरस्योद्दीपकं भवति ।
केशवन्त्रनम्, चन्दनलेपनम्, माला, चित्रम्, तिलकः, ताम्बूलम् लीलाकमलमित्यादय निकारणाद्दीपनभावाः, किरीटम्, कुण्डले,हारः, केयूरे, न्पुरादयश्च मण्डनोद्दीपकाः ।
सार्विलीला दुष्टवधादयश्च विलेश चेष्टाक्रोद्दीपनभावा निगदिताः । वंशीध्वनिः, मूषणानां सङ्ककृतिः, प्रियसल्यादीनां दर्शनम्, गोवर्द्धनादिप्रियधामादिभेदेन भगवत्सम्बन्धनो वहव उद्दीपकाः सन्ति । तटस्थोद्दीपकास्तु भगवत्सम्बद्धाः चन्द्रिका, विद्युत्प्रकाशः, मेषः मधुमासः, निर्जनप्रदेशः, ततः परं श्रीकृष्णस्य मधुरमुरलीवादनमित्यादयः सन्ति ।

### भक्तिरसस्यानुभावाः

अनु पश्चाद् भवन्तीत्यनुभावाः । रसानुभूतेः पश्चाद् ये भावं ज्ञापयन्ति तेऽनु-भावाः । भरतमुनिमतानुसारेण ये वाचिकाऽऽङ्गिकाभिनयद्वारा रत्यादिस्थायिभावानामा-न्तरिकाभिन्यक्तिरूपार्थं बाह्यरूपेणानुभावयन्ति तेऽमुभावाः १९। विश्वनाथमतानुसारेणाऽऽ

१. उज्ज्वलनीलमणी २३, मिक्तरसामृतसिन्धी २।१।१३२।

२. उज्ज्वलनीलमणौ २६।

३. उज्ज्वलनीमणी २६, भिक्तरसामृतसिन्धी २।१।१३२।

४- उज्ज्वलनीलमणी।

५ दशरूपके २३६।

६. साहित्यदर्पेणे शह७।

७. भिकतरसामृतसिन्धौ २।१।१३६ ।

मिक्तरसामृतसिन्धौ २।१।१३६ ।

६. भिकरसामृतसिन्धौ २।१।१४३।

१० भिकत्सामृतसिन्धी २।१।१३२।

११. वागङ्गगाभिनेयेनेह यतस्त्वर्थोऽभान्यते । शाखाङ्गगोपाङ्गसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ॥ नाट्यशास्त्रे ७।४

लम्बनोद्दीपनरूपतत्तत्कारणैः समुत्पन्नभावा बद्दिः प्रकाशकाः, लोके कार्यरूपेण कथिताः भावा एवानुभावाः कथ्यन्ते । मनोगतरत्यादीनां रसानां चाभिव्यञ्जका भावा एवानुभावाः कथ्यन्ते । मिक्तरसञ्चानां मते चित्तस्थभावबोधकाः प्रायो बाह्यविकियास्वरूपा अनुभावाः । ते च मिक्तरसर्रेष्ट्भासुरनाम्ना ख्याप्यन्ते । कायिक-मानसिकाऽऽहार्य-वाचिक-सात्त्विकमेदेनानुभावाः पञ्चघा मव-न्ति । तत्र कायिक-मानसिकयोरनुभावयोरङ्गजायत्नज-स्वभावजमेदेन मेदत्रयं भवति। भिक्तरसञ्चास्त्रानुसारेण सामान्यतया भिक्तरसस्य नृत्यम्, विज्ञ<sup>ा</sup>ठतम्, गीतम् , क्रोशनम्, तनुमोटनम्, हुङ्कारः, जुम्भणम्, श्वासभूमा, लोकानपेक्षिता, लालास्रवः, अट्टहासः, षूर्णम्, हिक्कादयश्च त्रयोदश अनुमावाः स्वीकृताः। ते च सर्वे शीतच्चेपणमेदेन द्विविधाः । तत्र जुम्भादयः शीताः नृत्यादयश्च द्वेपणा इति कथ्यन्ते । पूर्वोक्ता-पेक्षया वपुरुत्फुल्लता, रक्तोद्गमतादयोऽपि अनुभावत्वेन गण्यन्ते, किन्तु ते मिक्त-रसशास्त्रे नादियन्ते मिक्तरसर्हैः।

#### भक्तिरसस्य सान्विकभावाः

भिक्तरसशास्त्रानुसारेण साक्षात् कदाचित् किञ्चिदव्यवधानेऽपि श्रीकृष्णस्तद्भक्त-सम्बन्धिभिभीवैर।कान्तं चित्तं सत्त्वमिति । सत्त्वं नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी चित्त-स्यान्तरिकधर्मविशेषः, येन सामाजिकहृदयेषु वासनारूपेण स्थिताः रत्या।दस्थायिभावाः

१. उद्बुद्धं कारणैः स्वैः स्वैर्वहिभीवं प्रकाशयन् । साहित्यदर्पग्रे ३।१:२। लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥

२. अनुलिङ्गनिश्चयात् पश्चाद् भावयन्ति गमयन्ति लिङ्गनं रसमित्यनुभावाः । नाट्यदर्गो । विवेके।

३. अनुभावस्तु चित्तस्थभावानामवबोधकाः। ते बहिविकियापायाः मोक्ता उद्भासुराज्यया ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ २।२।१

४. मृत्यं विद्युठितं गीतं क्रोशनं तनुमोटनम्। हुङ्गकारो जुम्भणं श्वासम्मा लोकानपेक्षिक्षता ॥ लालासवोऽदृहासश्च वृणां हिनकाऽऽदयोऽपि च। ते शीताः चेपणश्चेति यथाऽर्थाख्या द्विघोदिताः ॥ भिक्तरसामृतसिन्धौ र।र।र-३

भ. कृष्णसम्बन्धिभः साक्षात् किंचिद् वाव्यवधानतः । भावैश्चित्तमाक्रान्तं सत्त्वमित्युच्यते बुधैः ॥ भिक्तरसामृतिसन्धौ २।३।१

समुदीप्यन्ते । तस्मात् सत्त्वात् समुत्पन्ना मावाः सात्त्विकभावाः कथ्यन्ते । श्रीविश्वन्नाथमतेऽपि सत्त्वसमूता विकाराः सात्त्विकभावाः इति । श्रोशिङ्गभूगलमतानुसारेण परेषां भावकानामानुकृल्येन सुखदुःखादिभावनाकृतभावनरूपं चित्तं सत्त्वमिति, तस्मात्समुत्पन्ना भावाः सात्त्विकभावाः । भरतमतानुसारेण विशेषमनोवेगेनाभिनेयन्त्वाद् अनुभावा एव सात्त्विकभावरूपाः, विक्षितिचत्तृत्या तस्याभिनेयत्वाचे । हेमचन्द्रमतानुसारेण सत्त्वगुणोत्कर्षात् साधुत्वाच्च प्राणात्मकं वस्तु सत्त्वमिति । तस्मात् समुत्पन्ना भावाः सात्त्विकभावाः ।

यद्यपि नाट्यशास्त्रानुसारेण नवस्थायिनस्त्रयिस्त्रं शद् व्यभिचारिणोऽष्टौ सान्तिकभावाश्रेति पञ्चाशद्भावाः सन्त्वमूल्यत् सान्त्वका एव, यतो हि लोके कामकोधादयो
मनोभावा राजसतामसा भवन्तु किन्तु काव्ये गता तेऽिष सन्वतयैवानुभूयन्ते, अत एव
ते सर्वे एव सान्त्वका एव, तत्कथमष्टावेव सान्त्विकभावा हित १ सन्त्वेकमूल्यात् अष्टावेव सान्त्विकभावाः । भावसूचनात् ते एवानुभावा इति १ सन्त्येकमूल्यात् अष्टावेव सान्त्विकभावाः । भावसूचनात् ते एवानुभावा इति १ सन्त्येकम् वाहविक्षोभजनकत्वाच्च । आन्तरिकविक्षोभजनकत्वात् त एव सान्त्विकभावाः ।
एवञ्च 'गोवलीवर्द्ययोयेन' सान्त्विकभावानुभावयोश्चामेदेऽिष भेदो वर्तते । दशरूपककारमतेऽिष तयोरभेद एव प्रतिपाद्यते । तन्मते सान्त्विकभावेऽनुभावेऽिष
रोमाञ्चस्वेदादयो दश्यन्ते, केवलं तयोद्यपित्तस्थानं भिन्नम्, यतो हि सान्त्विक-

—रसाणैवसुधाकरे प्रथमविठासे

४. नाट्यशास्त्रे ६।६३ । ५. काव्यानुशासने २।५३ वृत्तौ ।

एवं द्वैरूप्यमेतेषां कथितं भावकोविदेः ॥ रसार्णवसुधाकरे प्रथमविलासे

७. सत्वमात्रोद्भवत्वात्ते भिन्न अप्यनुभावतः ॥ साहित्यदर्पेश ३,१३४

१. सत्त्वादस्मात् समुत्पन्ना ये भावास्ते तु सात्त्विकाः ॥ भक्तिरसामृतसिन्धौ २। ।।१

२. विकाराः सत्त्वसंभृताः सात्त्विकाः पिकीर्त्तिताः ॥ साहित्यदर्पेणे ३।१३४

अन्येषां सुखदुःखादिभावनाकृतभावनम् ः
 आनुकृल्येन यिक्तं भावकानां प्रवत्तंते ।।
 सत्त्वं तिदिति विज्ञेयं प्राज्ञैः सत्त्वोद्भवानिमान् ।
 सात्त्विका इति जानन्ति भरतादिमहर्षयः ।
 सर्वेषामि भावानां यैः सत्त्वं प्रविमान्यते ।।
 ते भावाः मावतत्त्वज्ञैः सात्त्विकाः समुदीरिताः ।

<sup>4.</sup> सर्वेऽि सत्त्वमूलत्वाद् भावा यद्यपि सात्त्विकाः । तथाप्यमीषां सत्त्वैकमृलत्वात् सात्त्विकप्रथाः।। अनुभावाश्च कथ्यन्ते भावसंसूचनादमी ।

मावाः शुद्धतमाहितमनमः समुत्ययन्ते. किन्तु अनुमानास्तु केवलं शरीरादेव, अत एव तयोः वस्तुनः पार्थक्यं नास्ति । एकमेव वस्तु काकाक्षिन्यायेन अवस्थामेदेन सज्ञाद्धय लभते । वस्तुतो विमेदो नास्ति । यद्यपि भिक्तरसज्ञानामिव तन्मतेऽि सास्त्विकभावा रसनिष्यतौ सहायकभूता मवन्त्येव । किन्तु भरतमते रसनिष्यतौ सास्त्विकभावा नाङ्गीकृताः, तथापि तत्र तस्य वैशिष्ट्यमस्त्येव, अत एव तेषां पृथगुपादानं कृतं तेन । इत्यं च भरतमतप्रभावितैः कतिपयैः परवर्तिभराचार्यरन् नुभावे एव सास्त्विकभावा अन्तर्भाव्यन्ते ।

किन्तु तेषां प्रत्याख्यानं न केवलं भिक्तरसज्ञैरेव कृतम्, अपि तु हेमचन्द्राचार्येणापि कृतं काव्यानु गामने । एवञ्च लौकिकविषयाद्यनविष्ठन्नसमाहितमनसि सत्त्वात् समुत्पन्नाः सात्त्विकमावाः केवलं शरीराद् समुत्पन्नेम्योऽनुभावेम्यो भिन्ना एव भवन्ति । अपि चानुभावैः समाज्ञिकैः रसः समास्वाद्यते । किन्तु सात्त्विकभावं विना पूर्णरूपेण स्थायिन्भावो रसरूपेण नानुभूयते । यतो हि सात्त्विकमावदर्शनानन्तरमेव सामाजिकैः समाधिरित पूर्णरसानन्दोऽनुभूयते । सात्त्विकभावत्वेन समाजिका नाटकं सत्यरूपेण पश्यन्ति, पश्चादेव पूर्णसाधारणीकरणपिक्रयया रसस्तैरास्वाद्यते । अपि च रजस्तमोगुणविनाशान्तरमेव सत्त्वोद्रेकः सात्त्वन्तान्तरमेव सत्त्वोद्रेकः सात्त्वन्तान्तरमेव सत्त्वोद्रेकः सात्त्वन्तान्तरमेव सत्त्वोद्रेकः सात्त्वन्त्रमाव इति । अपि च अनुभावोऽनुक्रियते , किन्तु सात्त्विकभावो नानुक्रियते । अत एव रसिनिष्यतौ तेषां पृथगेव सत्ता विद्यते भिक्तरसज्ञानां मते ।

एवञ्च भागवत्सम्बन्धविशिष्टमन्तः करणं सत्त्वम्, तस्मात् समुत्यन्नाः सात्त्विकभावाः सर्वेषां रसज्ञानां मते स्तम्भा - स्वेद-रोमाञ्च - स्वरमेद्वेग्धु वैवर्णाभु प्रलयश्चेत्यष्टौ स्वीकृताः । मिक्ररसेऽपि त एव स्वीकृताः, तत्र केवलं वात्सल्यरसे स्तनसावरूप-नवमोऽपि सात्त्विकभावः स्वीकृतो भिक्तरसज्ञैः ।

१. दशरूपके ४।४ वृत्ती।

२. विभावरेनुभावेश्च सात्त्विकैर्यभिचारिभिः । आनीयमानः स्वाचत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ दशरूपके ४।१

३. बाह्यस्तु स्तम्भादयः शरीरधर्मा अनुभावाः, ते चान्तरालिकान् सात्त्विकान् भावान् गमयन्तः परमार्थतो रतिर्निर्वेदादिगमकाः ॥ काव्यानुशासने २।५३ वृत्तौ

४. कृष्णतद्भक्तसम्बन्धाकान्तचित्तमिहोच्यते । सत्त्वं तत्प्रभावा ज्ञेयाः सात्त्विकाः ।

ततश्च भगवत्सन्बन्धविशिष्टमन्तःकरणं सत्त्वमिति । रसतरिङ्गगण्याम्

प. साहित्यदर्पणे ३।१३५, दशरूपके ४।५, नाट्यशास्त्रे ६।२२ तथा ७।६२ ।

६. मितरसामृतसिन्धी २।३।१० ।

तत्र हर्ष-भयाश्चर्यविषादामर्पजन्यो वाग्व्यापारराहित्यनैश्चल्य - शून्यतादिरूपः स्तम्भ दित, हर्षभयकोधादिजन्यः शरीरजलोद्गमः स्वेदरूपसान्त्वकभावः रे, आश्चर्य- हर्षोत्साहमयादिजन्यो रोमविकियारोमाञ्चः, विषाद - विस्मयामर्षहर्षभीत्यादिजन्यः स्वरभेदः , राग-देष-श्रम-भयामर्षहर्षादिजन्यशरीरकम्पो वेपशुः , विषादरोषभयादि- जन्यो मुखमालिन्यशरीरकाश्योदिरूपं वैवर्ण्यम् , हर्षरोषविषादादिजन्यनेत्रजलो- मद्गमोऽशुः , सुखदुःखादिजन्यश्चेष्टाशानराहित्य-महीपतनात्मकः प्रलयरूपसान्त्वक- मावश्चेष्व ।

मक्तिरसशास्त्रानुसारेण ते सर्वे सात्त्विकभावाः स्निग्धि दिग्धरूक्षभेदेन त्रिविधाः । तत्र स्निग्धोऽपि मुख्यगौणभेदेन द्विविधः ।

सत्त्वमयं चित्तं यदा स्वं प्राग्नेषु समावेशयित, तदा चुन्धाः प्राप्तिविकाराः प्राणाः शरीरं क्षोमयन्ति, ततः प्राणैः चुन्धः शरीरमेव पृथिन्यादितस्व चतुष्टयं समाक्षित्य स्तम्मादिन् ष्ट्रदशासु प्रादुर्भवत् सात्त्वकमावो निगद्यते । तत्र विचुन्धाः प्राणाः पृथिन्यप्तेजो वायवाकाशतत्त्वानि समाश्रयन्ते, कदाचि स्वप्रधानाः सन्त एव शरीरे विचरन्ति । तत्र पृथिन्यां स्थिताः प्राणाः स्तम्भः, जलाश्रिता अश्रः, तेजःस्थाः स्वेदः, वैवर्ण्यगताः वियद्गताश्च मूर्का प्रलयो वा, स्वप्रधानाः (वायुप्रधानाः ) प्राणाः कमान्मन्दमध्यतीव्रभेदात् रोमाञ्च कम्पवैवर्ण्यत्वं प्राप्नुवन्ति । एवञ्च सत्त्वमयं चित्तमेव भक्तानां चेतसि तत्तत्तत्वं समाश्रित्य तत्तत्त् सात्त्वकभावरूपेण परिलक्ष्यते । विहरन्तश्च विक्षोभविधायित्वात् तदेव सात्त्वकभावत्वेनाऽपि कथ्यते, अनुभावोऽपि स एव निगद्यते ।

| (१) भिक     | रसामृतसिन्धौ | राइ।१५,  | साहित्यदर्पणे | ३।१३६,   | नाट्यशास्त्रे | ाह्य । |
|-------------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|
| (२) भिक     | रसामृतसिन्धौ | रा३।१५,  | साहित्यदर्पणे | शश्यद,   | नाट्यशास्त्रे | ७ ६४   |
| (₹)         | "            | राशारद,  | "             | ३।१३७,   | ~ »           | । एउ।  |
| (8)         | "            | राहार७,  | "             | संश्चिक, | ,,            | ७१६८ । |
| (4)         | "            | रा३।१८,  | "             | २।१३८,   | ,,            | ७ ६५   |
| <b>(</b> ६) | >>           | २१३।१६,  | "             | ३।१३६,   | 53            | ७१६७ । |
| (७)         | >>           | राइा२२,  | "             | ३।१३६,   | "             | ७।६६।  |
| (=)         | "            | राशारक,र | 8 "           | ३११२६,   | "             | ७१६५ । |

भिक्तरशास्त्रानुसारेण यद्यपि स्थायिव्यभिचर्यादयः सर्वेऽपि भानाः सस्तमूला एव भवन्ति, तथापि सस्त्रेम् छत्वात् तेषामष्टानां सास्त्रिकभावानां सास्त्रिकमालाता, सस्त्रस्य तारतम्यात् प्राणशरीरक्षोभतारतम्यमपि भजते । अत एव सर्वेषां सास्त्रिकभावानां तातरम्यमपि परिलक्ष्यते । अत एव भूरिकालव्यापित्त्वेन बह्वक्रव्यापित्त्वेन स्वरूपोत्कर्ष-त्वेन च तेषां सात्त्रिकभावानां भेदत्रयं भवति । पुनश्च यथोत्तरं वृद्धि प्राप्नुवन्तः सात्त्विकभावा धूमायित-ज्वलित दीतोद्दीतमेदेन चतुर्विषा भवन्ति । तत्र यदा अद्वित्वीयाः सद्द्वितीयका वा केऽपि भावा ईषद्व्यक्ततां भजन्ते यथा वा सहजतया गोप्यन्ते, तदा ते धूमायिताः । द्वौ त्रयो युगपदेव प्रकटतां प्राप्नुवन्तः कृष्णेण निह्नोतुं शक्या भावा ज्वलिताः, त्रयश्चत्वारः पञ्च वा प्रौढतया युगदेव प्रकटतां प्राप्नुवन्तः संवरीतुमशक्याः भावा दीता इति, एकदैव पञ्चषः सर्वे वा व्यक्तिमाप्रजाः, परमोत्कर्षं प्राप्ताः ते स्तम्भान्त्यः सात्त्विकभावा उद्दीताः प्रकीर्तिताः रसजैः । ते सर्वे समुद्दीपिताः श्रीकृष्णविषय-करतिषु महाभावेषु सुद्दीता इति परा कोटि प्राप्नुवन्ति ।

रत्याभासजन्य-सस्वाभसजन्य निःसस्व-प्रतीपमेदेन चतुर्विधाः सास्विकाभासाः भवन्ति -भिक्तरसशास्त्रानुसारेण । तत्र प्रमुद्धुजनेषु रत्याभासजन्याः सास्विकाभासाः । स्वभावतया शल्ये चेतसि कृष्णकथादिभिः समुत्यनाऽऽनन्दजन्याः सास्विकाः सस्वाभासजन्याः, सास्विकाभ्यासयुक्तभक्तजनस्य निःसर्गिषिच्छलहृदये सास्विकाभासं विनेव क्वाचत्समृत्यनाः सास्विका अश्रुपुरुकादय एव निःसस्वसास्विकाः, कृषादिभिः कृष्णस्य हितादन्यत्र समुत्यनाः सास्विकभावा एव प्रतीपाः ।

मिक्तरसन्नैः रसाभासवत् सास्त्विकाभासस्य प्रतिपादनेन ज्ञायते यत् भिक्तरसिद्धान्ते सास्त्विकाभावानां विशिष्टं स्थानं स्वीक्रियते । भरतमुनिना नटमभिल्क्ष्यैव सास्त्विकाः प्रतिपादिताः । अत एव तेन सास्त्विका गौणरूपेणानुभावरूपेण वा स्वीकृताः । किन्तु भिक्तरसशास्त्रानुसारेण रसाभिन्यिकिरिव सास्त्रिकाभिन्यिकिरिय अनुकार्यानुकर्नु सामाजिक्षेषु सर्वत्र भवति । अत एव मिक्तरसशास्त्रे धूमायित्वविल्वितदीतोद्दीतादयः सास्त्रिकः भेदा भक्तमभिल्क्ष्यैव वर्णिताः । सास्त्रिकभावेरेव रासादिलीलादर्शकानां रसानुभूति-मन्येऽपि परिज्ञातुं समर्था भवन्ति । भक्तेषु या रसानुभूतिराभ्यन्तरया समनुभूयते, तस्या व्यक्षकास्त्र सास्त्रिका एव भवन्ति । भिक्तरसज्ञानुसारेण यथा भिक्तरसनिष्पत्तिरनुका-यानुकर्नु सामाजिकेषु स्वीक्रियते तथैव स्वीक्रियते सास्त्रिकभावानां स्थितिरपि । यद्यपि रसस्तु केवलमनुभूतिविषयक एव परन्तु परेषामपि दृष्टिगोचरत्वात् सास्त्विका अनुभावत्वे-

१. भिकत्सामृतसिन्धौ २।३।३३-३६ ।

२ भिक्तरसामृतसिन्धौ २।३।३६-४३

नापि निगद्यन्ते । तत्रानुभावास्तु रत्यादिस्थायिभावानां प्रकाशकत्वात् वाह्यक्रियारूपा एव, किन्तु सास्विकास्तु वाह्यक्रियाप्रकाशकाः, आभ्यन्तरिकक्रियाप्रकाशकाश्च भवन्ती-त्युभयोर्भेदोऽपि प्रदर्शितः भक्तिरसामृतसिन्धुप्रन्थस्य दुर्गमसङ्गगमिनीटीकाकारेण ।

भरतमतानुसारेण सास्त्रिकभावानां प्रदर्शने यथा नटानां मनः समाधानस्य प्राधान्यं मवित तथेव भक्तौ भिक्तरसे च मनोनिरोधस्य प्राधान्यम्, यतो हि मनोनिरोध एव भिक्तरिति। स च मनोनिरोधः शुद्धसास्त्रिकदशायामेव संभवित न तु रजस्तमसाच्छक्र-दशायां संभवित । अत एव शृङ्कगाररसापेक्षया भिक्तरसे सास्त्रिकभावनां वैशिष्ट्यं विद्यते। तत्र भगवतः कथाश्रवणेन लीलादर्शनेन वाऽश्रुपूर्णंचक्षूं वि पुलकरोमराजियुक्त- शरीराणि च जायन्ते।

#### भक्तिरसस्य सश्चारिभावाः

विशेषणाभिमुख्येन च स्थायिनं प्रति चरन्तीति व्यभिचारिणः सञ्चारिणो वा ।
एवञ्च वाचिकाऽऽङ्किकसात्त्विकरूपेण स्थायिभावस्य गतेः सञ्चलनात् सञ्चारिणोऽपि
ते । भिक्तरसाज्ञानां मते ते च सञ्चारिणः स्थायिभावरूपसुधासमुद्रे तरङ्कायन्ते तद्रूपतां च प्राप्नुवन्ति । रत्यादयो निर्वेदादयो वा चित्तवृत्तिरूपभावा लौकिकदशायां
नास्वाद्यन्ते, किन्तु त एव काव्यनाटयोः समास्वाद्यन्ते, अत एव भावयन्ति स्वात्मानभास्वाद्यं कुवन्तीति भावाः स्थायिनो व्यभिचारिणश्च । ते भावत्वेन नाटयकाव्ययोः
सामाजिकानां मनांसि परिष्लावयन्ति, यतो हि भावयन्ति व्याप्नुवन्ति मनः सामाजिकानामिति भावाः, तत्रापि ये भावाः प्राणिनां चेतिस जन्मत एप विराजन्ते ते स्थायिभावाः, किन्तु ये भावाः कार्यकारणभावेन समये समये यदा कदा प्रतीयमाना भव न्त
ते व्यभिचारिणः, तेऽनन्तवैचित्रयेण सहाविभावितिरोभाववन्तो गगने कल्यतविविधाकारा
मेघा इव भवन्ति । अतस्ते व्यभिचारिणः । एवञ्च भरतमते रसेषु नानारूपेणाभिमुख्येन

सञ्चारयन्ति भावस्य गति सञ्चारिगोऽपि ते ॥ भाकिरसामृतसिन्धौ रा४।१-२

<sup>ै.</sup> नृत्यादीनां सत्यिप सत्योत्पन्नत्वेन बुद्धिपूर्विकाप्रवृत्तिः, स्तम्भदीनां तु स्वत एवं प्रवृतिरित्यस्य लक्षणस्य नृत्यादिषु न व्याप्तिः । भक्तिरसामृतसिन्धौ २।३।२ टीकायाम्

२. विशेषेणाभितः काये स्थायिनं चारयन्ति ये । अनुभावादिहेत्स्तान् वदन्ति व्यभिचारिणः ॥ सरस्वती कण्ठाभरणे ५।२१

३. विशेषेणाभािमुख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति ॥ वाङ्गसत्वस्च्या ये ज्ञेयास्ते व्यभिचारिणः।

४. उन्मञ्जन्ति निमज्जन्ति स्थायिन्यमृतवारिधौ।

ऊर्मिवद् वर्द्धयन्त्येनं यान्ति तद्रूपतां च ये ॥ दशरूपके ४।७

—भक्तिरसामृतसिन्धौ २।४।३

वा सञ्चरणशीला भावाः सञ्चारिणो व्याभिचारिणो वा । मधुसूदनस्वामिमते कार्व्यो-पदिष्टाः लौकिकरत्यादेः सहकारिण एव सञ्चारिणः । एवमेव भावो हेमचन्द्राचार्येणापि व्याख्यातः ।

दशरूपककारमतानुसारेण समुद्रे तरङ्ग इव स्थायिमावे ये भावा उन्मग्ना निमग्नाश्च जायन्ते ते सञ्चारिण । पण्डितराजजगन्नाथमतानुसारेण फेनजुद्बुद्न्यायेन स्थायिनं प्रति सञ्चरणशीला भावाः सञ्चारिणः, माषमतानुसारेण हे स्थायिनः सहायकभूता भावा व्यभिचारिणो निगद्यन्ते । केषांचिन्मते स्थायिन उपकारार्थं समागताः पुनश्च स्थायिनमुपकृत्य गता भावाः सञ्चारिण इति । संगीतरत्नाकरमतानुसारेण प्रभूतविभावादिभिः समुत्पन्ना रत्यादयः स्थायिभावाः स्वल्पविभावादिभिः त्रनाः दुवला रत्यादयश्च सञ्चारिण । श्रीशिङ्गभूपालमतानुसारेण यत् प्राधान्येन वागङ्गसत्त्वयुक्ता ये भावाः स्थायिनं प्रति स्वेतरमावान् सञ्चारयन्ति, ते च स्थायिभावरूपमहासमुद्रे जलकन्नोल्वत् यावत् पर्यन्तं निमग्नोन्मग्ना भवन्ति तावत् पर्यन्तं सञ्चारिणः कथ्यन्ते किन्तु स्थायि-रूपतायां तु त एव स्थायिभावा निगद्यन्ते । विश्वनाथमतानुसारेण विभावादीनामन्त्रसायां तु त एव स्थायिभावा निगद्यन्ते । विश्वनाथमतानुसारेण विभावादीनामन

- १. विविधाभावमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः । नाट्यशास्त्रे ७ अध्याये
- २. भिक्तरसायने ३।६ ३. भावयन्ति चित्तवृत्तय एवालौकिकवाचिकाद्यभिनयप्रक्रिया-रूढतया स्वात्मानं लौकिकदशायामनास्वाद्यमप्यास्वाद्यं कुर्वन्ति, यद् वा भावयन्ति सामाजकानां मन इति भावाः स्थायिनो व्यभिचारिणश्च ।.....स्थायिनं विचित्रयन्तं प्रतिभासन्त इति व्यभिचारण उच्यन्ते । काव्यानुशासने २।१८
- ४. विशेषादामिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । स्थायिन्युनमग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिषौ ॥ दशरूपके ४।७
- ५. रसगङ्गावरे पृ० १४७। ६. शिशुपालवधे २।८७
- ७. ये तूपकर्तुमायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमम् । उपकृत्य च गच्छन्ति ते मता व्यभिचारिणः ॥
- द. रत्यादयः स्थायिमावाः स्युभू विष्ठविभावजाः । स्तोकैर्विभावेदत्यन्नास्त एव व्यभिचारिणः ॥

संगीतरत्नाकरे

६ व्यमी इत्युपसर्गों हो विशेषाभिमुखत्वयोः।
विशेषणाभिमुख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति ।।
वागञ्जसत्वयुक्ता ये श्रेयास्ते व्यभिचारिणः।
सञ्चारयन्ति भावस्य गतिं सञ्चारिणोऽपि ते ॥
उन्मज्जन्तो निमज्जन्तः स्थायिन्यम्बुनिधाविव।

ऊर्भिवद् वद्धंयन्त्येनं यान्ति तद्रूपतां च ते ।। -रसाणैवसुघाकरे द्वितीयविलासे

पेक्षयाऽत्यौत्कटचे नाऽऽनुकूल्येन च वासनारूपेण सामाजिकहृदयेषु हिथतरत्यादिस्थायि-भावान् समास्वादयोग्यकारकास्तथा समुद्रे तरङ्गा इव स्थायिभावे उन्मग्ननिमग्नाः सञ्चारिण इति । एवञ्च सर्वेषां रसज्ञानां मते रत्यादिस्थायिभावे निर्वेदादयः प्रादुर्भा-वितरोभावाभ्यामाभिमुख्येन सञ्चरणाद् सञ्चारिणो व्यभिचारिणो वेति ।

सामान्यतः सर्वेषां रसज्ञानां मते त्रयस्त्रिंशस्तंख्यकाः सञ्चारिणः भरतप्रोक्ता एव स्वीक्रियन्ते । ते च सञ्चारिणो यथा—१-निर्वेदः, २-विषादः, ३-दैन्यम्, ४-ग्लानिः, ५-श्रमः, ६-मदः, ७-गर्वः, ८-शङ्का, ६-त्रासः, १०-आवेगः, ११-उन्मादः, १२-स्मृतिः, १३-व्याधिः, १४-मोहः, १५-धृतिः १६-आलस्यम्, १७-जाड्यम्, १८-ब्रीडा, १६-अवहित्था, २०-वितर्कः, २१-चिन्ता, २२-मितः, २३-हर्षः, २४-औत्सुक्यम्, २५-उप्रता, २६-आमर्थः, २७-अस्या, २८-चापल्यम्, १६-निद्रा, ३०-स्वप्नः, ३१-विवोधः, ३२-अपस्मारः, ३३-मृतिरित्येते सञ्चारिणः ।

केपाञ्चित्मते प्रोक्तेभ्यस्त्रयस्त्रिंशद्भयोऽतिरिकाः मास्सर्यम्, उद्देगः, दम्भः, ईर्ष्यां, विवेकः, निर्णयः, क्लेब्यम्, श्वमा, आश्चर्यम्, औत्कण्ठयम्, विनयः, संशयः, घाष्टर्यं - मित्येतेऽपि त्रयोदशभावाः सञ्चारित्वेन परिगण्यन्ते, किन्तु मित्रसशास्त्रे प्रोक्तेषु त्रयिक्ति रात्सञ्चारिभावेषु एव ते सर्वे त्रयोदशभावा अन्तर्भाव्यन्ते, अत एव तेषां पृथगुपादानं न कर्त्तव्यम् । यथाहि — अस्यायां मास्सर्यस्य, त्रासे उद्देगस्य, अवहित्थायां दम्भस्य, ईर्ष्यां यामामर्षस्य, मत्यां विवेकनिर्णययोः, दैन्ये क्लेव्यस्य, धृत्यां श्वमायाः, औत्सुक्ये चाऽऽश्चर्यांत्कण्ठययोः, तर्के संशयस्य, चापल्ये घाष्टर्यास्य चान्तर्भावो भवति । एवमेव प्रति-पादितं रसशास्त्रज्ञैरपि बहुभिः ।

सामान्यतो भरतमुनिना प्रोक्ताः सञ्चारिभावाः त्रयस्त्रिश्तसंख्यकाः सर्वेरलङ्कारिकैः स्वीकृताः, किन्तु कतिपयैराचार्येस्तेषां संख्याबृद्धचर्यं प्रयत्नमकारि । यथाहि पण्डित-राजजगन्नाथमते त्रयस्त्रिशदतिरिक्तो गुरुदेवनृपपुत्रादिविषयारितश्चेति चतुस्त्रिशदांसं- ञ्चारिभावा भवन्ति । भानुदत्तेनच्छलनामकः सञ्चारिभावोऽपि समुद्भावितः, तेन सञ्चारिभावे एव दशमदनावस्थाऽपि परिगणिता, अत एव तन्मते सञ्चारिभावाः

- १. विशेषादाभिमुख्येन चरणाद् व्यभिचारिणः । स्थायिन्युन्मग्ननिमग्नाः....साहित्यदर्पसे ३।१४०
- २. नाट्यशास्त्रे ६।१८-२१, काव्यप्रकाशे ४।३१-३४, म॰ र० सिं० २।४।४-६, साहित्यदर्पेणे २।१४१, भिक्तचिन्द्रकायां पृष्ठे ६७। दशरूपके ४।८
- ३. रसङ्गाघरे पृष्ठे ३६५ हिन्दीटीकासिहते १६६४ ई॰ चौखम्बाप्रकाशिते ।
- ४. गुरु देव-नृप-पुत्रादिविषयारतिश्चेति चतुक्तिशत् । रसगंगाधरे पृष्ठे २६६ ।

चतुश्चत्वारिंशत् भिन्त । राघवनमहोदयानुसारेण सर्वेऽनुभावाः, नायिकाया विश्रत्य-लङ्काराः, हावः, भावः, आलापः, सात्त्विकभावाः, कामस्य दशावस्था चेत्यादयः सर्वे सञ्चारिभावे एव परिगणितव्याः रामचन्द्रशुक्लमतानुसारेण सञ्चारिभावस्य त्रय-्रिस्त्रिंशदितिसंख्या उपलक्षणमात्रमेव, तन्मते सञ्चारिणोऽनन्ता भवितुं शक्नुवन्ति । अत एव तन्मते स्मरगोनेव विस्मरणमिव सञ्चारिभावेन भवितव्यम्। भिक्तरसप्रतिष्ठा-पकेन रूपगोस्वामिना यद्यपि नूतनाः त्रयोदशमावाः समुद्भाविताः, किन्तु तेषां सर्वेषां प्रोक्तेषु एवान्तर्भाव इति प्रतिपादितम्। तन्मते सर्वे सञ्चारिणः स्वतन्त्रपरतन्त्रभेदेन द्विविधा भवन्ति । तत्र परतन्त्रोऽपि वरावरभेदेन द्विविधः, तत्र वरः पुनः साक्षात्-व्यवहितभेदेन द्विविधः, तत्र मुख्यरितपोषकः साक्षात् , गौरणितपोषको व्यवहितः। यद्यपि सञ्चारिणः स्वतन्त्रा न भवन्ति, तथापि यथा भृत्यस्य विवाहे भृत्यस्यैव प्राधान्यं न तु स्वामिनस्तथैव सदैव परतन्त्रा अपि सञ्चारिणः स्वतन्त्रा मवन्ति । अत एव स्वतन्त्रसञ्चारिणोऽपि रतिशून्य-रत्यनुर्स्यार्श-रतिगन्धमेदेन त्रिषा मवन्ति । एवञ्च भिक्तरसशास्त्रे स्क्ष्मातिस्क्ष्मं भेदं समुद्भाव्य पुनस्तेषां प्रभेदानां त्रयस्त्रिंशत्सञ्चारि-भावेष्वेवान्तर्भावः क्रियते । इत्थं च भिक्तरसशास्त्रे त्रयस्त्रिंशत्सञ्चारिभावा एव स्वीकताः भक्तिरसर्जैः।

ते सञ्चारिणः परस्परं विभावा अनुभावाश्चापि भवन्ति । यथाहि ईर्ष्या निर्वेदस्य विभावः, अस्यायां सैवानुभावो भवति । चिन्ता निद्रायाः विभावस्तथा सैव औत्सु-क्यस्य चानुभावः, निन्दा वैवण्यामर्षयोर्विभावस्तथा असूयायाश्चानुभावः प्रहारो मूर्ब्झासंमोहयार्विभावस्तथा उग्रतायाञ्चातुभावो भवति । एवञ्च सञ्चारिणां सास्ति-कानां परस्परं कार्यकारणमावोऽस्ति । त्रासनिद्राश्रमालस्यमदिववोधादीन् सञ्चारिणो विहाय रोषाः सप्तविंशतिसञ्चारिणः कदाचिदेव रत्यादिभावानां साक्षात्कार्याण (अनुभावाः) भवन्ति । त्रासादिभिः षड्भिः सह साक्षात् रतेः सम्बन्धो जायते । तात्पर्य-मिदम् श्रीकृष्णः स्वयमेव साक्षात् त्रासश्रमादिभावान् नाशयति, अत एव तं प्रति सानु-रकेषु भक्तेषु ते मावाः साक्षाचीत्पद्यन्ते, किन्तु यदा कदा लीलादर्शनाय कृष्णात् त्रासादीनामुत्पत्तिः प्रदश्यंत एव । किन्तु तान् भावान् प्रति श्रीकृष्णः साक्षात् कारणं न भवति। अपि तु ते भावा विरोधिसामग्र्या सह परम्परया एव श्रीकृष्णेन सम्बद्धयन्ते।

१. रसतरंगिण्याम् पृष्ठे ३० भानुदत्तकृते ।

२. दी नम्बर आफ रसाज पृष्ठे १५: राघवनकृते ।

३. रसमीमांसायाम् पृष्ठे २१५ रामचन्द्रशुक्लकृते ।

४. रसगंगाधारे पृष्ठे ३६६।

## स्थायिभावानामपि सञ्चारित्वम्

महिमभट्टमतानुसारेण स्थायिभावा अपि क्वचित् सञ्चारित्वं यथाहि—देवादिविषये रितः, शृङ्काररसादौ हासः, विप्रलम्भशृङ्कारादौ शोकः, प्रणयकोपादौ क्रोधः, वीरादौ विस्मयः, शृङ्कारादौ उत्साहः, अभिसारिकादौ भयम्, संसारिनन्दादौ जुगुप्सा, प्रसादोद्गमादौ शमश्चैते स्थायिभावाः सञ्चारित्वं प्राप्नुवन्ति । सारङ्कदेवमतानुसारेण भूयिष्ठविभावादिभिरभिव्यञ्जिता रत्यादय एव स्थायित्वं प्राप्नुवन्ति, किन्तु न्यूनविभावान् दिभिरभिव्यञ्जिता रत्यादयस्तु व्यभिचारिण एव मवन्ति । तत्र शृङ्कारे हासः, शान्ते रितः, वीरे क्रोधः, शोके भयम्, भयानके जुगुप्सा, सामान्यतः सर्वरसेषु उत्साहविस्मयौ सञ्चारिणौ भवतः । एवमेव भानुदत्तेनापि प्रतिपादितं रसतरिङ्कण्याम् । एवमेव च रूपगोस्वामिनोऽपि निरूपितम् । भरतमुनिमतानुसारेण विविधस्थायिभावेषु यः स्थायिभावोऽन्यापेक्षा विपुलविभावादिभिः परिपुष्यते स एव रसपदवाच्यः, अन्यस्तु व्यभिन्चारिमावत्वमेव भजते ।

व्यक्तिविवेके - टी॰ एस॰ एस॰ पृष्ठे ११-१२

संगीतरत्नाकरे

१. स्थायिनामपि व्यभिचारित्वं भवति । यथा रतेर्देवादिविषयायाः, हासस्य शृङ्कारादौ, शोकस्य विप्रलम्मशृङ्कारादौ, क्रोधस्य प्रणयकोपादौ, विस्मयस्य वीरादौ, उत्साहस्य शृङ्कारादौ, भयस्य अभिसारिकादौ, जुगुण्सायाः संसार-निन्दादौ, श्रमस्य कोपाभिइतस्य प्रसादोद्गमादौ।

२. रत्यादयः स्थायिभावाः स्युभू विष्ठविभावजाः ।
स्तोकैर्विभावैद्यन्नास्त एव व्यभिचारिणः ॥
रसान्तरेष्विप तदा यथायोगं भवन्ति ते ।
यथाहि हासः शृङ्कारे रितः शान्ते च हश्यते ॥
वीरे कोघो भमं शोके जुगुप्सा च भयानके ।
उत्साहिवस्मयौ सर्वरसेषु व्यभिचारिणौ ॥

३. स्थायिनोऽिष व्यभिचरित । हासः शृङ्गारे, रितः शान्तकरुणहास्येषु, भयशोकौ करुणशृङ्गारयोः । क्रोघो वीरे । जुगुप्सा भयानके । उत्साहविस्मयौ सर्वरसेषु व्यभिचारिणौ । रसतरिङ्गण्याम् ।

४. भिकरसामृतसिन्धौ ४।८।२२-२७।

५. एक एव भवेत् स्थायी रसो मुख्यतमो हि यः ।
रसास्तदनुयायित्वादन्ये स्युर्व्याभचारिणः ॥ नाट्यशास्त्रे

## भक्तिरसानां परस्परं मित्रत्वं शत्रुत्वश्च

प्रायः रसशास्त्रपरम्परया एव भिक्तरसेऽपि रसानां परस्परं मित्रत्वं शत्रुत्वं च प्रतिपादितं भक्तिरसाचार्यैः ।

# ग्रुख्यरसानां मित्रत्वशत्रुत्वे

|                                  | <b>मित्ररसाः</b>                                     | शत्रुरसाः                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| १—शान्तमिकरसस्य                  | दास्यः, विभत्तः, धर्मवीरः<br>अद्भुतश्च ।             | मधुरः, युद्धवीरः, रौद्रः,<br>भयानकश्च ।       |
| २—प्रीतभक्तिग्सस्य               | वीमत्सः शान्तः, धर्मवीरः<br>दानवीरश्च ।              | मधुरो, युद्धवीरः,<br>रौद्रश्च ।               |
| ३—प्रेयोभिकत्सस्य                | मधुरः, हास्यः, युद्धवीरश्च ।                         | वत्सलः, वीभत्सः, रौद्रः,<br>भयानकश्च ।        |
| ४—वात्सल्यभिकत्सस्य              | हास्यः, करुणः, भयानकश्च ।                            | मधुरः, युद्धवीरः, दास्यः,<br>रौद्रश्च ।       |
| ५—मधुरमिकरसस्य                   | हास्यः, सल्यश्च ।                                    | वत्सलः, वीभत्सः शान्तः,<br>रौद्रः, भयानकश्च । |
| *                                | गौणरसानाम्                                           |                                               |
| ६—हास्यभिकतरसस्य                 | वीभत्सः, मधुरः, सख्यः,<br>वात्सल्यः।                 | करणः, भयानकः ।                                |
| ७—अद्भुतभिक्तरसस्य               | वीरः, शान्तः, दास्यः, संख्यः,<br>वात्सल्यः, मधुरः, । | रौद्रः, वीभत्सः ।                             |
| द─-वीरमिकतरसस्य                  | अद्भुतः, हास्यः, दास्यः,<br>सच्यः।                   | भयानकः, शान्तश्च ।                            |
| ६- करुणभिकरसस्य                  | रौद्रः, वात्सल्यः ।                                  | हास्यः, शृङ्गारः, अद्भुतश्च                   |
| १०-रौद्रभिकरसस्य                 | करुणः, वीरश्च ।                                      | हास्यः, शृङ्गारः, भयानकश्च                    |
| <mark>११-</mark> भयानकमोक्तरसस्य | वीभत्सः, करुणश्च ।                                   | वीरः, हास्यः, शृङ्गारः,<br>रौद्रश्च ।         |
| १२-विभत्सभिक्तरसस्य              | शान्तः, हास्यः, दास्यश्च ।                           | शृङ्गारः, सल्यश्च ।                           |

#### रसाभासः

'रसवद् आभासते इति रसाभासः' इति व्युत्पत्या रसभिन्नत्वेऽपि रसवद् भासमानो रसो रसाभासः। यथा 'पर्वतो धूमवान् वह्रः' इत्यत्र वह्निद्वारा धूमसिद्धावनुमाने वह्नि- र्यंचिषि हेतुत्या प्रतीयते तथापि स्थिमिक्षकयाऽयोगोकले तस्य व्यभिचारित्वं वर्तते, यतो हि तत्र विह्नरूपहेतुर्वर्तते किन्तु धूमरूपसाध्यं नास्ति । अत एव तत्र हेतुतायाः प्रतीता-विष वस्तुतस्तत्र सद्धेतुत्त्वं नास्ति, अतो हेतत्त्वामासः सः, तथैव रसभिन्नत्वेऽि रसवत् प्रतीयमानः स्थायिभाव एव रसाभासः ।

केषाञ्चित्मते यथा सद्धेतुत्वं हेत्वाभासत्वं च नैकत्रं संभवति तथैव रसत्वं रसाभा-सत्वं चापि नैकत्रं भिवतुमहित, अर्थात् रसो रसाभासश्च पृथक्-पृथक् भवति । रसा-भासः कथमपि रसो भिवतुं नाहितः अपि तु स च रसात् सर्वथा भिन्नो न्यूनश्च भवति । यतो हि रसस्तु निर्मलः शुद्धसत्त्वात्मको भवति । अतो रसगङ्गाधरकारमते 'अनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वम्' इति रसाभासस्य लक्षणं प्रतिपादितम् । श्रीमदानन्दवर्धना वार्यमते यत्रानौचित्यं भवति तत्र रसत्वं कथमपि न संभवति, यतो हि काव्येषु अनौचित्यमेव रसभङ्कस्य कारणं भवति ।

अपरेषां मते यथा 'एकदेशविकृतमनन्यवद्' इति न्यायेन लाङ्गलविहीनत्वरूपानी-चित्येऽपि स्वरूपविनाशाभावेऽश्वोऽश्व एव भवति, न तु अश्वाद्भिन्नोऽन्यो भवति तथैव रसेऽनौचित्ये रसाभासः कथ्यते, तत्र स्वरूपविनाशाभावाद् रसोऽपि भवत्येव, किन्तु स तु रसाभासरूपेण तिष्ठति । भिक्तरसज्ञानां मते भिक्तरसल्खणहीनो रसो रसाभासः ।

स च रसामासो मिक्तरसशास्त्रानुसारेणोपरसानुरसापरसमेदेन त्रिविधो भवति । स चोत्तरोत्तरमुत्तमो मध्यमः कनिष्ठश्च भवति ।

तत्रोपरसः-स्थायिभावविभावानुभावादिभिः विरूपतां प्राप्ताः शान्तादिद्वादश-भक्तिरसा उपरसाः ।

अनुरसः--श्रीकृष्गसम्बन्धरिहतैर्भकादिभिर्विभावादिभिर्हास्यादयाः सप्तगौणरसाः शान्त-भक्तिरसञ्चापि अनुरसाः ।

अपरसः—हास्यादीनां सप्तगौणभिक्तरसानां विषयो यदा श्रीकृणस्य विपक्षी तदा रसज्ञैरपरसत्वमनुभूयते ।

१. अनौचित्यादते नास्ति रसभङ्गस्य कारणम् । औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ।। ध्वन्यालोके ३ पृष्ठे ३६२

२. 'तत्र रसाद्याभासत्वं " व्यवहारवदित्यपरे' रसगङ्गाधरे पृष्ठे ३६७

३. भिकरसामृतसिन्धौ ४।६।१

४. भिकरसामृतसिन्धौ ४।६।३

५. भिक्तरसामृतसिन्धी ४।६।२०

६. भिकरसामृतसिन्धी ४।६।२२

## उपसंहारः

मिक्तरसस्य मूलं स्रोतो मिक्तशास्त्र विद्यते । यद्या मिक्क रसस्य बीजं वैदिकवाङ्मयेऽपि समुपलभ्यते , किन्तु तस्य स्पष्टस्यरूपं भिक्कशास्त्रेषु एव परिलक्ष्यते । भगवत्साधनायाः मुख्यं प्रयोजनं भगवन्तं प्रति स्नेह एव वर्तते । मिक्कतत्त्वज्ञैः शाण्डिल्यनारदादिमिर्मिक्कः परमप्रेमस्वरूपा तथा 'परानुरिक्तरीश्वरे" इत्यादिरूपेण प्रतिपादिता ।
अत एव तैः 'प्रेमा पुमर्था महान्' इत्यादिना प्रेमा एव परमपुरुषार्थत्वेन स्वीकृतः ।
भगवद्रितरेव क्रमशः प्रेम-प्रणय-मान-स्नेह-रागानुराग-भाव-महाभावादिरूपेण वृद्धिं
गता यदा परमोत्कर्यत्वमेति तदा सैव रसराजमिक्तरसरूपेण परिणता भवति, भिक्तरसोऽयं समस्तसौन्दर्याणां सौन्दर्यम् , समग्ररसानां च मधुरिनर्यासः, यस्यऽऽनन्दातिरेकेण
जीवत्मा भक्को वा आत्मसम्पृक्त-परसम्पृक्तादिभावैः सर्वथाऽतंस्पृष्टः सन् चिदानन्दमयत्वं भजते । सूर्यिकरणवद्यवाऽग्निस्फुलिङ्गवज्जीवात्मा नित्यरसस्वरूपस्य प्रेमरूपस्याऽऽनन्दस्वरूपस्य परमात्मनोऽशोऽस्ति । अत एव विश्रुद्धः प्रेमरसानन्द एव जीवस्य
पक्तिस्वरूपं स्वभावो वास्ति । विषयानविद्यन्नचैव द्रुतान्तःकरणवृत्तौ समारूढं
सत् स्थायिभावत्वं तदनन्तरं रसत्वञ्चोपैति ।

तात्पर्यमिदं मिक्तः श्रद्धा-विश्वास-स्नेहादिभिः परिपूर्णस्य मक्कद्धदयस्य दिव्यमनोउनुराग एव, यमवलम्ब्य उपासकः स्वोपास्यं प्रति स्वरुचिप्रवृत्ति-स्वभावानुसारेण
मानवीयभावरिभिसिंच्य विविधमावात्मकसम्बन्धान् समुद्भावयति । अपि च
मनोवाग्भ्यामगोचरं परमात्मानं मधुरभाववन्धने आबद्धचाऽनिर्वचनीयाऽखण्डानन्दं
समास्वादयति । एवं च मिक्तर्भक्तस्य विमलमानसात् निःस्ता उज्ज्वलरसधारा वर्तते,
यस्याः प्रवाहे लौकिकस्नेहस्य विषयानन्दः स्वसम्पूर्णकालुष्याणि प्रक्षाल्याऽलौकिकस्नेह
तया परिणमते । लौकिकस्नेहस्य पारलौकिकस्नेहे परिणतिरियमेव । लौकिकप्रेमप्रतीकैरलौकिकप्रेमाभिव्यञ्जनस्यदमेव रहस्यम् ।

मानस्शास्त्रदृष्ट्या मनुष्येषु कामस्य प्रवृत्तिः, एकःवस्थापनस्य प्रवृत्तिः, सर्वाधिका ऽऽनन्दप्रदायकपदार्थान्वेषणस्य प्रवृत्तिः, आत्मरक्षणस्य प्रवृत्तिः, अभुक्तवासनायाः प्रवृत्तिश्च समुपलव्यते । भिक्तस्तासां प्रवृतिनां प्रेरणाशिक्तिष्ठपा विद्यते । मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या प्रेम-रागो वा मानवजीवनस्य सर्वाधिको मौलिकभावो वर्तते । स च परस्परं सङ्गमेन्छुके जड-चेतने सर्वस्मिन् विद्यते । स एव रागः पश्चात्यमानसतत्त्वज्ञानां मते कामरूपः, यो हि जीवनस्य मूलवृत्तिरूपेण स्वीकृतस्तेन । मनुष्यस्य मूलप्रवृत्तिषु प्रजनप्रवृत्तिः प्रबलतमो विद्यते, कामश्चातिव्यापको मनोवेगोऽस्ति । कामसङ्गकल्पेनैव संसारस्य सम्पूर्णः किया-कलापश्च प्रचलति । स एव प्राणिमात्रस्य मूलप्रेरकमावः, स एव स्नेहस्य, सुखस्य दाग्पत्यरतेश्च सन्तुष्टिः । कामस्य यथार्थस्वरूपं तु हृदयस्य कामजन्यो मानसिकप्रवृत्ति जन्यो वा विद्यते, स पवित्रोत्तमः, उण्ज्वलः, आनन्दमयमधुरप्रभावः, यः विश्वस्य सर्जनशक्तीनामुद्गमस्थली वर्तते । सर्जनमेवाऽऽनन्दः, आनन्द एव रसः । संसारे सर्वे ज्ञाताज्ञातरूपेण दृश्यादृश्यरूपेण वा परस्परं सम्बद्धाः सन्ति । परस्परं सौन्दर्याकर्षेणेन संमिलनादिनानाविधप्रेमव्यापारेण च कामस्य प्रभावः सर्वत्र स्कृमरूपेण दृश्यते । मिक्तमृत्तेऽपि स एव काममावः परिलक्ष्यते, किन्तु तत्र कामभावनाया उदात्तम्, स्वच्छम्, निर्मलं वा रूपमेवाभिव्यज्यते । कामो यदा वैषियकसुखस्य विषयो भवति, तदा स निम्नवासनामृलको जायते । किन्तु यदा स एव रूपान्तरितः सन् परमार्थमृत्यक्षप्रस्य स्वरूपतयाऽभिव्यज्यते तदा स एव मनुष्यमुन्नयति । दिव्यप्रेरणां च तस्मै ददाति । उदात्तः सन् स एव श्रद्धाभिकरूपेण परिणतो भूत्वाऽलौकिकस्नेहस्य स्वरूप माप्नोति । जीवोन्मुखः स्नेहो यदा परमेश्वरोन्मुखो भवति तदा रागमयी साधनाभिकाः प्रादुर्भवति । यतो भिकरसो निःसतः सन् भक्रजनमनांसि परिसिञ्चति ।

मिक्तरसस्य विषयालम्बने परमात्मिन, आश्रयालम्बनभूतासु, तच्छिकिषु, च कोऽपि भेदो नास्ति । यद्यपि ब्रह्मतच्छक्तीनां च तात्त्विकस्वरूपस्य पारस्परिकसम्बन्धस्य च विषयेऽद्वैतावादः, विशिष्टाद्वैतवादः, शुद्धाद्वैतवादः, द्वैताद्वैतवादः द्वैतवादः, अचिन्त्य-भेदादयो बहुवः सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः दार्शैनिकैः । तथापि सर्वेरेव दार्शनिकैः यथा-किन्चत् ब्रह्मतच्छक्तीनां चैकत्वमनुमोदितमेव ।

'भक्तयर्थं कल्पितं द्वैतं' इत्यादिना वैष्णवाचार्येम् लेऽद्वैतं स्वीकुर्वद्भिरिप भगवत्यी-त्यर्थं द्वैतस्य तथा नामरूपस्योपासनया भगवतो भावाश्रितरूपस्य कल्पना कृता । प्रेम्णो-ऽनन्यतादृष्ट्याऽऽत्मिनिवेदनासकेश्चरमोत्कर्षदृष्ट्या च भगवतो भावनाविनिर्मितमिदमेष साकाररूपं भक्तानामुपास्यादशों विद्यते । भिक्तमार्गे राघाकृष्णयोः, सीतारामयोश्च युगलोपासनाया इदमेव रहस्यम् । पुष्टिदर्शनस्य चायमेव मूलमन्त्रः, भक्तानां लीला-दर्शनस्येदमेव तत्त्वम् ।

वैष्णवाचार्याणां दार्शनिकसिद्धान्तेषु यद्यपि वैषम्यं दृष्टिगोचरं भवति तथापि तत्र मौलिकसामझस्यमेव दृश्यते । सर्वेरेव भगवतो विष्णोस्पासनां व्यापकरूपेण गृहीता। रामकृष्णो च विष्णोरकापरस्वरूपो । सर्वेरेव श्रीशङ्कराचार्यस्याद्वैतवादस्य मायावादस्य चाव्यवहारिकत्वं स्वीकृतम्, स्वीकृतं च परमेश्वरावतारः, भक्तेरिनवार्यता, अनन्यप्रमा-सिकः, विदेहमुक्तिः, पराप्रपत्तिः, नाममाहात्म्यम् सदाचारः, रूपोपासना, लीलामाहा-स्यं च । तान्येव तत्त्वानि सगुणोपासकानां भक्तानां भिक्तरससाधनायाः प्रेरकस्रोतः, तत्रापि सर्वोत्तमं लीलातत्त्वम् । वैष्णवदर्शनस्येदमेव लीलातत्त्वं मिक्तरसस्योद्गमभूमिः। यतो मिक्तरसस्य प्रेमोण्ण्वलसुधाधाराऽनन्तकालादद्यावधि अजसरूपेण प्रवहति। निर्गुणोपासकैरपि वैष्णवाचार्याणां दार्शनिकं तथा साधनागतप्रोक्ततत्त्वेषु भक्तितत्त्वम्, नामतत्त्वम् परावपत्तिः, अनन्यप्रेमासिक्तप्रभृतिभावा ग्रहीताः, तथा छोके निर्गुण-भिक्तः प्रचारिता । तेषां मतेऽपि जीवात्मपरमात्मनोः प्रेयसीप्रियतमसम्बन्धो विद्यते । तयोस्तादात्म्यस्थापनमेव भक्तिरसस्य दार्शनिकस्वरूपं विद्यते।

अनन्यासिक्तदृष्या भगवत ऐश्वर्यभावापन्नलीला-माधुर्यभावापन्नलीलयोर्मध्ये माधुर्यभावयुक्तलीलाया एव प्राधान्यं विद्यते । यतो हि तत्रैव प्रभुत्वैर्थापेक्षया च मान-वीयभावैः समन्वितस्य भगवतो माधुर्यस्यानुभृतिः भवति साधकानाम् । तत्रैव भगवता सह भक्तस्य आत्मी यतापूर्णान्तरङ्गसम्बन्धश्च स्थाप्यते । एवं परमात्मा भक्तस्य पुत्रः, भित्रम्, पतिः, स्वामीत्यादिरूपेण तस्य परमप्रेमास्पदं जायते । इत्थमृतभगवत्स्नेइस्य तीव्रतायां मक्तो मानसिकतन्मयतां प्राप्नोति । मानसिकतन्मयताजन्य-सङ्जप्रसन्नतायाः विशिष्टभावदशायां भक्तिश्चरमोत्कर्षं प्राप्य भक्तिरसरूपो निष्पद्यते । सामान्यतः साधकः कान्ताभावेन, गोपीभावेन, सखीभावेन च भिक्तरसस्वादनं करोति । तत्राऽपि प्रेमातु-भूतेः तीव्रतया, तन्मयतादृष्ट्या च कान्ताभावः सर्वश्रेष्ठोपासना । यतो हि तयैवोपासकः स्वोपास्येन सह प्रत्यक्षत्यैव रमते । अत एव भगवता सह मक्तेर्यावद् भावात्मकः सम्बन्धः स्थाप्यते, तेषु कान्ताभावापन्नसम्बन्ध एव सर्वाधिकः सर्वश्रेष्टः सर्वोत्तमश्र विद्यते । यतो हि कान्ताभावापन्नभक्तौ एव जीवात्माऽथवा भक्तप्रेयसी-परमात्मारूप॰ प्रियतमयोः प्रेमलीलासु एव माधुर्यभावस्य चरमोत्कर्षं दृश्यते । जीवात्मपरमात्मनोः दाम्पत्यसम्बन्धे स्नेहस्य तीव्रतमरूपस्याभिव्यञ्जना भवति । तादृशावस्थायां भक्तेः स्नेहस्य संयोग-वियोगात्मकास्ते सर्वे भावाः समनुभूयन्ते, ये च लौकिकनायकनायिकाभिः समनुभूयन्ते । यद्यपि कान्तादिविषयकलौकिकरसोऽपि परमानन्दस्वरूपैव, किन्तु तत्र जडसम्बन्धेन हीनता, न्यूनता, क्षणभङ्गुरता च समायाति । माधुर्यभावसम्पन्ने भिकत-रसेऽनविच्छन्नचिदानन्दघनस्य भगवतः स्फुरणत्वेन तस्य परमानन्दरूपता प्रस्कुट्यते । निःसीमसमुद्रे यथा सरितां मधुरंमिलनं भवति तथैव परमरसमयेन परमप्रेमयेन प्रमानन्दस्वरूपेण परमात्मना सह जीवात्मनो मधुरसंयोगो भवति । जीवात्मपरमा-त्मनोः, भक्तप्रेयसी-परमात्मप्रियतमयोस्तन्मधुरमिलनम्, तज्जन्याऽऽनन्दश्चैव भिक्तरसस्य चरमं लक्ष्यं विद्यते।

गुरुं भक्तयाराध्यश्रमबहुलगोधोऽयमधुना
मयाऽलेखि श्रीमद्बुधजनकृपालब्धमतिना ।
अमुष्मिन् दोषा ये मम खलु गुणास्ते बुधगताश्चिकीर्षा शान्ता में न पुनरिभमानो मम हृदि ॥
सदा ज्ञानानन्दस्तपित निरतो ब्रह्मणि चरन्
मुशीलो लोकेऽस्मिन् परिहतपरो दिव्यचरितः ।
कबीराख्ये मार्गे विनिद्दितमना मानभिरतो,
गुरुमें देवोऽसौ वितरतु यशो रामलखनः ॥
विमृष्टा सद्भक्तिविधरसचर्चापि विहिता,
सदुक्तया सद्भक्तौ प्रचुररसता साधु निहिता।
मता प्राचीनानां निह विविधरूपा विरिहता,
विमशींऽयं भक्तभेवतु भुवने विज्ञसुखदः ॥

# सहायक यन्थानां पत्र-पत्रिकाणां च सूची

१-अथर्ववेदः स्वाध्यायमण्डल, पारडी / २४-इण्ट्रोडक्टरी लेक्चर्ष १६५७ ई० । २-अग्निपुराणम् मनसुखरायमोर, कलकत्ता १६५४ई० प्रथमसंस्करणम् । ३-अद्भुतदर्पणम् ४-अभिनवभारती अभिनवगुप्तः ५-अभिघानचिन्तामणिः ६-अभियुक्तसारावली ७-अध्यात्मरामायणम् प-अमरकोश: अमरतिहः, चौ॰ सं॰ सी॰ आफ्स, वाराणसी l ६-अलङ्कारकौस्तुभम् कविकर्णपूरः। १०-अलङ्कारशेखरः केशव मित्रः ११-अलङ्कारसारसङ्गगहः उद्भट्टः। १२-अष्टाच्यायी पाणिनिः १३-अहिब्र धन्यसंहिता १४-आगमसार: १५-आदित्यनाथझा अभिनन्दनग्रन्थः १६-आपस्तम्बधर्मसूत्रम् १७-आलबन्दारस्तोत्रम् यसुनाचार्यः १८-इण्डियन इण्टरप्रेटर १६१० ई० १६-इण्डियन एण्टीक्वेरी १८६४ ई० कलकता। २०-ईशावास्योपनिषद् गीताप्रेस,गोरखपुर २१-इण्ट्रौडक्शन टूद साइकोलाजी-थाउलेस २२-इण्ट्रौडक्शन आफ रीलिजन २३-इण्ट्रोडक्शन टू सोसल सायकोलाजी

२५-उज्ज्वनीलमणिः रूपगोस्वामी, निर्णयसागरप्रेस १६३२ २६-उपसर्गभाष्यम् २७-उपदेशसाहस्त्री शकङ्कराचार्यः २८−उपसर्गसङ्ग्रहः २६-उत्तररामचरितम् भवभृतिः, चौ॰ सं॰ सी॰ आफिस, वाराणसी ! ३०-ऋग्वेदसंहिता सायणभाष्यम्. स्वाध्यायमण्डल, पारडी १६५७। ३१-एपिग्राफिका इण्डिका ३२-ऐन इण्ट्रांडक्शन टू दी बुद्धिस्ट विनयतोषभद्राचार्यः ३३-ऐतरेयब्राह्मणम् सायग्रभाष्यम् । ३४-ऐतरेयारण्यकम् सायणभाष्यम् ३५-कठोपनिषद गीताप्रेस, गोरखपुर। ३६-कबीरप्रन्थावली नागरीप्रचारिणी,काशी ३७-कल्याण पत्रिका-वेदान्ताङ्कः, उपा-सनाङ्गकः, भक्त्यङ्गकः। १८-कादम्बरी बाणभट्टः, पण्डित पुस्तकालय, काशी १६५६। ३६-कामकलाविलासः मम्मटाचार्यः ४०-काव्यप्रकाशः कबीरः ४१-बीजक: ४२-काव्यमीमांसा राजशेखरः, चौ० सं० सी० आ०, वारा० १६२५। दण्डी ४३-काव्यादर्शः ४४-काव्यकला और अन्य निबन्ध-जयशंकरप्रसाद

४५-कामिकागमः ४६-काव्यकला ४७-काव्यानुशासनम् हेमचन्द्राचार्यः भामहाचार्यः ४८-काव्यालंकारः ४६-काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः वामनाचार्यः ५०-काव्यलंकारः च्द्रटः ५१-कुमारसम्भवम् कालिदासः ५२-कुलार्णवतन्त्रम् ५३-कुमँपुराणम् मनसुखरायमोर, कठकता २६६१ । ५४-कौलविलासः **५५**-कृत्यकल्पत्रः ५६-गरुडपुराणम् डा॰ रामशंकर भट्टा-चार्य द्वारासम्पादितम्, चौलम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी 8838 ५७-गीतगोविन्दम् जयदेव: ५८-गीतातात्पर्यः वल्लभाचार्यः ५६-गीताभाष्यम् बल्लभाचार्यः ६०-गोविन्दमाष्यम् वलदेवविद्याभूषणः जीवगोस्वामि ६१ गोपालचम्पू ६२-गोपालतापन्युवनिषद् ६३-गौडपादकारिका गौडपादाचार्यः ६४-गौतमधमसूत्रम् ६५-गौतमीयतन्त्रम् ६६-घरण्डसहिता ६७-चरकसंहिता निर्णयसागर प्रस, बम्लई १६२२। ६८-चन्द्रालोकः जयदेव: ६६-चतुर्वर्गसंग्रहः ७ -चर्याचर्योविनिश्चयः ७१-चैतन्यचरितामृतम् कृष्णदासकविराजः। ६६ दैवीमीमांसार्शनम्

७२ -चैतन्यशिक्षाष्ट्रकः ७३-छान्दोग्योपनिषद् गीताप्रेस,गोरखपुर ७४-जयाख्यसंहिता ७५-जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी १६१०। ७६-तत्त्वत्रयनिर्णयवृत्तिः अघोरशिवाचार्यः ७७-तत्त्वत्रयम् सद्योज्योतिः ७८-तत्त्वदीपः बल्लमाचार्यः ७६ तत्त्वप्रकाशः भो तराजः ८० तत्त्वमुक्ताकलापः वेदान्तदेशिकः ८१ तत्त्वार्थदीपनिबन्धः बल्लभाचार्यः ८२ तैत्तिरीयोपनिषद् गीताप्रेस, गोरखपुर =३ तैत्तिरीयारण्यकः ८४ तैत्तिरीयसंहिता **८५** त्रिपुरसुन्दरीरहस्यम् ८६ त्रिपुरासारसमुचयः नागभट्टः कलकत्ता ८७ येरगाथा ८८ दशरूपकम् धनञ्जयः ८ दशश्लोकी निम्बर्काचार्यः ६० द्विवेदी अभिनन्दनप्रन्थमाला ६१ दी नम्बर आफ रसाज राघवन ६२ द सायकोलाजी आफ सेक्स-ओ-स्वाल्ड स्क्वार्टज ६३ द सायकोलाजी आफ रीलिजन सेलिब ६४ द मेसन्स आफ फिलासफी-विलड्राण्ट ६५ द स्टडी आफ रीलिजन मारिस जस्टो ६६ द सायकोलोजी एण्ड रीलिजन क्वेस्ट आर॰ वी कैटल ६७ दुर्गासप्तशती ६८ देवीभागवतपुराणम् मनसुखरायमोर, कलकत्ता

१०० ध्वन्यालोकः आनन्दवर्धनाचार्यः १०१ नउपादम् १०२ नरसिंहपुरांणम् १०३ नादविन्दूपनिषद् १०४ नाट्यदर्पणम् रामचन्द्रगुणचन्द्रौ १०५ नारदभिकतस्त्रम् १०६ नारदपाञ्चरात्रसहिता १०७ नाथसम्प्रदाय डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी १०८ निघण्टुः यास्काचायेः १०६ निरुक्तम् यास्काचर्यः श्रीरामलालकपूर, अमृतसर २०२१ वि॰ सं०। ११० नीतिशतकम् भत् हरिः १११ नैष्कर्मसिद्धिः सुरेश्वराचार्यः ११२ नैशधमहाकाव्यम् श्रीहर्षः ११३ न्यायसूत्रम् वात्सायन ११४ न्यायसिद्धाञ्जनम् वेदान्तदेशिक कृत वा॰ सं॰ वि॰ वि॰, वाराणसी १२५ पञ्चतन्त्रम् चौ० विद्याभवन, वाराणसी २०१५ वि० सं० ११६ पञ्चदशी विद्यारण्य स्वामी ११७ पद्मपुराणम् मनसुखरायमोर, कलकता १६५७। ११८ पुराणविमर्शः बलदेवोपाध्यायः, चौ॰ सं० सी॰, वाराणसी १६६५ । ११६ प्रज्ञापत्रिका का॰ हि॰ वि॰ वि॰ १६७० मार्च । शङ्कराचार्यः १२० प्रबोधसुधाकरः १२१ प्रमेयरत्नावाली बलदेवविद्याभूषणः १२२ प्रमेयपरिशोधिनी श्रीवैष्णवाचार्यः जयदेव: १२३ प्रसन्नराधवम् १२४ प्रश्नोपनिषद् गीताप्रेस, गोरखपुर।

१२५ प्रीतिसन्दर्भः जीवगोस्वामी १२६ प्रेमरसायनम् कविविश्वनाथः १२७ प्रेमपत्तनम् १२८ फिलासफी आफ ऐन्सीयेण्ट इन्डिया गावँ १२६ ब्रह्मसूत्रम् शाङ्करभाष्यम्, श्री भाष्यम्, आनन्दभाष्यम्, अगुभाष्यम्, गोविन्दमाष्यम् । १३० ब्रह्मसंहिता १३१ ब्रह्मवैवर्तपुराणम् मनसुखरायमोर, कलकत्ता १६५४ ई०। १३२ ब्रह्मसिद्धिः मण्डनमित्रः १३३ ब्रह्मपुराणम् मनसुखरायमोर, कलकत्ता १६५४ ई० । १३४ बृहदारण्यकोपनिषद् गीताप्रेस, गोरखपुर १३५ बाम्बे गजेटियर सर आर॰ जी॰ भण्डारकर १३६ वाराहीतन्त्रम् नरहरिः १३७ वोधसारः अभिनवगुसः १३८ बोधपञ्चदशिका बोघायनाचार्यः १३९ बोधायनवृत्तिः १४० बौद्धदर्शनम् बलदेवोपाध्यायः १४१ बोघायनस्मृतिः १४२ भगवत्सन्दर्भः जीवगोस्वामी १४३ भिक्तमीमांसूत्रम् १४४ भक्त्यधिकरणमाला नारायणयतिः १४५ मिक्तसन्दर्भः जीवगोस्वामी १४६ भगवनामकोमुदी १४७ भरतनाट्य शास्त्रम् भरतमुनिः, बहौदा भट्टिः १४८ भ हकाव्यम्-१४६ भिक्त का विकास डा॰ मुंशीराम शर्मा

१५० भिकरसामृतसिन्धुः-रूपगोस्वामी

१५१ मिक्तरसार्णवः करपात्रस्वामी भिक्त सुधासहित्यपरिषत् कलकत्ता२०२६

१५२ भिक्तसुधा ,, ,, ,, २०२६वि. सं

१५३ भक्तिरसायनम् मधुसूदनस्वामी

श्री दामोदरशास्त्रिद्वारा सम्पादिता I

१५४ भक्तिचन्द्रा नरायणतीर्थः, वा॰ स० वि० वि०, वाराणसी।

१५५ भक्तिमार्तण्डः जीवगोस्वामी

१५६ भक्तिरत्नावली नारायणगोस्वामी

१५७ भक्तिपुष्पाञ्जली हरिशरणगोस्वामी

१५८ भागवतपुराणम् गीताप्रेस, गोरखपुर

१५६ भारद्वाजसंहिता

१६० भारतीयदर्शनम् बलदेवोपाध्याय

१६१ भारतीयदर्शनम् डा० स० राघाकृष्णन्

१६२ भावचूडामणितन्त्रम्

१६३ भावप्रकाशनम् शारदातनयः

१६ अवनेश्वर्युपनिषद्

१६५ महारामायणम्

१६६ मधुर रसः स्वरूप और विकास

१६७ मनुस्मृतिः मनुः

१६८ महासुन्दरीतन्त्रम्

१६६ महाभाष्यम् पतञ्जिलः

१७० महाभारतम् गीताप्रेस गोरखपुर ।

१७१ मत्स्यपुराणम् मनसुखरायमोर,

क्लकता १६५४।

१७२ मज्झिमनिकाय

१७३ महार्थमञ्जरी महेश्वरानन्दः, वा० सं० वि० वि०, वाराणसी ।

१७४ मानसोल्लासः श्रीसुरेश्वराचार्यः

१७५ माधुर्यकादम्बनी विश्वनाथचक्रवर्ती

२७६ माहेश्वरतन्त्रम्

१७७ माहरश्रतिः

१७८ मुण्डकोपनिषद् गीताप्रेस, गोरखपुर

१६६७ सं०

१७६ मुक्तिकोपनिषद्

१८० मुकाफलप्

बोपदेव:

१८१ मेदनीकोशः

१८२ मैत्रेयीसंहिता

१८३ मैत्रेयाण्युवनिषद् गीतावेस गोरखपुर

१८४ मृगेन्द्रवृत्तिः मृगेन्द्रस्य ग्रन्थस्य नारायणकण्ठकृत टीका

१८५ मृगेन्द्रवृत्तिदीपिका-अधोरशिवाचार्यः

१८६ मृच्छकटिकम्

शहक:

चार्यः, पुण्यनगरात्

१८० यजुर्वेदः स्वाध्यायमण्डल, पाण्डी

१६५७ ई० । १८८ यतीन्द्रमतदीपिका श्रीनिवासा-

१८६ यामलतन्त्रम्

१६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः, महर्षि याज्ञवल्क्यः श्रीभीमसेनशर्माः इटावा १६५० ई०

१६१ योगवासिष्ठः महर्षिवशिष्ठः

१६२ योगसूत्रम्

१६३ यागबीजम्

१ ४ योगचिन्तामणिः शिवानन्दस्वामी

१६५ योगरसायनम्

१६६ योगदर्शन डा॰ सम्पूर्णानन्दः

१६७ रसविमर्शः डा० वाटवे

१६८ रसतरंगिणी भानुदत्तः

१६६ रसार्णवसुघाकरः शिंगभूपालः

२०० रसमीमांसा रामचन्द्रशुक्लः

२०१ रघवंशम् कालिदासः

२०२ रसगंगाघरः पण्डितराजगञ्जाथः

२०३ रसशिद्धान्त स्वरूप और विश्लेषण आनन्दप्रकाश दीक्षितः

२०४ रत्नत्रयम् अघोरशिवाचार्यः २०५ रामतापन्युपनिषद् श्रीरामवल्लातचार्यद्वारा सम्पादिता २०६ रामचरितमानस श्रीतुलसीदासः २०७ रामानन्दसिद्धान्तसारम् श्रीवैष्णवाचार्यः, अहमदाबाद । २०८ रीलिजस कौससनेस विलियमपूट २०६ लघुभागवतम् रूपगोस्वामी २१० लिलतासहस्त्रनामभाष्यम् श्रीभाष्कररायः २११ लिङ्गपुराणम् निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १६६३ वि० सं । २१२ वायुपुराणम् मनसुखरायमोरः कलकत्ता १६५६ ई०। २१३ वाचस्पत्यम् चौ॰ सं॰ सी॰ आफिस, वाराणसी १६६२ ई०। २१४ वाल्मीकिरामायणम गीताप स २१५ वासुदेवमाहातम्यम् २१६ विदग्धमाधवनाटकम् रूपगोस्वामी निर्णयसागर प्रेस, बम्बई १६२३ई० २१७ विष्णुपुराणम् गीताप्रेस गोरखपुर। २१८ विष्गुधर्मोत्तरपुराणम् ओरियण्टल इन्स्टिट्यूट, बड़ौदा १६५८ ई० २१६ विष्णुयामलम् २२० विश्वप्रकाशकोशः

२२१ विवेकचुडामणि शंकर।चार्यः

२२२ विक्रमोर्वशीयम् कालिदासः

२२५ विष्कसेनसंहिता

२२३ विक्रमाङ्ककदेवचरितम् विल्हणकविः २२४ विशिष्टाद्वैतदर्शनम् श्रीभगवदाचार्यः

२२७ वेदान्तसारः श्रीभगवद्रामानुजाचाय २२८ वेदार्थसंग्रहः श्रीरामानुजाचार्यः २२६ वेदान्तकामधेनः श्रीनिम्बार्काचार्यः २३० वैदिकयोगसूत्रम् हरिशंकरजोशी २३१ वैष्णवतन्त्रम् २३२ वैखानससंहिता २३३ वैष्णवमताब्जभास्करः श्रीरामानन्दाचार्यः २३४ बैष्णविचम एण्ड किश्चियनिटी २३५ व्यक्तिविवेकः महिमभट्टः २३ शतपथब्राह्मणः रायळ एशियाटिक सोसायटी, वंगाल १६०३ ई०। २३७ शब्दकल्पद्रुमः मोतीलालबना रसीदास, दिल्ली १६६१ ई॰। २३८ शाकुन्लम् कालिदासः २३६ शारदातिलकः लक्ष्मणदेशिकेन्द्र २४० शाण्डिल्यभिकस्त्रम् गीतापेस, गोरखपुर २००६ वि॰ सं० । २४१ शण्डिल्यसंहिता " ४२ शिवसंहिता २४३ शिवपुराणम् गीताप्रेस, गोरखपुर २४४ शिवार्कमणिदीपिका वेदान्तस्त्रोपरि अप्पयदीक्षितकृत टीका २४५ शिशुपालवधम् २४६ शिवानन्दलहरी २४७ शुद्धाद्दैतमार्तण्डः श्रीवल्लमाचार्यः, वा॰ सं॰ वि॰ वि॰, वाराणसी । २४८ शैवधर्मः

२२६ वेदस्वरूपविमर्शः करपात्रस्वामी

२४६ शौधपत्रिका राजस्थान विद्यापीठ १६७० ई० २५० श्रीमत्भगवद्गीता शांकरभाष्यम्-

रप् श्रीमत्भगवद्गीता शांकरभाष्यम्-रामानुजभाष्यम्, आनन्दभाष्यम् ।

२५१ भीशंकराचार्यात्पूर्वमद्वैतस्वरूपम् डा० मुरलीधरपाण्डेयः

२५२ शृंगारप्रकाशः भोजदेवः

२५३ श्रीमन्नाथसुधा जयतीर्थः

२५४ ववेताश्वतरोयनिषद् गीताप्रेस

२५५ श्लोकवार्त्तिकः कुमारिलभट्टः

२५६ षट्चक्रनिरूणणम् तत्त्वचिन्तामणि प्रस्थस्य पञ्चमपटलः ।

२५७ षट्सन्दर्भः जीवगोस्वामी

२५८ षट्दर्शनसमुच्चयः गुणरत्नसूरि

२५६ षट्पदीयस्तोत्रम् शंकराचार्यः

२६० सर्वदर्शनसंग्रहः माधवाचार्यः

२६१ सर्वंसम्बादः जीवगोस्वामी

२६२ सर्वदर्शनसिद्धान्तसंग्रहः शंकराचार्यः

२६३ सरस्वतीकण्ठाभरणम् भोजदेवः

२६४ सत्संगजीवनम्

२६५ सनत्कुमारतन्त्रम्

२६६ सर्वतन्त्रसिद्धान्तपदार्थलक्षणसंग्रहः गौरीशंकरमित्तुः

२. सामवेदः स्वाध्यायमण्डलपारडी१६५४ २६८ सारस्वती सुषमा शोधपत्रिका, वा० सं० वि० वि०, वाराणसी। २६६ साहित्यदर्पणम् विश्वनाथः २७० साहित्य गरम्

२७१ साहित्यिकनिबन्धावली देवेन्द्रनाथशर्मा २७२ सिद्धसिद्धान्तसंग्रहः आदित्यनाथयोगी

२७३ सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः गोरखनाथः

२७४ सिद्धित्रयम् यामुनाचार्यः

२७५ सिद्धान्तदीविकः

२७६ सीतामन्त्रार्थः जानकीवल्लभदासः

२७७ सुन्दरदर्शन सुन्दरदासः

२७८ सुभाषितरत्नभाण्डागारम् काशीनाथ शर्मा, बम्बई १६३५ ।

२७६ सूरसागर सूरदासः

२८० सौन्दर्यलहरी शंकराचार्यः

२८१ सौरयुराणम्

२८२ संकल्पसूर्योदयः वेदान्तदेशिकः

२८३ संस्कृतसाहित्य का इतिहास सेठ कन्हेयालाल पोहार

२८४ संगीतरत्नकरः शारङ्गदेवः

२८५ सांख्यकारिका श्रीकृष्णः ईश्वर

रद६ सांख्ययोगदर्शन डा॰ उमेश मिश्र

२८७ सांख्यसारः विज्ञानभित्तुः, काशी

२८८ स्वच्छन्दतन्त्रम्

२८६ स्कन्दपुराणम् मनसुखरामोर, कलकत्ता १९५१ ई०।

२६० हठयोगप्रदीपिका स्वात्मारामयोगीन्द्रः २६१ हिस्ट्र आफ संस्कृत पोयटिक्स

पी० वी० कागो

२६२ इनुमत्संहिता

शुद्धि-पत्रम्

|                 | 0                    |                |         |
|-----------------|----------------------|----------------|---------|
| अशुद्धवाक्यम्   | शुद्धवाक्यम्         | <b>पृष्ठम्</b> | पंक्तिः |
| तादृशम्         | तादशीनाम्            | 8              | 2       |
| श्ङ्गाररयुक्तम् | <b>श्रङ्गारयुक्त</b> | 8              | Ę       |
| विणित्म्        | वर्णितम्             | ٧              | 35      |
| त               | तं                   | Ę              | 6       |
| सिद्धयति        | सिद्धयन्ति           | 5              | y.      |
| त्ययन्ता        | त्यन्ता              | 5              | २७      |
| द्वात्रिशद्     | द्रात्रिंशद्         | 3              | પ્      |
| समीचीन          | समीचीनं              | 80             | २८      |
| प्रसगे          | प्रसंगे              | 18             | २०      |
| प्रयाक्तर्थेषु  | प्रयुक्तार्थेषु      | १५             | 28      |
| च्छन्दसा        | च्छन्दसां            | १६             | 20      |
| भूततायाः        | भृतायाः              | १६             | २३      |
| पनिषिद्         | उपनिषद्              | १८             | 3       |
| अव्यम्          | अन्ययम्              | २१             | y.      |
| त               | तं                   | २२             | १२      |
| भगवन्त          | भगवन्तं              | २२             | १३      |
| भक्ति           | भिक्त                | २२             | 8.8     |
| हयपासा          | ह्यपासा              | રપૂ            | 8       |
| ह्याग्नि        | ह्मिन                | २५             | 88      |
| पोपनासमेव       | पोपासनमेव            | २६             | 5       |
| निर्विश्षेण 💮   | निर्विशेषेण          | २७             | १६      |
| मदो             | मन्दो                | 25             | १७      |
| महिमात्मनः      | महिमानमात्मनः        | \$8            | y.      |
| स्वोपस्येन      | स्बीपास्येन          | 88             | १७      |
| नन्यति          | नन्दयति              | 83             | २६      |
| दुवि            | द्रुति               | 38             | •       |
| कुशमुयौ         | कु शमुख्यी           | 4.8            | 35      |
| पङ्ग            | पङ्ग                 | પૂર            | 2       |
| मनव ए           | मन एवं               | પૂપ્           | પ્      |
|                 |                      |                |         |

( 2 )

| अशुद्धवावयम्         | शुद्धवाक्यम्                 | पृष्ठ <b>म्</b> | पंक्तिः |
|----------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| दर्नियहं             | दुर्निग्रहं                  | યુપ્            | Ę       |
|                      | आध्यात्मिक                   | ५७              | २४      |
| ऽऽध्यात्मिक          | भनोवैज्ञानिक<br>मनोवैज्ञानिक | X               | १५      |
| मनावैज्ञानिक         |                              | ६४              | १०      |
| मानसतच्य             | मानसतत्त्व                   | ६४              | १३      |
| मङ्गलमययाः           | सङ्गलमय्य।:                  | ६४              | १६      |
| भावस्या              | भावस्य<br>मानसतत्त्व         | द्<br>६५        | 4       |
| मनस्तत्त्व           | मानस्तरप<br>प्रेमभाव         | <b>&amp;</b> E  | 8       |
| प्रेमाभव<br>सर्वो    | यममाप<br>सर्व                | હય              | २४      |
|                      | त्व<br>विधेव                 | ७६              | 22      |
| विघव                 | श्रीशङ्कराचार्यादिभिः        | ७६              | 30      |
| श्रीराङ्कराचायादिभिः |                              | ৩=              |         |
| गृह्णौति             | गृह्णाति                     |                 | 3       |
| द्वैतंञ्चास्ति       | द्वैतञ्च।स्ति                | 30              | १५      |
| मध्यकालिक            | भिक्तकालिक                   | 52              | પ્      |
| तेज आदिभिः           | तेजसादिभिः                   | <b>⊏</b> ₹      | 35      |
| <b>मध्यकालिकधर्म</b> | भक्तिकालिकधर्म               | 28              | 3       |
| ज्ञानयोगरूतां        | ज्ञानयोगरूपतां               | €3              | १६      |
| प्राब्धा             | प्रारब्धा                    | ६६              | \$ \$   |
| विनाशयातीति          | विनाशयतीति                   | ६६              | १२      |
| निषेणं               | निषधं                        | 33              | 58      |
| पमात्म               | परमात्म                      | 800             | 27      |
| विशिष्टदैत           | विशिष्टाद्वैत                | १०१             | १२      |
| श्री रमो             | श्री रामो                    | १०३             | २       |
| सबृदेव               | सकुदेव                       | १०३             | Ę       |
| विह्नि               | बह्रि                        | 803             | १८      |
| विशिष्टदैतस्य        | विशिष्टाद्वैतस्य             | 808             | 3       |
| विशिष्टदैता          | विशिष्टाद्वेता               | 808             | 24      |
| <b>जडजगभ्याञ्च</b>   | जडजगद्भ्याञ्च                | १०८             | 3       |
| <sup>व्य</sup> प्ति  | व्याप्ति                     | १ . ह           | 28      |
| इत्पादिनी            | इत्यादीनि                    | 888             | 3       |
| Section Section      | 4,11,211.1                   |                 | - 1     |

| थणस्यास्यम            | . शुद्धवाक्यम्        | <b>पृष्ठम्</b> | पंक्तिः |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| अशुद्धवाक्यम्         |                       | ११६            | ų,      |
| समक्षरब्रहोति         | अक्षरब्रहोति          | ११७            | २२      |
| कत्तर्यगु             | कर्त्तर्यंगु          | 355            | २२      |
| ज्ञानोपेक्षपा         | ज्ञानापेक्षया         | १२१            | २२      |
| जगददं                 | जगदिदं                | १२२            | 83      |
| ब्रह्मणोर्भेदाभेदौ    | ब्रह्मणोर्भेद।भेदौ    | १२४            | 25      |
| माधुर्यरूस्तु         | माधुर्यरूपस्तु        | १२४            | २६      |
| सिचद।तन्द             | सव्चिदानन्द           | १२६            | 8       |
| पञ्चतच्चानि           | पञ्चतत्त्वानि         | १२६            | ₹₹      |
| सेमां                 | सेवां                 | १३०            | 5       |
| ধ্বপ্ৰ                | क्षयञ्च               | १३०            |         |
| अप <b>ञ्च</b>         | अपरश्च                |                | 55      |
| हृदभावेन यस्य         | हृदयस्य भावेन         | १३२            | \$3     |
| मनोनयम्               | मनोमयम्               | १३४            | 18      |
| सिद्धान्तानुसाणा      | सिद्धान्तानुसारेणा    | 359            | É       |
| पुरुषारिरिक्त         | पुरुषातिरिक           | 540            | 60      |
| समरत्वं               | समरसत्वं              | १४५            | 45      |
| तदतरिक                | तदतिरिक               | १४८            | પ્      |
| मोद्यसाघनानि          | मोघसाधनानि            | १५८            | 65      |
| शैवदानम्              | शैवदर्शनम्            | १५६            | , 8     |
| विविधर्मसाधना         | विविधधर्मसाधना        | १६४            | *       |
| चाद्वैता              | चाह्रैतता             | १६५            | 38      |
| जनैरितित्याधुनिका     | जनैरित्याधुनिका       | १६६            | *       |
| नादस्यातत्त्वस्य      | नादस्याहंतत्त्वस्य    | ३३१            | ₹       |
| खामरस्यभावस्य         | सामरस्यभावस्य         | १७०            | 9.9     |
| साधकसाध्यो            | साधकसाध्ययो           | १७०            | १५      |
| निर्दिशयते            | निर्दिश्यते           | १७१            | ą       |
| तान्त्रिकाचारश        | तान्त्रिकाचारश्च      | १७२            | २३      |
| स्वसिद्धान्ततमप्रति-  | स्वसिद्धान्तं प्रत्य- | १७३            | 2       |
| पादयत्                | पादयत् ।              |                | · ·     |
| प्राप्त्यर्थेथंद्वैते | प्राप्स्यंथमद्वेते    | ६७३            | 90      |
| सप्तविद्याचारेषु      | सप्तविघाचारेषु        | 808            | 8       |

( % )

| अशुद्धवाक्यम्             | शुद्धवाक्यम्              | वृष्टम्     | पंक्तिः |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|
| _                         | -                         | १७४         | Ę       |
| श्माशाने                  | श्मशाने<br>सर्वान्        | १७४         | १२      |
| सर्वाण                    |                           | १७४         | १३      |
| कुलशब्देण 🔻               | कुलशब्देन                 | १७४         | 88      |
| कौलाचारस्न                | कौलाचारस्य                | १७६         | 8       |
| प्रत्याक्षरं              | प्रत्यक्षरं               | १७८         | 8       |
| परमेवहरः                  | परमेश्वरः                 |             |         |
| पञ्चावारं                 | पञ्चवार                   | १७व         | 80      |
| परमामन                    | परमात्मन                  | 305         | 8       |
| पश्यान्ति                 | पश्यन्ति                  | १७६         | 58      |
| प्रतीमानोऽपि              | प्रतीयमानोऽपि             | १८१         | 3       |
| लीलीपि तद्परचेन           | लीलापि तद्रूपत्वेन        | 885         | 52      |
| प्रसिद्धसो                | प्रसिद्ध ये त्            | १६२         | १७      |
| <sup>व</sup> यङ्गययतया    | <b>व्यङ्गयतया</b>         | १६४         | 25      |
| ध्वयालो के                | ध्वन्यालोके               | 838         | २६      |
| गयन्थेषु                  | गमग्रन्थेषु               | १९५         | 28      |
| कल्तरोः                   | कल्पतरोः                  | १६५         | ર્પ     |
| पृथरूपेपेणोद <b>म्</b> ता | <u>पृथग्रूपेणोद्भूताः</u> | <b>१</b> 8≒ | 5       |
| जुगुप्तास्थावि            | जुगुप्सास्थायि            | २०२         | 20      |
| आनन्दादशु                 | आनन्दाश्र                 | २०६         | १८      |
| इत्यविधीयते               | इत्यभिधीयते               | २०७         | १३      |
| वात्सल्परसः               | वात्सल्यरसः               | 280         | 20      |
| एव खण्ड रूपारमको          | एवाखण्डरूपात्मको          | २११         | २२      |
| नैः श्रेयसोपदृष्टिः       | नैःप्श्रेयसोपदिष्टः       | २१२         | १८      |
| विषयकात्यपेक्षणा          | विषयकरत्यपेक्षया          | २१७         | १२      |
| भक्तदेवपेणवत-             | भक्तरूपेणावतः             | ,,,-        | . ,     |
| रितवात:                   | रितवन्तः                  | ₹85         | १६      |
| चेत                       | चेतसा                     | 220         | १६      |
| प्रचाननाय कस्व            | प्रधाननायकस्य             | २२२         | 29      |
| भगद्गत                    | भगवद्गत                   | 228         | २६      |
| धूमायितज्वलि              | धूमायितज्वलित             | २२५         | 3       |
| 6                         |                           | 110         | 4       |

| अशुद्धवाक्यम्       | शुद्धवाक्यम्            | पृष्ठम्     | पंक्तिः |
|---------------------|-------------------------|-------------|---------|
| सिद्धान्तो          | सिद्धान्तो              | <b>२</b> २७ | Ä       |
| प्राकतरसायापि       | <u>प्राकृतरसस्या</u> वि | २२७         | \$ \$   |
| पञ्चविधोध्यः        | पञ्चिवधो यः             | २२४         | Ę       |
| धर्मार्थकामकमोक्षपि | धर्मार्थकाममोक्षमपि     | २४६         | २१      |
| योगिनो              | योगिनः                  | २५६         | 88      |
| प्रेमाद् <b>पः</b>  | प्रेमादयः               | २७२         | १२      |
| प्रेरयब्यत्र        | प्रेरयस्यत्र            | १८३         | २६      |
| स्नेगिधिक्यात्      | स्नेहाधिक्यात्          | २८५         | 88      |
| घरै                 | घीरै                    | रदद         | २८      |
| लौकिकरत्यदि-        | लौकिकरत्यादी-           |             |         |
| भावानां             | भावानां                 | \$35        | 28      |
| सङ्गकुचन्त्या       | सङ्कुचन्त्या            | 737         | 39      |
| सङ्गकोचं            | सङ्गोचं                 | १८३         | 9       |
| भयङ्गकरा            | भयङ्गरा                 | इड़र        | 38      |
| रस्यमानत्य।द        | रस्यमानत्वाद्           | 835         | १०      |
| सम्मह्मवृत्तः       | सङ्ग्रहप्रवृत्तिः       | २६५         | 8       |
| विष्णोरकापर         | विष्णोरेवापर            | \$ 6 8      | २६      |
| मता                 | मतं                     | ३१६         | 88      |
| विविधरूपां          | विविधरूपं               | ३१६         | 88      |
| विरहिता             | विरहितम्                | - ३१६       | ११      |
|                     |                         |             |         |

# SIVALAYA KARAN NAGAR. SRINAGAR, KASHMIR,

STARY SRINAGAR.





Sri Ranakrishna Ashram LIBRARA SRINAGAR Extraction the Aules : 1 7. Books are issued for 2. An over due charge of 30 Palse Per day Will be charged how each 600K Keps Over time. 8. Books lost defaced or shall have to be replaced by the borrower.

